## दूसरे संस्करण की भूमिका

'प्राचीन मारत' यद्यपि एफ० ए० के विद्यार्थियों के लिए लिखा यदा है परन्तु इसकी डपयोगिता भारतीय इतिहास के सभी भेमियों को एक सी है। <u>ऐतिहासिक साम</u>धी की दृष्टि से पुस्तक अपने चेत्र में बेज़ोड़ है। इतिहास की ब्र्यापक प्राराओं का सुमृतुत्तन जिस बैहा-निक और बिहत्ता-पूर्ण दृंग से किया गया है यह लेखकों के अथक परिश्रम का हा परिणाम है। हिन्दी के प्रस्तुत अनुवाद से भारतीय विद्यार्थियों में इसकी उपयोगिता और भी अधिक होगी।

जिस रूप में संसार के अन्य देशों के इतिहास आज उपलब्ध हैं, वह रूप भारतीय इतिहास में सम्भव नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास में तो वह सर्वथा श्रसम्भव है। हमारे देश में इतिहास लिखने की परम्परा कभी नहीं थी। प्राचीन पन्थों में विद्वत्ता का जो श्राभास भिलता है वह ऐतिहासिक चेत्र में शून्य हैं। इसका-कारण विद्वानों की कमी नहीं है, बल्कि इसकी परम्पराका अभाव है। जहाँ विद्वानों ने काव्य पर्धों में प्रकृति वर्णन को अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया है वहाँ इतिहास के चेत्र में एक वाक्य भी नहीं देते । जान पड़ता है कि इतिहास लिखना विद्वत्ता का ऋपमान करना था। इसीलिए कोई विद्वान इस दिशा में कलम तक नहीं चठावा। अवि और स्मृति मंथों में जो सामग्री पाई जाती है वह आधुनिक इतिहासकारों के लिए अमूल्य है। इनमें सामाजिक जीवन का विश्वत वर्णन चपलव्ध है, जो इतिहास का मूल तत्व है। तिथि श्रीर नामा-बली का क्रम इतिहास की छपयोगिता की ऋषिक नहीं बढ़ाता। मूल्य वन घटनाओं का है जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि वर्तमानइतिहासझ इतिहास को एक नवीन रूप बेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

, प्राचीन भारत के इतिहास में एक और भी कठिनाई है। उत्तरी और दिख्यों-भारत की राजनीतिक एकता का कोई कम नहीं मिलता। स्वयं उत्तरी-भारत में ब्रोटे-ब्रोटे जनेक राज्य समय-समय पर स्थापित किए गये हैं, जिनकी अलग-अलग सन्तर और विशेषता रही है। इन सबका एकीकरण करना जाधुनिक इतिहास-कारों के लिए एक कठिन समस्या है। तिथियों का कार्यक्रम, जन्यकार युगों का वर्णन तथा प्राचीन विद्वानों का इच्टिकोछ इस मार्ग में और मी कठिनाइयाँ वपियत करता है। पुरातत्ववेत्ताओं को अन्वेपए कार्य में इसी प्रकार की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास अभी तक अपूर्ण है। इस बुटियों के होते हुए भी प्राक्षीन भारत का इतिहास अन्य

इन शुटियों के होते हुए भी प्राचीन भारत का इतिहास खान्य देशों के इतिहास से छूँचा है। इसका कारण इस देश की प्राचीत संस्कृति है जिसकी विशेषत किसी से छिपी नहीं है। तमाज की वास्तिक स्थिति का अपने इतिहास का प्रमुख पेय हैं। जो समाज की जातना ही सभ्य और सुसंस्कृति है उसका इतिहास भी उतना ही उत्ता ही सभ्य और सुसंस्कृति है उसका इतिहास भी उतना ही उत्ता ही सभ्य और तिहास का पूल्य घटनाओं और तिथियों से वृद्धकर समाज के नितक और आध्याति का अपने पर निर्भर है। इसमें विद्वानों की कुराहता उतनी नहीं कार्य करती जितनी की समाज की वाग्तिक कँग्री स्थित करती है। एक सुयोग्य इतिहासकार किसी पतित जाति के जीवन का कुँचा वर्णन नहीं कर सकता, परन्तु एक साधारण इतिहासकार किसी पतित जाति के जीवन का कुँचा वर्णन नहीं कर सकता, परन्तु एक साधारण इतिहासकार किसी किसी भागत का इतिहास ही टिट-लेश में अध्ययन करता चाहिय। उससे माजव जीवन की वह उ<u>योति विखाई पह</u>ती है जिसके प्रकाश में ग्राचन भी स्मार अपना चित्र मार्ग प्रकाश कर सकता है। शामियों के अमाय में भी हुगारा प्राचीन इतिहास सफ्हति का उयोति-तदम है।

विद्यार्थी तथा ख्रान्य पाटक गणु प्राचीन भारत के इतिहास को मानव विकास के पेय से अध्ययन करें। इसी टिप्टिकोण से प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन किया गया है। हम अपनी वर्षमान स्थित पर परचातार करने के वजाय अपने भविष्य निर्माण का ही चिन्तन करें। परन्तु यह कार्य मंसार के अन्य देशों की नकत से न हो। हमारे प्रमा नन्ति की समर्ण सामर्ण सहियों से संचित है। जय हम प्राचीन भारत के इतिहाम का अध्ययन करेंगे तो हमारा आम विश्वास और मीटद होगा। हमारी मानसिक शक्तियाँ ग्यतंत्र रूप से धार्य करेगों, और हमारा समाजनिर्माण न केवल अपने तिए यहिक अपने देश वामियों की मी उन्तित का प्रम प्रदर्शक होगा। प्रस्तुत पुत्तक का यह दूसरा संस्करण पहले संस्करण से व्यक्ति स्वार्थ होता। प्रस्तुत पुत्तक का यह दूसरा संस्करण पहले संस्करण से व्यक्ति स्वार्थ मानविक है।

# विषय-सूची <sub>विषय</sub>

१-- भारत की प्राकृतिक स्थिति श्रीर देश के इतिहास पर

प्रद

\$.3

₽=

११५

परिच्छेद

CONTRACTOR

| सन्का प्रभाव                                      | ₹              |
|---------------------------------------------------|----------------|
| २—भारत के खादि-निवासी खौर खनार्य जातियाँ          | १४—२=          |
| ३—च्यार्च —स्त्रकी जाति चौर जन्म-स्थान            | £5-58          |
| (१) श्राये                                        | ₹६             |
| (२) ऋग्वेद का काल                                 | ₹¥             |
| (३) उत्तर मालीन सहितात्रों का युग                 | 84             |
| ४—प्रारम्भिक यौद्ध काल                            | <u> ५२—७</u> = |
| (१) सामाजिक, ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक परिस्थितियाँ  | ५१             |
| (२) जैन धर्म श्रौर बौद्ध धर्म                     | ६६             |
| (३) मगघ का उत्थान ६००-३२१ ईसा पूर्व तक            | ७३             |
| <b>५—भारत में यवन</b> —सिकन्दर का श्राक्रमण्      | 43EP           |
| (१) ईरान श्रौर भारत                               | <b>७</b> ⊏     |
| (२) विकन्दर का श्राक्रमण                          | 58             |
| ६—मौर्य साम्राज्य श्रीर तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक |                |
| श्रीर स्रार्धिक परिस्थितियाँ                      | ६१—१२२         |

(१) चन्द्रगुप्त मौर्यं का राज्य-काल

(३) प्रारम्भिक मौर्य काल में देश की सामाजिक तथा पार्मिक परिस्थिति

(२) ऋशोक महान्

| ( २ )                                               |                     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--|
| परिच्छेद विषय                                       | ás                  |  |
| ७—मीर्य साम्राज्य का हास-कान                        | १२२१४४              |  |
| (१) परवर्ती मौर्य, शुग, क्एव श्रौर श्राम            | १२१                 |  |
| (२) घार्मिक और साहित्यिक श्रयस्था                   | १३७                 |  |
| <विदेशी श्राक्रमण श्रौर उनका भारत पर प्रभा          | व १४४—१७३           |  |
| (१) भारतीय-यूनानी राजवश                             | <b>\$</b> 88        |  |
| (२) भारत में शक और पहन                              | <b>१</b> % <i>•</i> |  |
| (३) कुपास साम्राज्य श्रौर कनिब्क                    | १५६                 |  |
| (४) सामाजिक श्रवस्था श्रौर विदेशी प्रभाव            | १६⊏                 |  |
| ६—२०० से ५०० ईमवी का इत्तर भारत—गुप्त सम्राटों      |                     |  |
| का काल                                              | . १७३१८६            |  |
| (१) ईंसाकी तीसरी श्रौर चौयी श्रती में नाग त         | या                  |  |
| वाकाटक शक्तियाँ                                     | १७३                 |  |
| (२) गुप्त सम्राट ग्रीर हिन्दू साम्राज्य का पुनस्त्य | ान १७⊏              |  |
| १०—परवर्ती गुप्त सम्राट् श्रीर हूच                  | १६६२१४              |  |
| ( १ ) परवर्ती गुप्त-साम्राट् कुमार गुप्त ईसा        |                     |  |
| <i>ਬਰਪ </i>                                         | १६६                 |  |
| (२) भारत में हूर्यों का प्रभाव                      | २०८                 |  |
| ११—ईसा को सातवी शती—हर्पवर्धन चाराुक्य              |                     |  |
| और पक्षव                                            | २१४— २३६            |  |
| ( १ ) इर्षवर्षन ऋौर हुएनशांग                        | २१५                 |  |
| (२) सातवीं श्रती के चालुक्य ग्रौर पञ्जव             | २३०                 |  |
| १२उत्तरी भारत के छोटे राज्य                         | २३७—२७१             |  |
| (१) राषपूर्वो का उत्थान                             | २३७                 |  |

₹४⊏

१७२

२७२—३१३

(२) ममुख राजपूत राज्य

(१) बाह्यक्रों से पूर्व, दिव्याकी श्रवस्या

१३-दिएए के राज्य

|               | ` ` ` /                          |
|---------------|----------------------------------|
| परिच्छेद      | विषय                             |
| (२) प्रारम्मि | <b>क चालुस्य झौर रा</b> म्ट्रकूट |
| (३) वस्याय    | ो के परवर्तीचालु <b>∓</b> य      |
| १४दिष्ण मारत  | का इतिहास (१)                    |
|               |                                  |

(१) प्रारम्भिक वामिल नरेश, तत्कालान रामनीतिक

श्रीर सामाजिक व्यवस्था

(२) पल्लव धीर उनका काल

(१) प्रारंभिक चोल और पाड्य

(२) तंबोर का विजयालय वंश

(३) चेरा श्रीर मध्यकालीन पाइय

( v) होबसाल पूर्वी चालुस्य श्रीर काकातिय

१६—दक्षिणी भारत, द्रविद्धों की संस्कृति श्रीर संस्थाएँ

(१) सामाजिक और ग्राधिक स्थिति

(२) साहित्य

(३) धार्मिक विकास परिशिष्ट

१५-दिचिण मारत का इतिहास (२)

318-380

**₹**१४

380

345

३६७

304

多円と

રદય

४०६---४२

3=8---8°r

२८६

338

₹**₹**¥ 380--3=

Æ

प्राचीन भारत ą ८६४० फुट ऊँची है। इन पहाड़ियों के उत्तर में मेसूर के पठार का सब से ऊँचा भाग है। फुने से निकलकर कावेरी नदी मैसूर के इसी ऊँचे पठार से होकर बहती है। नीलगिरि की इन पहाड़ियों के दिच्या में सुप्रसिद्ध पालघाट की घाटी है। इस घाटी से होकर रेल चलती है जो पूर्वी तट का पश्चिमी तट से सबंघ जोड़ती है। रेल चलता हूं जा पूर्वा तट का पश्चिमा तट से सबस जाइता है।
कैन्वे की खाड़ी से, पश्चिमी तट-रेखा मूमि की एक तंत पट्टी
से विल्डल मिली हुई अरच सागर और घाटों
पश्चिमी तट-प्रदेश के बीच, चली गई हैं। इस तटवर्ती मू-माग
में मानसूनी हवाएँ पूरी शक्ति के साथ बहती
हैं और पश्चिमी घाटों से टकराकर भरपूर वर्षों करती हैं। इससे
यह मूमि साधारणतया नम और उपजाऊ रहती है। इसमें
पावल अधिक होता है। प्राचीन काल में इस तट से मिश्र, वेबीलोनिया, खरव और मध्य सागर में स्थित प्रदेशों के बीच खुव ञ्यापार होता था। श्रानेक श्राच्छे बन्दरगाह इस तट पर स्थित हैं। इसके उत्तर में कींकण और दिवसी में मिलाबार का प्रसिद्ध तट है। सूरत, कोचीन और कालीकट के बन्दरगाह, प्राचीन काल में विशेष प्रसिद्ध थे। तट पर स्थित प्रमुख नगर, सहज ही, बन्दरगाह ाजान नाजक चार्या निर्माण निर्माण निर्माण करा है। वर्षिणाह का स्थान महत्य कर लेते थे। लेकिन आज उनका बहु महत्व नहीं रहा जो प्राचीन काल में उन्हें आप था। इनमें बच्छे और कीचीन का वहा और जोचीन का वहा और आकृतिक बन्दरगाह भी सम्मिलित है जिसे किर से निर्माण कर एक महान् बन्दरगाह के रूप में परिवर्तित किया गया है।

पश्चिम की तरह पूर्व में भी एक तटवर्ती मू-अदेश चला गया है, जो गंगा के डेल्टा से शुरू होकर कुमारी पूर्वी तटवर्ती प्रदेश अन्तरीप और पूर्वी घाटों के भीतरी दृटे हुए मू-भाग तक फैला हुआ है। यह तटवर्ती भू-भाग, पश्चिमी भाग की अपेदा, कहीं अधिक पीड़ा है और इसमें फ़ुई बड़ी निदयाँ यहती हैं। जैसे महानदी, गोदायरी, छुण्णा और इनके खलावा कह छोटा निदयाँ भी इसमें हैं, जो दक्षिणी पठार के पानी को अपने साथ यहा कर लाती हैं। महानदी के डेल्टा में वे सब गुज विद्यमान हैं, जो गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। गोदाबरी नदी सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह दिएल के समृचे पठार के पानी को खपने साथ बहाकर लाती है।

3

गोदाधरी का येभव वास्तव में उसके डेल्टा से आरम्भ होता है। मांगत में सिवाई की ज्ञथ तक जितनों भी प्रणालियाँ चाल की गई हैं, उनमें गोदाबरी के डेल्टा की योजना सबसे विकसित जोर कर कोट को है जीर सब से अधिक सफल हुई है। फ्रम्णा नदी उत्तर से भीम नदी और दिख्ण पश्चिम से तुझमदा का पानी यहाकर लाती है। इसको तलहटो इतनी उयली है कि इससे सिवाई का काम नहीं लिया जा सकता। पानी भी इसमें अपेचाइत कम रहता है। कावेरी नदी मैसूर पठार के दिख्ण पश्चिमी प्रान्तों और कर्नाटक की भूमि पर से बहकर आती है। इसके पानी का अधिकांश इसके डेल्टा को उपजाड़ बनाने में ही रार्च हो जाता है। यह डेल्टा कि वपजाड़ बनाने में ही रार्च हो जाता है। यह उल्टा विचनापती के पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ है और इस चेत्र में इतनी हरियाली रहती है कि इसे 'दिल्ली मारत का उपवान' फहा जाता है। यह नाम इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसका दिल्ली मारा प्राचीन काल में कारो मण्डल कहलाता था।

मद्रास के दिल्ला का प्रदेश श्रव क्लांटक के लाम से प्रसिद्ध है। यद साधारणतया खुश्क रहता है, लेकिन उत्तरकर्लाटक पूर्वी मानसून के कारण वर्ष के छुड़ महीनों में यहाँ काफी वर्षा हो जाती है। सिवाई के लिए कृत्रिम साधनों—नहर, तालाश श्रादि—का सहारा लिया जाता है और यहाँ की घनी श्रायदी के लिए पर्याप्त श्रायविशेषकर चावल—उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन काल में इस तट पर अनेक अच्छे बन्दरनाह थे। आज उनमें से कई, मसुलियहम की तरह, वाल् श्रीर मिद्री के बाहुक्य के कारण काम-योग्य नहीं रह गए। इस तट के निकट का पानी उच्चला है और साध्री फैन दे आन्दोलित रहता है। इसिलिय तट से कई भील दूर जहाज लंगर खातते हैं। एक कृत्रिम वन्दरनाह श्राच मद्रास में बना हुआ है और एक दूसरा विजनापट्टम में तैयार किया गया है।

दिल्ल का विस्तृत पठार धाकार में त्रिकोण है। इसका शिरोमाग दिल्लोन्सुब्ली है। खेली की दृष्टि से दिल्ला का पटार यह ध्युविक चपजाऊ नहीं है। ऊँचे पश्चिमी ४ निद्यं

निर्यों इसपर से बहुती हैं और पूर्वी घाटों में दरें काटती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इन निर्यों की घाटियों काफी उपजाऊ हैं और उनकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी न जाने कब से कपास की खेती करते हैं, कपास से ही कपड़े बिनते हैं और उन्हीं को पहनते हैं। दिल्ला में खादा पदार्थी की उपज कम होती है, इसलिए गाँवों और नगरों की संख्या कम

हैं और उनकी आबादी घनी नहीं है। दक्षिणी पठार के उत्तर में क्र

दिल्लिणी पठार के उत्तर में अनेक पर्वतमालाओं की एक पंक्ति है जो, मोटे रूप में, दिल्लिण पश्चिम से

निध्य की पर्वतमाला उत्तर-पूर्व की खोर, वंगाल की राजमहल पर्वतमाला से गंगा की घाटी तक, फैली हुई

हैं। पिवत तर्मदा नदी के रोनों श्रोर, जो तासी के साथ-साथ वद् फर अरव सागर में भिल जाती है, विष्य श्रीर सत्तपुड़ा की पर्वतमालाएँ चली गई हैं। इन पर्वतमालाओं की ऊँचाई, जैसे-जैसे हम पूर्व की श्रोर बदते जाते हैं, कम होती जाती है और अन्त में उद्दोसा तथी छोटा नारपुर की ऊँची भूमि में धुल-मिल जाती है। तासी श्रोर नर्मदा अपने मुहाने पर, कम्मीद की छिछली खाड़ी में, विरुत्त कछार की रचना करती हैं। दिल्प के पठार का प्रारंभ, तासी के दिल्पी छोर से होता है। बासव में नर्मदा का प्रदेश हिन्दुस्तान को दिल्प से अलग करता है। यह नदी गहुत पिवस्न मानी जाती है और अमरकरटक, जहाँ से यह नदी निकलती है, भारत के पिवत्रतम स्थानों में गिना जाता है।

मध्य भारत का दिख्णी पहाड़ी प्रदेश, जिसकी परिण्रति विध्य पर्यवमाला में होती है और सम्य प्रान्त के उत्तर का पहाड़ी प्रदेश जो सत्तपुरा को पर्यतमालाओं में परिण्रत हो जाता है—ये दोनों नर्मदा प्रदेश के हो अर्ज भाग हैं। ज्यादि निशासियों की जंगली जातियों इन प्रदेशों में रहनी हैं। इन जंगली जातियों पर, अभी तक, हिन्दू धर्म या मभ्यता का कोई प्रभाय नहीं पड़ा है। प्राचीन काल में इन हुगेंग पहाड़ों और जंगलों से पिरे इस प्रदेश को पार करना कठन था। इनलिए उत्तरी भारतवर्ष से दिख्छी भारतवर्ष को दोनों तटवर्षी प्रदेशों से मार्य जाते ये और क्षोस्तरा मशुद्र हारा। मार्ग की इम दुगेंगना को प्यान में रहना कावरयक है क्योंकि इस कठनाई के कारण दी क्यारी भारत और दिख्यों प्रायदीपके राज्यों और इतिहास का विकास एक-दूसरे से अलग स्वत्रंत्र रूप में हुआ था।

हिन्दुस्तान की विस्तत समभूमि, जो प्राचीन काल में आर्थावर्त कहताती थी, दो महान निद्यों— गंगा का प्रदेश गंगा और सिंध—की गोद में फैली हुई है। इक्ष यातों में यह समभूमि भारत की सबसे महत्वपूर्ण ह्व-रेखा है। 'यंगा प्रदेश की समभूमि में ही सदैव राज्यों की नीव पड़ी। सबसे प्राचीन शहरों की और सम्यता, उद्योग तथा धन के केन्द्रों की बुतियांदें भी यहीं डाली गई। विस्तृत सममूमि का यह प्रदेश, केवल श्वरावली की कम ऊँची पहाड़ियों को छोड़कर, जो राजपूताना को दो विषम भागों में विभाजित करती हैं, गंगा के डेल्टा से लेकर सिंधु तक फैला हुआ है। गंगा श्रीर उसकी महान् सहायक नदियाँ—यमुना, गएडक श्रीर पाघरा हिमालय के दिन्तणी ढाल से होकर शिमला के पूर्वी प्रदेश को पार कर, वैभव और उर्वरता का दान देती हुई, युक्तप्रान्त, विहार स्रीर बंगाल की समभूमि पर बहती हैं। अपने केन्द्र से निकल कर गंगा जहाँ कहीं बहती है, सब जयह पवित्र मानी जाती है। हरिद्वार, जहाँ से गंगा की समतल भूमि की यात्रा शुरू होती. है; तीर्थ स्थान बन गया है। हिमालय को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और इसका प्रश्न कारण गंगा का बहुगम स्थान है। इलाहाबाद में जहाँ सहायक यसुना नदी का, जो प्राय: गगा के समान ही पवित्र मानी जाती हैं, गुगा से संगम होता है। इसी लिए यह स्थान प्रयाग, हिन्दू तीथों में अप्रशी, (तीथराज) कहा जाता है।

दिहां, जो चिरकाल तक भारत की राजधानी रही है और
शागरा जो मुगल सम्राटों का प्रिय नगर रहा है,
प्रमुख गगर यमुना के तट पर श्विन हैं। घना वसा हुआ
लाउनक, जिसे खबध की राजधानी बनने का
गीरव प्राप्त है, गंगा की एक सहायक नदी गोगती के तट पर श्वित
है। कानपुर, जो हिन्दुस्तान का प्रमुख कावसायिक नगर है, बनास्स
जिसे हिन्दुस्तान का पृथित नगर होने का गौरप प्राप्त है, सारमाय
जो पीढ़ों का तीर्थ स्थान है और बनास्स के उत्तर में तीन मीले

की दूरी पर ही स्थित है, पटना जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था श्रीर जो प्राचीन काल में शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्यों की राजधानी था,—ये सब गंगा के तट पर स्थित हैं। पटना के का राजवाना वा, जा पान का कर राजवा है। निकास के वहाँ पर हों के वहाँ को वहाँ को क्ष्मा हुआ गया नामक नगर है जो हिन्दू और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थान है। इस प्रकार गंगा ने समतज और उपजाऊ भूमि की ही रचना नहीं की है, बरिक वह बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर-पश्चिमी सीमा तक भारतीय राष्ट्र के लिए राजमार्ग के निर्माण का भी साधन बनी है।

यमुनाकी एक शाखा चम्चल नदी के रूप में फूटकर निकली है, जो मध्य भारत की ढलुवा भूमि को सींचती

गंगा का डेल्टा और है। गंगा घगाल पहुँच कर कितनी ही शाखाओं दक्षिणी वंगाल में बँट जाती है श्रीर किर इन शाखाओं से श्रमेक डपशाखाएँ फ़ूटती हैं। इन्हीं में एक प्रमुख

शास्त्रा हुगली कहलाती है। इसके पूर्वी तट पर कलकता स्थित है, जो १६१२ तक मारत की राजधानी था और आज भी इस देश के नगरों में सब से बड़ा है। दिल्ली बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेशों से मिल कर बना है। प्रवापुत्र नदी हिमालय के उत्तरी भाग, मानसरीवर नाम की पवित्र कील के पास से निकल कर, पूर्वी तिब्बत में से बहती हुई, हिमालय के पूर्वी पत्त की खोर से घूम कर श्रासाम की भूमि को पार कर अन्त में खिसया पहाड़ियों के पश्चिमी पत्त की राह पकड़ती है। कुछ दूर तक दिल्ला दिशा की जीर बहने पर इसमें सूरमा नदी मिलती है और अन्त में यह श्वार बहन पर इसम पूर्णा परा निष्णा यू जार जात में यह गंगा से जा मिलती है। ये तीनों निष्णा मिल कर यहन् रूप धारण कर लेती हैं श्वीर मिलने के माद मेघना नाम से मम्योधित होती हैं, जो समुद्र में गिरती है।

श्चामाम आज कल चाय को पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। द्विणी यंगाल पायल के रोनों का विस्तृत समृह है। इसकी पश्चिम और नारियल के खुड़ी के बीच बसी हुई हैं। समुद्र के निकट का डेल्टा

प्रदेश सन्दर बन कहलात है। दलदूत साथ जंगनों से पिरा हुआ प्रदेश सन्दर बन कहलात है। दलदूत साथ जंगनों से पिरा हुआ है। निद्यों द्वारा साथा गया मानू जमा होकर यहाँ की भूमि के स्नर में तिरय परिवर्तन कीर मुगुट में टीलों की रचना करता रहता है।

मानसून की हवाएँ बंगाल की खाड़ी पर से होती हुई, हिन्दुस्तान की भूमि को तेजी के साथ पार करतीं, हिमालय से टकराकर परिचम की श्रोर पल देती हैं। इस सुदीर्घ यात्रा में उनकी तेजी उत्तरोत्तर कम होती जाती है। हिन्दुस्तान की भूमि का सपाट कर विदेश की गति को धीमा कर देता है, फलतः सिंचाई के लिए उनके पानी का उपयोग श्रासानी के साथ किया जा सकता है। नीका श्रीर स्टीमरों के हारा यात्रा करने में ये नदियाँ बहुत उपयोगी सिंद्ध होती हैं। समतल भूमि के पूर्वी खाई भाग में परिचमी भाग की अपेना वर्षों श्रीर करते हैं। परिचमी भाग का श्रीपक्तांत थार श्रीर सिंध के रेगिसनानों में समात हो जाता है। थार श्रास्त्री की पहाड़ियों के परिचम में सिंख है और परिचम की खोर कप के राण के निकट तक चला गया है। इस रेगिसनानों प्रदेश का देश के डिताहा में बहुत चन्ना माग रहा है। श्राज के राजपून, जो कुछ भी में हैं, इसी रेगिस्तान की देन हैं।

दिमालय से निकल कर यह नदी उत्तर परिचमी

तिषु का प्रदेश दिशा में पहाड़ी और फिर दिश्य की और संसार के सब से बड़े दर्रो में से एक से बह कर, मेरान में उतर आती है। पंजाब और सिंध के सूर्य और गमें प्रदेश में से बहकर बह समुद्र में गिल जाती है। इस प्रदेश के सिंध के सूर्य और गमें प्रदेश में से बहकर यह समुद्र में गिल जाती है। इस प्रदेश के लिखा भाग में भी पूर्ण ठीक तरह नहीं होती। सिन्धु के परिचम में सीगायकी पहाड़ियों के ऊँची होने पर भी उन पर वर्षा नहीं होती। वहीं कार्य है कि सिंधु और गंगा के प्रदेश में इतनी भिन्नता है। सिन्धु के पूर्व में पंजाब की जितनी निहर्ग हैं, पहाड़ की गोर छोड़ने के पाद चे कक्षार की जितनी निहर्ग की पिन्तुत भूमि में स्वाची है और किर कक्षार की विन्तुत भूमि में फेल जाती है। इसकी प्रमुख प्राचा आज जिल से में में में में कि जाती है। इसकी प्रमुख प्राचा जाज के सही मार्गो के कि जाती है। इसकी प्रमुख भागा था। इसिंह को के कि स्वच्या नाम भी इसी सिंधु नहीं से जिला गंगी है को बहनी के कार्या, प्राचीन काल में साम्राज्य वा गंग है क्योंकि इसके प्रदेश प्राचीन काल में साम्राज्य वा गंगी है को कार्या, प्राचीन काल में साम्राज्य वा गंगी है को कार्या, प्राचीन कार में साम्राज्य वा गंगी है के कार्या, प्राचीन मार्गो में साम्राज्य वा गंगी है को कार्या, प्राचीन मार्गो में साम्राज्य वा गंगी होने के कार्या, प्राचीन मार्गो में साम्राज्य वा गंगी है को कार्या, प्राचीन मार्ग में साम्राज्य वा गंगी कार्यों होने के कार्या, प्राचीन मार्ग में साम्राज्य वा गंगी में साम्राज्य वा पर कार्यों होने के कार्या, प्राचीन मील के नियासियों कीन खब्दी तरह परिचित थे। सिंधु को ये इन्हम

Ξ

कहते थे छौर इसी से उन्होंने समूचे देश का नाम इत्रिडया रख दियाथा।

शिमला, जो गर्मियों में यायसराय और गवर्नर जेनरल की राजधानी घनता रहा है, गंगा और सिंधु के ऊपरी डेल्टा की गोद में, हिमालय की पहाड़ियों में, बसा हुआ है। शिमला के ठीक उत्तर में, हिमालय की रशवालक पहाड़ में से निकल कर सतलज नदी दिल्लाग्यूर्यी दिशा में बहती हुई सिंधु से मिल जाती है। पंजाव की होटी नदियाँ सतलज जीर सिन्धु के बीच में हैं। करायी का प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण वंदरगाह जो इस्तर डेल्टा से पश्चिमी होर पर स्थित है, इंगलैंड के सब से निकट है। छोजों हारा निकाली गई सिन्धु नदी की सिचाई की योजना विशेष महत्वपूर्ण हे, स्योंकि पंजाव छोर सिन्ध के गेहूँ तथा रूई की उत्पत्ति का सन्पूर्ण श्रेय इसी की है।

हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, जो तिच्यत की ऊँची चौरस सूमि से भारत को अलग करता है, १४०० मील की हिमालम का प्रदेश लम्बाई में फैला हुआ है श्रीर इसकी चौड़ाई १४० से २४० मील तक है। इसमें तीन बडी

१५० से २५० मील तक है। इसमें तीन वडी
पर्वत-उद्युताएँ सम्मिलित हैं—सब से नीची श्रीर बाहर की श्रोर
दिल्ला में एक पर्वतमाला है जो पश्चिम में शिवालक पर्वतमाला
को श्राला कर पूर्व में नेपाल तथा भूटान की दिल्ला सिमा शिवत
करती है। इसके बाद दो बहुत ऊँची श्रीर प्रमुख पर्वतमालाएँ एक
दूसरे के पीछे श्राती हैं जिनकी चीटियाँ वर्फ से ढली रहती हैं।
व्रिट्टरा राज्य की सीमा परिचम की श्रीर पहाड़ों में दूर तक चली गई
है। यमुना तथा गंगा के भीतरी स्रोत युक्तपान्त की मीमा में श्राते
हैं। काश्मीर की रियासत पंजाब के पीछे इन दो प्रमुख पर्वतमालाओं
पर से होकर कराकोश्म तक फैला हुई है श्रीर क्यूनल्यून तथा
हन्दुन्द्रा पहाड़ों को छूती है। काश्मीर वासव में वर्फ से द क्ये
पर्यता का एक यहुत पड़ा ममूह है जिमके बीच में श्रोत काशी है।

बारमीर के उत्पर-विश्वम को कोर निकला हुआ पामीर नामक पढ़ार
 दे विकक्त बारे में कहा चाला है कि वह दुनिया वो छन है। तिब्बनी पढ़ार
 के उत्पर में को मीचे को मैठा हुआ मान है, उत्वरे पाएवं में पामीर

हिमालय मे अधिक दरें नहीं हैं और जो है वे व्यवसाय के द्वार का काम देते हैं। सेनायें इन दर्रो को आसानी हिमालय के दरें से पार नहीं कर सकतीं। इनमें एक मार्ग पूर्वी विमालय मे दार्जीलिंग से ल्हासा तक जाता है जो तिव्यत की राजधानी हैं। दूसरा मार्ग शिमला से आरम्भ होकर सतलज की घाटो से होता हुआ तिव्यत तक जाता है। तीसरा कारमीर के अपरी हिस्से लेह से शुरू होकर कराकोरा दरें से होता हुआ पीनी तुर्विस्तान में यारकन्द तक जाता है। ये मार्ग अत्यन्त हुजी ही। कितनी ही जगह ये बहुत गहरे हो जाते हैं और अधिकांश महीनों मे वर्फ से ढके रहते हैं।

भारत की उत्तर-पिरचम सीमा जिन पर्वतो से सुरिवत है वे ऊँचे नहीं हैं श्रीर उन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। इसके विवा इन दरों मे होकर जाने वाले मार्गो की सख्या भी कहीं श्रीक है। यही कारण है जो उत्तर पिरचम सीमा ने भीगोलिक टिन्ट से इतना महत्य प्राप्त कर लिया है। हिन्दू कुश श्रद्ध का हिमालय श्रीर पामीर की तरह हुगैम नहीं है। हिन्दू कुश श्रद्ध का हिमालय श्रीर पामीर की तरह हुगैम नहीं है। ही श्रोर से लोगों के समृह वाइर से श्रार खौर भारत पर शाक्रमण हुए। पर्वत मालाश्री का एक कम, जो हिमालय की पिरचमी उपमाला कहा जा सकता है, कराची के निकट समुद्र से श्रारम्भ होकर हिन्दू कुश तक चला गया है। तीन पर्वतमालाएँ इनमे सपट्ट हुप से सम्मिलित हैं—एक सफेद कोह, दूसरी सुलेमान श्रीर तीसरी वह जो नीचे की श्रीर किरयर पर्वतमाला के समानान्तर चली गई है। सब से प्रमुख दर्रो वह है जो वायुल के पूर्व से वहकर सिधु नहीं से जा मिलती है। खेबर दर्रो जो कुछ दूर तक इस पाटी का श्रद्ध सरण करता है, दुनिया के दर्रो मे महस्वपूर्ण स्थान रसता

रियत है और तिन्त्रत के उत्तर में जो नयुन्त्यम् नामक पर्वत-प्रस्तुला है, उनके भौगोलिक चेन्द्र को यह इगित करता है। दिमालय तिन्त्रत को भारत से अलग करता है। पिश्राम शान नामक पर्वतमाला, जो पश्चिया की पर्वत-प्रस्तुला की दिया-पश्चिमी कही है और उत्तर में मेहरित पट्टेंट और दिव्युग्ध तक ४६०० मील लागी चलो गई है, अपनी अन्य उपश्वस्ताओं के लाग मारत को उत्तर-परिचमी सीमा का निर्माण करती है (टी॰ एव॰ होल्डिच लिलित 'इंडिया' ''रिशन्त आप दि यल्डें, युन्त ॥)।

है। इस दरें पर से एक रेल भी वनाई गई है जो पेशावर से शुरू होती है। पेशावर भारत का प्रवेश द्वार है। अ

इसके सिवा अन्य दर्रे भी हैं जो उतार पर आते हैं—जैसे कुर्रम, तोची, गोमल और वोलन । इनमें वोलन न्य दर्रे और दर्रा—सबसे महत्वपूर्ण हैं । इसके भीतर से नका महत्व केटा और उससे भी आने अफगानिस्तान श्चन्य दर्रे श्चीर उनका महत्व की सीमा तक रैल जाती है। फंधार की घाटी भी

यहीं सामने दिखाई देती है। ये दर्रे दिल्ला बल्चिस्तान से मिध के डेल्टा तक जाते हैं। इनके द्वारा कथार से सिंध के तंग रास्तों तक या गज़नी के रास्ते सिंधु की घाटी तक या कायुल नदी के रास्ते उत्तरी पंजाब तक जा सकते हैं। मध्य पशिया के स्टेपीज और पाटियों से लोगों का आगमन इन्हीं दरीं के द्वारा इस आशापूर्ण धुनहत्ने देश में होता रहा है। श्रीर इन्हीं संकीर्ण मार्गी द्वारा मुख्य में कई सदियों तक ज्वापारिक वरतुओं का आदान-प्रदान हुआ है। पेशावर श्रीर क्वेटा के द्वारा क्रमशः दीवर के दर्रे का, जो कि भारत की कुक्षी है और योजन के दर्रे का जो वाहर की कुक्षी है, लैंबर पहले एक श्रमेदाकृत मामूला दरें का नाम था । लेकिन

श्राज इस नाम का प्रयोग उस समूचे मार्ग के लिए होता है जो काबुल से भारत का सम्बन्ध जोड़ता है। बीते युग में को व्यापार या आक्रमण हुए र नारा जा उन्तर वाह्या है। बार गुग न जा ज्यार यो आजसेष हुई है, उनहा मार्ग यह नहीं या। पाछ ही दूसरे राहने ये जिन्हें उन दिनों काम में लाग जाता था। रोजर ही एक ऐसा तंग दर्श है जिससे मारत तक पहुँचा जा सकता है। इसिलए यह सहा से महत्वपूर्ण रहा है और ख्रामें भी रहेगा, क्योंकि इसी ये द्वारा भारत को उत्तर-परिचमी सीमा तक आया वा सकता है। युगों से इतिहास के पन्नों में इसका, सीने के देश के प्रवेश-मार्ग के रूप में, उल्लेख होता आया है। इसके द्वारा अतीत के क प्रयोगमां क रूप में, उल्लाल हाता आया है। ६०० आप आवात क ने आममण हो गई हुए जिन्होंने भारत के भाग्य और राज परम्परा में) बदल दिया, चिल्क हुछ रात्ते हें, युवान्तर के लाय-बाय, वे मानच समूह भी आये हैं को तातार या मंगीलिया के निर्यंत-स्पानी से उठकर दिव्य ही श्रोर बढ़े और सूर्य देवता के देश में आकर यहाँ वह गये। भारत पर सैनिक आममण अन्य रात्तों से भी हुए हैं। दिव्यणि और उत्तरी सीमा प्रदेशों से क्षतिक स्थातमध्य हुए लेकिन इस देश के भाग्य को प्रमावित करने में ये सफल न हो सके। (होहिस्स लिखित 'इन्हिसा' पृष्ट 64-36 ) I

अंग्रेज नियंत्रण करते रहे हैं । इब यल्यों सीमा प्रदेश को केटा से सहज ही अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है। लेकिन और उत्तर में पठानी सीमा प्रदेश, जो खेयर दर्श के उत्तरी प्रदेश तक फैला

" नक्शे में विस्तृत ईरानी पठार को देखों को इन पर्वतमालास्त्रों के परिचम की त्रीर फैला हुडा है, साथ ही कराकोरम त्रीर हिन्दुकुछ पर्यंत-शृङ्खलात्रों की स्थिति पर भी प्यान दो । हिन्दुकुछ को बहुत से लीग अधली पैजानिक उत्तर-परिचमी सोमा मानते हैं । इसका श्रमिकांछ भाग त्राज कस श्रफवान प्रदेश में स्थित है। पुराने युग में भौर्य जैसे कुछ भारतीय बग्राटों ने हिन्दुकुश तक विस्तृत पूरे प्रदेश पर राज्य किया था। फारस, श्रफ्तमानिस्तान श्रीर बल्चिस्तान मिलकर इस बड़े ईरानी पठार की रचना करते हैं। उत्तर-पश्चिम में यह ऊँचे कोहकश पहाड़ों से श्रीर उत्तर-पूर्व में उचतर पामीरों से बिरा है। "ईरान के दिल्ल और दिल्ल-पश्चिम में श्ररव सागर, फ़ारस की खाड़ी श्रीर लग्बी निस्नभूमि है जिस पर युक्ते ट श्रीर तिगरिश नदियाँ बहती हैं। कास्वियन सागर के पूर्व में उत्तरकी ब्रोर तुर्कस्तान यात्रनकी चौड़ी निम्नभूमि है जिस पर से श्रावसम श्रीर जल्तरटस नदी बहकर सुराल सागर में गिरती हैं। पूर्व की त्रोर सिंधु नदी का प्रदेश है। ब्रातः श्राकमणी से भारत की रचा सब से पहले इस बात पर निर्भर करती है कि फ़ारस की खाड़ी श्रीर भारतीय सागर में भारत की समुद्री शक्ति बनी रहे, और दूसरे इस बात पर कि हम किसी दूसरी शक्ति को दैरानी पठार पर ऋपने अहु न बनाने दें— विशेष कर उन भागों पर को दक्षिण और पूर्व में पहते हैं।" (सर० एच० जे० मेक्निडर, 'दि कैन्त्रिज हिस्ट्री स्नाफ इन्डिया' भाग पहला पृष्ठ २७-२८)

द्धिया बल्धिस्तान में युक्रान के समुद्र-नटीय प्रदेश का भारत पर होने वाले प्रारम्भिक विदेशी ष्राक्रमधों में काली दाय रहा है । इसी राखे से होकर प्रलेखेन्द्र भारत से अपनी पीजों को खेकर फ़ारत लौटा या। अध्यव विजेता मोहम्मद विनकासिय को भी दृष्ट रास्ते के त्यार करने में कोई कटिनाई नहीं हुई थीं। इस रास्ते से व्याक्त उसने ७२२ ई० में सिंध पर अधिकार कर लिया था। फ़ारत से पूर्व की प्रोर बढ़ने वाले पारिक्षयों के भी चिन्द इस प्रदेश में वादे जाते हैं। उनसे पहले, प्रागीविद्दाधिक काल में विभिन्न जातियां इस प्रदेश में वादे जाते हैं। उनसे पहले, प्रागीविद्दाधिक काल में विभन्न जातियां इस प्रदेश में पार जुंधी हैं। अतः प्रवास प्रदेश की पिनती उन महान् और महत्वपूर्ण देशे में करनी चाहिए जिन्होंने मारत के मानववश-विजान के रूप को निर्मारित करने में भाग लिया।

हुआ है, किसी एक फेन्द्र से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी रचा करने के लिए पूरे दरें की देखमाल करनी

होती है। उत्तर पूर्वी सीमा में, जहाँ हिमालय की शृद्धलाएँ उत्तर और दिल्या तक चली गई हैं और जिनके बीच में लम्बी लम्बी घाटियाँ हैं, बरमा स्थित है। इन पर्वत शृह्वलाओं का पश्चिमीतम भाग उत्तर में बरमा को आसाम से अलग करता है और फिर, पश्चिम

की श्रीर, श्रासाम में फैल जाता है। इसके बाद, उतार पर, यह पर्वत श्रृष्ट्रला घराकान में पहुँच कर पृष्ठ भूमि का स्थान प्रहर्ण कर लेती है। वहाँ यह लुशाई पर्वतमाला और अराकान योमा कहलाती है। वरमा समानान्तर पर्वतमालाश्रों श्रीर उनके वीच वहनेवाली

बड़ी-बड़ी निद्यों से मिलकर बना है। इराबदी खीर शालबीन नदी इनमें प्रमुख हैं। ये निदयाँ चारों खोर दुर्गम पहाड़ों से घिरी हैं। श्रावागमन का केवल एक रास्ता है जो उत्तरी बरमा में भामों से शुरू होकर पहाड़ों पर से होता दक्तिणी चीन तक गया है। बरमा श्रीर हाकर प्रधान पर ता वाज प्रपत्न ना कोई सुरक्षी का रास्ता अब भारत के बीच न कोई रेल है और न कोई सुरक्षी का रास्ता अब सक प्रतिष्ठित हो सका है। केवल समुद्र के रास्ते भारत से बरमा तक पहुँचा जा सकता है। यही कारणा है जो इसकी मिश्रित जातीयता आर्थों के उन प्रवासों से सुरक्षित रह सकी है जो बाद में होते रहे 188

गया है। प्रागितिहासिक काल में यहाँ के लोग चाहे जैसे हों, पर बरमी-

1

बरमी-मंगील लोगों के बीच में उन्होंने बस्तियाँ बना ली थीं । इस प्रकार आर्थ और द्रविद् दोनों का छम्मिलित प्रभाव वर्मी लोगों को वर्तमान रूप देने में रहा है।

पश्चिमोत्तर की श्रोर वरमा घने जंगलों द्वारा श्रासम से श्रलग हो गया है। यहाँ गहरी सकी ए पाटियाँ है और नागा, करेन, तुएई तथा चीन नाग की जंगली श्रादि जातियाँ यहाँ १ इती है। श्राम की घाटी में सम्पूर्ण दिच्यी माग तक में यह श्रमम्य पर्वत शृंखला फैली हुई है। इसी की एक काबी मुजा दक्षिण की स्रोर बढ़कर ऋराकन को बरमा के भीतरी भाग से ब्रलग करती है। ब्रशकान-शृंखलके पूर्व में निम्नतर भरमा के वहे केन्द्रीय

मैदान है को ईरावदी श्रीर श्रन्य निद्यों द्वारा सीचे जाते है। इसके बाद एक टेढ़े मेढ़े पठार का प्रारम्म है को उत्तर में या चीन की पहाड़ियों धीर शान की रियासतों में फैलता हुआ मलाया प्रायद्वीप के भीतर तक चला

इस प्रकार भारत, जहाँ तक उसके मू-दिशाओं का सम्यन्ध हैं, दुगम पर्वतमालाओं से बहुत अच्छी तरह सुरत्तित भारत की रहा- है। उत्तर-पश्चिमी सीमा को छोड़ कर, जहाँ के

स्थिति दर्री ने श्राफ्रमणुकारियों को सहज मार्ग प्रदान किया है और जहाँ के पहाड़ी प्रदेशों में सूट-

किया है कार जहां के पहाड़ी प्रदेशों में छूट-पाट के लिए सदा तैयार रहने वाले लोग वसते हैं, भारत का शेप भू-भाग अच्छी तरह सुरिलत है। देश का समुद्र-तट जो करावी से अराकान कर फैला हुआ है पहुत लम्बा है और समुद्री आक्रमणों से उसकी रहा करना कठिन है। लेकिन एक तो समुद्री आक्रमणों की सम्भावना बहुत कम रही है दूसरे अंग्रेजों के शांकशाली समुद्री वेदे का भारत को काफी मरोसा रहा है।

लंका यद्यपि भारत का लटकन माल्म होता है, और भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित हुआ है, अपना एक स्वतंत्र आस्तित्व रखता है। न तो आज और न पहले ही वह भारत के लटकन मात्र की स्विति में रहा है। इसी तरह चरमा भी भारतीय महाद्वीप से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रस्तता है।

मगोल लेगगें पर श्रभी हिन्दू लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा है । बरमा की परम्पत और दुदों के कथानकों में इन्हें स्वर्ण भूमिका, संस्थापक कहा गया है। श्रायों का प्रभाव इन देश के प्रभे इसकी भाषा और हक स्वाहियं पर पड़ा। किन्तु ब्यायारिक नियमों की शिष्या इन्हें द्विंद लातियों (तीलकों) से मिला । वे कारों मंडल के किनारे से ब्यायार करते थे।

## · दूसरा परिच्छेद

### भारत के आदिनिवासी और अनार्य जातियाँ

श्रपने विस्तृत देश की प्राकृतिक रूप रेखाओं श्रीर उसकी विशेषताओं का अध्ययन हम पिछले परिच्छेद में कर चुके हैं। यहाँ इतनी जातियाँ बसती हैं कि इसे हम बास्तव में जातियों का श्रजायब घर कह सकते हैं। यहाँ ४३ जातियाँ, जो एक दूसरे से नपप्रतः मिन्न हैं, बसती हैं श्रीर १४७ भाषाएँ बोली जाती हैं। क्ष इनमें से कुछ जातियों का, विशेषकर उनका जो भारत में उन समयों में श्राई जिनका कुछ विवरण हमें उपलब्ध हो सका है, हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन कितनी ही जातियों के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते क्योंकि उनके उद्गम, विस्तार श्रीर विनाश तथा हमारे देश में वसने का कोई विवरण खपलब्ध नहीं है।

म् गर्भवेत्ताओं की खोज से पता चलता है कि हमारे देश का प्रायद्वीपीय भाग सब से पुराना है और लाटों वप पूर्व उसका दिल्ली अभीका और आस्ट्रेलिया से सम्बन्ध स्थापित था। उनका यह भी कहना है कि उत्तरी भारत की सम्पन्न भूमि, जिसे सिंघु और गंगा का पानी सींघता है, बाद में अस्तित्व में आई। सारांश यह है कि सुदूर श्रतीत में होनेवाली प्राकृतिक हलचलों के कारण देश की भौगोलिक स्थिति में धानेक परिवर्तन हुए खीर हमारे देश ने वह

रूप धारण किया जो आज हम देखते हैं।

<sup>\*</sup> यहाँ की मुख्य भाषायें केवल पन्द्रह हैं। १४० भी सख्या बोलियों की स्थानीय भिजताओं के आधार पर मनमाने ढंग से निकाली गई है। हिन्दी को बोलने और समफने वाले अधिक है और इससे सर्वत्र काम चल जाता है। यही भारत की राष्ट्र भाषा है। सम्पादक

<sup>ो</sup> स्थानाभाव के कारण यहाँ इन भू-गर्मीय परिवर्तनों का इतिहास ग्रांजित नहीं किया जा सकता। प्रो० रगाचार्य ने अपनी पुस्तक "प्रागैतिहासिक काल का भारत" के प्रयम परिच्छेद में तत्त्वम्बन्धी विभिन्नी विद्वान के मती का सार दिया है। इस पुस्तक से लिए गए निम्न उदरण से साधारणतथा सर्व-मान्य मतौ का पता चल बाएगा--

यह स्पष्ट है कि भारत फे प्राचीनतम निवासियों का परिचय पाने के लिए हमें दिल्ला की शरण लेनी होगी। किन्तु सामग्री के अभाव के कारण इन खादि निवासियों के बारे में निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता कि वे कीन थे, कौत-सी भाषा बोताते ये और उनकी सम्यता कि सिंसी थे। कि लेकिन प्रातत्यह लोग यह मानते हैं कि उस काल की सम्यता के विकास का परिचय हम उन श्रीजारों और अखीं की खोज करके मान कर सकते हैं जिनका वे अपने समय में प्रयोग करते थे। उस काल के निवासियों का हाथ तब तक सथा नहीं था, फलतः जो चीजों वे बनाते थे, वे अत्यन्त मोंडी और वेडील होती थीं। यह वह काल था जिसे हम प्राचीन प्रतर गुग कहते हैं।

सदियो के अभ्यास के बाद मनुष्य इस योग्य हुआ कि

"श्रव यह स्पन्ट हो गया होगा कि दिल्ली श्रीर सुदूर दिल्ली प्रदेश के मुकाबले में हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृञ्जला बहुत बाद में ग्रस्तित्व में ग्राई । दिवाणी प्रदेश भारत का प्राचीनतम श्रंश है। भारत के ही नहीं, बल्कि इसे विश्व के प्राचीनतम खंश का श्रवशेष कहा जा सकता है। इस प्रदेश के पर्वत यद्याप उत्तरी प्रदेश के पर्वतों के समान ऊँचे नहीं हैं. कही श्राधिक पुराने हैं। इसके पश्चिमी घाट उस जॅल-खयह की याद दिलाते हैं जो प्राचीन गोंडवाना के पूर्वी ग्रर्ड भाग को पश्चिमी ग्रर्ड भाग से-उसके ग्ररव सागर में विलीन होने से पूर्व-श्रलग करता था। यही कारण है को दक्षिणी प्रदेश की निद्यों का उद्गम स्रोत पश्चिमी घाटों में पाया जाता है-डीक श्चरव सागर के निकट। ये नदियाँ यहाँ से निकल वर पूर्व की श्रोर बहती हुई बगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। बाद में कुछ और प्राकृतिक उथल-प्रथल हुई जिसके फुलस्वरूप पश्चिमी घाटों की ऊँचाई अुछ श्रीर श्राधिक हो गईं-। इसके साथ-दी-साथ कुछ नमें किन्तु विषम लाई-लडड भी वन गये—ताप्ती श्रीर नर्मदा इन्हीं नवनिर्मित घाटियों में से होकर विरोधी दिशा में बहती हैं। त्रेता युग की समाति तक दिल्ली श्रीर उत्तरी भारत दोनों वह रूप धारण कर चुके थे जो आज इस देखते हैं।

\* स्वर्गीय श्री पी० टी० श्री निवास श्रायंगर ने श्रपने 'धर सुद्रहाएय का भाषयं' (१६२६) में यह विचार प्रस्तुत किया या कि मध्य दिख्या भारत प्रदेश के केंचे भागों का, जहाँ नहीं के वाटियों के निकट छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं श्रीट जहाँ पानी, पन्न स्वाहिय छोटी चे उपलब्ध हो सकते हैं, मानव ने श्रपना पहला निवास-स्वात काया होया।

अपने श्रीजारों में कुछ मुचार श्रीर स्वरूप ला सके। तब उसमें मिट्टी के बरतन बनाना सीखा श्रीर श्रपने मृतकों को सम्मान के साथ धरती की गोद में मुलाना—उन्हें श्रव्ही तरह दफनाना— आगम्म किया। मृतकों की कहों पर पश्यर के ऊँचे स्मृति चिह भी वह धहुधा बनाने लगा। इस तरह उस युग का प्रारम्भ हुश्रा, जो नवीन प्रस्तर युग कहलाता है। इसके चाद, कालान्तर के परवात सानव ने विकास की श्रानेक सीढ़ियों को पार किया। इसने ताम्र, गिलट श्रीर लोहा श्रादि धातुओं का क्रिमश प्रयोग करना सीखा। इन धातुओं के प्रयोग काल ताम्र-युग, गिलट-युग श्रीर लोह-काल के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्राचीन प्रस्तर काल के परधर के औजार मद्रास प्रान्त में—विशेष कर चिंगलपुट जिला में—पर्याप्त संख्या में पाए प्राचीन प्रस्तर-काल गए हैं। उस काल के इन विखरे हुए श्रवरोषों

को देखने से मालूम होता है कि प्राचीन प्रस्तर काल में भारत में जो लोग रहते थे, उनमें तथा उस काल के अन्य देशीय नियासियों में एक और जहाँ कुछ मोटी वार्ती में समामता पाई जाती है, वहाँ दूसरों और उनकी कुछ विपमतायें मी हैं। भारत में उस काल के जो श्रीआर मिले हैं, अन्य जगह के श्रीआरों से उसकी संख्या श्रीकर है, उतका श्रोकार-प्रकार भी अपेस्।कृत अच्छा है। लेकिन श्राव्हेलिया तथा यूरोप के उस काल के निवासियों को तरह भारत के निवासि भी परथर को चिस कर साफ यनाने, उसे रारोखता करने अथवा उसमें गढ़ा या नाली बनाने श्रीर नियास पैदा करने की दशा को नहीं जानते थे।

भारत में प्रस्तर-काल के नियासी स्कटिक श्रयवा लकड़ी के श्रीजारों का भी प्रयोग करते थे, विशेषकर चरछी श्रीर गदका का। जंगली पहुंखों को टिकाने लगाने के लिए इन शर्लों का वे प्रयोग करते थे। गुएटकल में उस काल की एक फंधी मिली है जिस से पता चलता है कि वे सम्भवतः लकेंदी का प्रयोग भी जानते थे। ये श्राग पदा करना जानते थे श्रीर पत्तों, हाल श्रीर खाल के कपड़े बना कर अपने तन की रला करते थे। "धार्मिक भावना का सम्भवतः उनमें श्रमी तक उदय नहीं हुआ था— फस से कम प्रारम्भिक काल में। श्रमने मृतकों को हवा-पानी में नट्ट होने या श्रामका का सम्भवतः उनमें श्रमने मृतकों को हवा-पानी में नट्ट होने या श्रामका आपने मृतकों को हवा-पानी में नट्ट होने या श्रामका आपने काल में। श्रमने मृतकों को हवा-पानी में नट्ट होने या श्रमने काल में। श्रमने मृतकों को हवा-पानी में नट्ट होने या श्रमने काल में। श्रमने मृतकों को हवा-पानी में नट्ट होने या श्रमने के लिए वे थें ही खुला झोड़ देते

थे। उनको इस प्रधाका श्रवशेष बाद के ऐतिहासिक काल में भी पाया जाता है। १३

नवीत या उत्तर प्रस्तर-काल के अवशेष भी ज्यापक कप में पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश का पता, प्रमुख

नर्गन प्रस्तर-कान रूप से, चेलारी जिला में मि० ज्ञास फूट ने लगाया था। इसी विद्वान की खोजों के फल- स्वरूप दिल्ली भारत में उत्तर प्रस्तर काल की अनेक बरितयों और श्रीजार बनाने के कारधानों का भी पता चला। चाक पर बनाए गए मिट्टी के बरतन भी उम काल के प्राप्त हुए। विश्य पर्वत अर्थी की कन्दराओं मे जो पूर्वतिहासिक काल के जन हुए कोयले के हैर, प्याला और अंग्रीहों के आकार के चिन्द तथा गेरू के चित्र मिले हैं, उन मल से भी टिल्ली भारत में प्रस्तर काल की मभ्यता का कुछ परिचय मिलता है।

इस तरह को अन्य पूर्वेतिहानिक खोजों का वैज्ञानिक अध्ययन कर हम आदिम निर्वासियों वे सम्बन्य में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते

#### # श्री रॅगाचार्य लिखित 'ब्री हिस्टारिय-इडिया', पृष्ठ ५४

इस सम्बन्ध में श्री पी० मित्र ने अपना पुस्तक 'हिस्टारिक इंडिया' में श्रद्धा प्रकाश डाला है। श्राप वहते हैं - ''भारत में पाचीन प्रतर काल वे मानव ने कुड्डापाइ वो ऋपनी सस्कृति का केन्द्र बनाया । बुड्डापाइ एक ऐसा जिला हे जहाँ स्पटिक वाया जाता है। इसलिये प्रस्तर सग के मानव के लिए इस जिले की आर आकर्षित इन्ना स्वामाविक ही या। हिंगियार के रूप में पत्थर का कोई दुकड़ा को श्रासानी से पें का सरे श्रीर जो बाव करने भी खमता रखता हो, उनके लिए पर्यात था । कुलु दुक्के ऐसे भी मिले हैं जिनके किनारे काफी पैने हैं और मज्यूनी के साथ पकड़ने में लिए अनमें गढ़े उने हुए हैं। पत्था ने दल कर, उसके पत्तर उतार कर, श्रस्तों को श्रावश्यकतातुकार बनाने के प्रयास के भी कुछ निन्ह मिलते है-यहार में प्रयास काफी भोंड़े होते में और उन्हें देखने से भालूम होता है कि मोटी श्रीर श्रमस्यस्त उगलियों तथा हायों के ये पल हैं। पत्थर के इन्हीं दुक्हीं से जगली जानवरों को घायल करने तथा लक्ही काटने या काम लिया जाता था। खुदाई वा काम भी इनसे लिया जाता या या नहीं, यह धन्देहा-स्पद है। त्रो भी हो, इन अलों ने अभी तक कोई निश्चित या आकार या नमृने कारूप, प्रदृष्ण नहीं किया था। प्रव भाव-र

२०

🗸 धातुकाल के नियासियों के बारे में हमारी जानकारी थोड़ी है। लेकिन भारत के उन प्रारम्भिनतम निवासियों के बारे में, जिनसे आर्थी की मुठभेड़ हुई, हम धातु-काल न श्रादिम निवासी बहुत कुछ जान सकते हैं। वे निवासी प्रमुखत दो जातियों के थे—एक तो कोल, दूसरे द्विड। ये दोनों जातियाँ क्षतेक वर्गो मे विभाजित थीं। इनकी

सभ्यतास्त्रों स्त्रोर संस्कृतिस्त्रों में स्त्रन्तर था। कोल जाति के लोग सम्भवत हिमालय के उत्तर पूर्वी दर्री से भारत में आए थे। उनके रीति रिवाजों और मार्ग चिन्हों से भी उनके उत्तर-पूर्वी होने का आभास मिलता है। खाज भी वे केनल भारत के उत्तर पूर्वी भाग मे पाण जाते हैं। उनकी भाषा में और खासाम तथा क्षापुत्र और इराजदी के ऋास-पाम रहने वालों की भाषा में साहश्य पाया जाता है। 🕸 जो प्रमाण श्रय तक मिले हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि कोल ही सब से पहले लोग 'जो भारत में आए और यहाँ श्राकर यस गण। इनके याद श्रधिक सशक्त श्रीर उन्नत जाति ये लोग उत्तर-पश्चिम की छोर से भारत में छाए। ये द्रविड थे। कोलों को अपनस्थ कर उन्होंन देश ने उपजाऊ प्रदेशी पर बन्जा कर लिया। यही पारण है जो कोलों को पहाडी, कम उपजाऊ श्रीर दुर्गम प्रदर्शों में नाग कर शरण लेना पड़ी। उनके बारे में हम यहाँ विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

कोल जाति के लोग, जैसा इस पहले कह चुके हैं, अनेक यर्गो में घिमाजित थे। इनमें कुछ नितान्त स्रसभ्य नोल जाति या और मर्थर थे और हुछ में सभ्यता के चिन्ह पाए जाते थे। दक्षिणा मद्रास मे अनामत्ती के पहाड़ी जीपन प्रदेश के निवामा, मालायार के पानियन, उड़ीसा

की पहाड़ी रियामतों के पत्तों से शारिर डकने वाले लोग, आसाम के अकास-पोल जाति के जगली वर्गा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके मुकावले में घराल के सन्धाल और उद्दीसा के स्रोह लीग अधिक उन्नन श्रीर सभ्य हैं।

का क्षिपार है कि कोलों का उद्गम स्थान दिन्दुस्था मी हो सहसा है। स मध्य देवन भी दशी मत पार्ट । युद्ध दिल्ली या यह भी भत है कि कोली की मुक्षी मापा द्विदी को भागा से सर्थेपा भिन्न है।

कोल जाति के लोग स्वतंत्र रूप से गाँवों में घस कर जीवन विवाते थे। वे एक साथ शिकार और मोजन करते थे। युवकों को शिला-दीला वहीं सावधानी के साथ, विशेष व्यक्तियों की देरर रेरर में, दी जाती थी। प्रवंध खीर व्यवस्था के काम में वे बहुत इशल थे। उनके अपने कानून होते थे। मारी खपराध करने पर गाँव से निकाल देने की सजा दी जाती थी और होटे अपराधों में खुरमाना खादि किया जाता था—जो गाँव को समूची विरादरी की वायत देने के रूप में होता था। उस काल की खुद प्रथायें आज भी वगाल के सम्यालों में पाई जाती हैं। ये सन्याल प्राचीन कोलों के विश्वद्धतम बत्तराधिकारी माने जाते हैं।

की तो से वर्ण-व्यवस्था नहीं थी। लेकिन विवाह और मृत्यु के अवसर पर वे सस्तार विधियों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए सथालों को जावन भर में इ सस्कारों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए सथालों को जावन भर में इ सस्कारों का वाज करना होता था। कितने डा मेंत जीर राज्यों की वे पूजा करते थे। प्रत्येक विरादरी या जाति समृह का ज्यनना देवता होता था। इनमें से कितयब देवता पुरान कुलों में रहते थे। सर्वव्यापे और कल्याएकारी देन्ता को करना का उदय उनमें अभी तक नहीं हुआ था। उनका पूजा के मूल में भय तथा आगतक की भावना थी। पूजा में वे अपने 'द्यताओं' का रोटी, इ्य. शहद तथा होडे-मोट पूजा पूजा से । सर्जुप में की लोचे-साद और शानिप्रिय थे। बाहरी लोगों के बीच प्रस्त थे। सर्जुप में में अपने पाते और अपने गाँव के लोगों के बीच प्रसन्त रहते थे। आज उनकी सख्या तीस लाख के करीब होगी। व मुखा भाषार्ष बोलते हैं। होटा नागपुर के जपरी भाग तथा मध्य 'गन्त में भी वे चवते हैं।

त्रिवण जाति के लोग कोलों की ऋषेता ऋषिक उन्नद और सभ्य • ये। येभी उन प्रारम्भिकतम लोगों में से हैं ओ इविण् यी स्थिति भारत के विस्तृत भूभागों में बसे हुए ये। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या कोलों की तरह ने भी भारत

७ वहाँ यह प्यान में रखना श्रानुपद्मक न होगा कि भारत की भाषाश्री की मुमुखतः चार भागों में विभावित किया गया है---शादिहरू, द्विवह, हन्ही-श्रापेन श्रीर तिब्बती चीजी। ग्रपक्षा भाषाएँ श्राहिट्टक परिवार से तम्बन्ध रखती है।

में बाहर से खाए ये खयवा दिच्छ के घातु-काल के निंवासियों के उत्पाम स्थान, और उनके इतिहास के बारे में विद्वानों में भारी मतभेद पाया जाता है। कुछ प्रकारड विद्वानों का कहना है कि द्रविद्वां ने उत्तर प्रधानी मार्ग से खाकर भारत पर आक्रमण किया और मैदानी मदेश में से होकर उनमें से खिकर हो की खिलांश दिच्छा के विकोन पुठार पर जाकर बस गए। ज्याने इस मत की पुष्टि में ये विद्वान चत्रिस्तान के एक करीले की और संकेत करते हैं। इस कदीले के कोग बाहुई भाषा चोलते हैं जो तामिल से मिलती जुलती है। "

सुदूर बल्चिस्तान में द्रविह भाषा का जो कर उपलब्ध है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह उन प्राचीनतम द्रविहों की भाषा का अवशेष हैं जो षिछह गए थे, जब उनके दूमरे साथां खानो यह कर भारत में पहुँच गए। इमके प्रतिकृत इतने ही गई और मान्य विद्वानों का मत है कि बाहुई लोग उन द्रविहों के अवशेष हैं जो भारत से बल्चियतान तक पहुँचने में सफल हो गए थे। लेकिन यह मत कुछ अधिक मान्य नहीं मालूम होता, क्योंकि प्राचीन लोगों के जिनने भी लामूहिक अभियान हुए हैं, उनकी दिशा वाहर से भारत भी खोर रही है, भारत से वाहर की खोर नहीं। इसलिए द्रविहों का बाहर से भारत में खाना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

† देखिए 'कैन्ब्रिज हिन्द्री श्राफ इन्हियां' भाग १, पृष्ठ ४२ । यहाँ इस नियय

<sup>•</sup> इस मान के सब से बड़े थोरक विशाव नाल्डवेल थे। माया-सावन्धी इस साम्य वर्ष अध्याय मान कर विद्वान निश्चय ने यह मत प्रकट किया कि करिकर पर्यंतिश्रेणों में रहने वाले बल्जी क्योंले के माहुई लोग द्रवित्व थे। विश्चय के प्रमुख्य तर्क के मान्यत्र में विशाद न करते हुए भी कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्राहुई लोगों में ज्योर द्रवित्ती में जाति पियक मिनता पाई जाती है। वर्मल शेल्डिय वा मत है कि ब्राहुई तुर्की मंगोल ज्याति के गे जिन्होंने, कीरकर के परस्ता मदेश में हॉबड़ी थे। हराने के बाद, उनके माय सम्बन्ध स्थावित किया थीर दानों हिल्लीक मथे। असली पीड़ा के ब्राहुई लोगों ने अपने पूर्वनों है सीत-श्वाबों को बड़ी साराधानों के भाध सुरस्तित रक्ता, लेकिन भाषा अपनी द्रवित्व मानाब्री से अपना ली।

द्रविडो फे भारत में यस जाने के बहुत समय बाद आर्थ भारत में उत्तर पश्चिमी भाग से आए। यह स्वम निक ही आर्थ और द्रनिङ था कि उनके और पुराने वसे हुए लोगों में सवर्ष होता। उन सवर्ष का फल यह हुआ। कि द्रविड धीरे धीरे भारत के दिल्ली प्रदेश में चले गए और वहाँ पर, निना किसी विन्न वाधा के, अपैलाइन शान्तिमय जीवन निताने लगे। प्राचीन तामिल किंवरन्ती के अनुसार द्रविड प्रदेश प्रॅंच हैं—नामिल, आन्न या तेलुग, कन्तडी प्रदेश, महाराष्ट्र और गजरात। क्ष

आर्य अपने वर्म प्रत्या में द्रिविड़ों के सम्बन्ध में, जो उनके रातु थे, अपनी भाजनाओं को लीड गए हैं। द्रिविडों को उन्होंने दस्यु, दानव और राज्य आदि रात्रों में उल्लेख किया है। 'काले वाहें' अर्थार 'पवटी नाक' वाले कह कर उनके प्रति अपनी धृत्या को आर्थी ने व्यक्त किया है। इन कथित राज्यों के कुछत्यों के उल्लेख से रामायण के प्रस्ठ भरे पड़े हैं। किन्तु, अगर सच पूला जाए तो, अपेवा कत कुल काला गर्य होने पर भी द्रिविड लोग आर्थी से, जिन्हें अपने गीर वर्ष पर गर्व था, सभ्यता और

पर विस्तार से मकाश नहीं डाला जा सकता । फिर् भी कुछ प्रश्नित मतो का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। एक मत है कि आयर खेंड को सेल्ट और सिमरी जाति भी तरह भारत में जो समसे पहले आपों आए, हरिवह जनका प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्षाय औ सनक्षमाई का कहना था कि तामिल लोगों का उद्गम स्तेत मगोल जाति हैं। वमाल को ताड़ी का पार कर ये दिल्यों प्राथद्वीप में आकर वस गए। लोम्सियन मन के अनुसार जो लेम्स प्रदेश आज भारतीय सागर में निमन्न हो गया है दिवहीं का मूल निवास स्थान या। सर डक्क्यू इन्टर न मतानुसार कोल और प्रविद्य एक ही कार्ति की दी सालाएँ हैं। मह प्रमुख जाति बिपिन भारतों से भारत में आई भी निवास हो का मत है कि प्रविद्यानी मार्ग से भी। हम मती के आलाजा कुछ बिहानों का मत है कि प्रविद्य हिल्यों भारत के निवासी थे। सबसे अन्त में हड़पा और भोशों हो भी खुराई के क्लबक्त पिपु की साठी की समता पर कार्य मार वही है और उसरे सिवासी ये।

 <sup>&#</sup>x27;कैम्ब्रिव हिस्ट्री खाक इन्डिया' भाग १, पृष्ठ ५६३

संस्कृति का जहाँ तक सम्प्रन्थ है, किसी तरह भी कम न ये। श्रायोश्च से द्रियिडों का इतनी उपेका श्रीर पृशा के माथ वर्षन करने का कारण सम्भात यही है कि उन्हें द्रियडों से निरन्तर, क्दम-कदम पर, सपर्प करना पड़ता था। गहरे सवर्ष के बाद ही श्राय श्रागे बढ़ पाते थे।

हितिहास के पुट्टों मे द्रविङ् जाति के लोग साहमी थोद्धा श्रौर व्यापारी के रूप मे प्रमिद्ध हैं। वे शातिपूर्ण

व्यापारी के रूप में प्रांसद्ध हैं। वे शातिपूर्ण द्रिवेडों नीं उद्योग घर्षों और व्यवसाय के प्रेमी थे। व्यपनी सस्टिति ही नौकाओं में व्यापार करते और भारतीय टीक, घावल, मलमल और मोर छुटूर फारस तक ले

जाते थे। मेसोपोटामिया और गरिया माइनर से भी उनका सम्यन्य था। वे बहुत साहसी थे और अत्यन्त प्राचीन काल में कितने ही द्वापों और अज्ञात प्रदेशों को अपन अधिकार में कर लिये थे। वे व्यवस्था और अज्ञुशासन के प्रभी थे और इतिहाम के अति प्रारम्भिक काल में ही रानत्राय राज्यों की स्थापना करने में सकलता प्राप्त कर ली था। इसके अलावा उनको शामन प्रणाली काफी रुट और सुलमा हुई थी। इन ट्रविड राज्यों के समन्त्रन में हम इसा पुस्तक में अन्यत्र निस्तार के साथ बतान का प्रयन्त करेंगे।

प्रयत्न करेंगे।
प्रारम्भिक द्रविशें का धार्मिक भाषनाएँ उसदिग्ध रूप से,
अपिरुक्त थीं। वे धरती की देवता और दवा दानों रूपों म पूजा
करते था। आर्थों के फरनेद में इस बात का उल्लेख मितता है कि
वे दस्तु 'शिरनदेवा' थे—अर्थोत ने शिरन और शप की पूजा करते
थे। अगर यह सत्य है तो प्राचीन द्रांबह नाग पूजक जाति ये लोग थे। यह असम्भव मी नहीं माल्यन होता, क्योंकि दक्षिणा आरत मे
नाग देवना के हजारों मन्दिर पाये जात है।

श्राणें क घम श्रीर दर्शन क्ष्मणा विचार कही श्रविक विष्कृत थ—
 यह श्राणे बनलाया गया है !—क्षम्यादक

<sup>ं</sup> मैडिस संगाजित प हैंस मत का अनक विद्वानों ने तीज विशेष किया है। इन विशेषियों में ओ कीवरतन्म तब ते अमयी थ। 'लाइट आप द्व्य' भाग म नग्वर ह में आपने इंड शत का तीज विशेष किया है कि द्विद्वाद सर्व पूजक में या सर्व पूजा से उनका कोई सम्बंध था। अपनी पुष्टि में जो तर्क 'उहोंने रखे, उनम से दुख ये हैं-

मुलत: द्रविणों में कोई जाति-प्रथा नहीं थीं और गुरू श्रादि द्वारा धर्म-हिला का भी कोई नियमित श्रायोजन नहीं था। धर्म-हिला की पिरवाटी आंगों ने, यहाँ वसने के नाद, चलाई था। धर्म और दर्शन के सम्वरूध में श्रायों के विचार यहुत परिष्ठत थे। हिंस बिल और राहमों की उपासना को जो द्रविशें के धर्म के श्री थे, हटा कर उनका स्थान ऐसी उच्चतर धारणा ने ले लिया जिसके श्रास्तर परमारमा मानव जाति के कल्याण की देख-रेख करने वाला है। सम्यता के विकास के साथ प्राचीन द्रविश्व भी श्रापे वट्टे और प्राचीन भारत की जातियों में श्रीम स्थान प्रहण कर लिया। आधुनिक काल में उनका प्रतिनिधिस्य तामिल, तेलुगु, कनड़ श्रीर मलवाली लोग करते हैं।

कोल श्रीर द्रविहों के खतिरिक्त समय समय पर भारत में खन्य जातियाँ भी खाती रहीं । खार्यों के खागमन और श्रम्य अनार्य मारत में बसने के सम्बन्ध में बिस्तार से हम जातियाँ अगते परिच्छेद में लिसेंगे । अब इस परिच्छेद में, उन विदेशी जातियों का विवरण दिया जायगा

- (१) द्रिविणों के प्राचीन साहित्य में नाग पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता।
- (२) द्रविक्षों के प्राचीन देशता मुखँगा श्रीर पुलियर थे। सर्पों का इनके पूर्वशों के रूप में क्हा उल्लेख नहीं मिलता।
- ( ३ ) जितने भी शक्तिशाली द्रविण राजे हुए हैं, सर्प उनमें में से एक का भी राज चिन्ह नहीं था।
- (४) तामिल जो नाग-पूचा करते हैं, यह ग्रायों की देन है।
- (५) विशेष रूप से नाग-देवता के लिए निर्मित मन्दिर नहीं मिलते।
- श्री जीवरतम के ये तर्क जब प्रवाश में आए ये तो उनका काकी प्रभाव पड़ा था। लेकिन इचर जो आधुनिक लोनें हुई हैं, वे द्रविदों के नाम-पूचक होने की पुष्टि करती प्रतित हाती हैं। पलता मेडल गाणाजिन का यह मत है कि नाम-पूचा धनावीं थी प्रथा है किने पद में आयों ने अपना लिया, अधिक उक्त माल्यूम होता है। जो भी हो, यह निपय जटिल हैं और एक फुटनोट में इस पर अधिक विस्तार के साथ प्रकश्च डालम कटिन हैं।

जो विभिन्न समयों में भारत में ऋाई श्रीर म्थायी रूप से यहाँ त्रम गई।

हिमालय के उत्तर तिब्बत का पठार है और इससे भी आगे, पूर्व में, चीन देश स्थित है। मगोल जाति के लोग इन प्रदेशों में बसते हैं। रूप-रंग में ये मंगोल द्रविड़ों से बहुत भिन्न हैं। इनका मिर चौड़ा श्रीर वर्ण पीलापन लिए है। मुख पर बहुन कम वाल होते हैं। नाक, जड़ की जगह, एक दम बैठी हुई होती है। श्राँखें मीधी न होकर कुछ तिर्छी होती हैं। छोटे कर श्रीर चपटे मुँह वाले ने लोग, जिनका मूल देश उत्तर पश्चिमी चीन है, सुदूर श्रतीत में नई धरती की गोज में निकल पड़े श्रीर श्रन्त में निड्यत पहुँचे। हिमालय ने निश्चय ही इनके मार्ग को श्रवरुद्ध कर दिया होगा, नहीं तो ये भाग्त के मैटानी प्रदेश में श्राकर डेरा डालते। यदि ऐमा हो जाता तो भारत का इतिहास दूमरा ही होता । लेकिन हिमालय के मध्य की दुर्गम घाटियों ने इमकी सम्भावना न छोडी श्रीर ये लोग धीरे-धीरे ब्रह्मपुत्र की घाटियों में उतर कर आगे बढ़े और अन्त में आसाम तथा बंगाल के कुछ भागों में वस गए।

इतमें से कुछ और भी नीचे उतरे; चिन्दविन, मिताँग और इरावदी के साथ-साथ चल कर इन्होंने यरमा पर अपना अधिकार जमाया। इनकी ये सामूहिक यात्राएँ बहुत लेथे समय तक चलती रही होंगी। इन यात्राओं में उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के बहुत से तिवासियों के रक्क से इनके रक्ष गा मिश्रण हुआ। फलत परमा, आसाम, हिमालय के उपवदेश, नेपाल और मूटान में मंगोल जाति के विभिन्न कर, कुछ अन्तर के साथ, पार ाते हैं। बयाल और वद्मामा में मंगोल और उपवदेश साथ, पार ाते हैं। बयाल और वद्मामा में मंगोल और उपवदेश स्वतंत्रता पूर्वक तम्पर्क हुआ। इसके परिणाम स्वरूग वार्ति ने अन्म लिया जो आज मंगोल जिब कहलाती है।

ऐतिहासिक काल में भारत के भागों थो विजय फरने चा यहाँ यसने के लिए श्रनेक विदेशी जातियों के श्राममन ययनों का श्रामन का वता चलना है। इनमें सब से पहले फारन के

नियामी थे। ईरान के जानक डेरियम के नेवृत्य में उन्होंने आक्रमण किया और उत्तर परिचर्मी मारत पर अधिकार

में उन्होंने आक्रमण किया और उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर निया। डेरियम, क्रासारोम (Histopes) का पुत्र या। सिकन्दर के बाक्रमण के दौरान में ब्रीर उसकी मृत्यु के बाद भारत की उत्तर परिचनी सामा यूनानी सरदारों के और उन साहनी लोगों के हाथ में रही जो वेंक्ट्रिया से आप थे। ईरान और यूनान के ये निवासी, वास्तव में, आयं थे जो सदियों पहले मूल इन्डो आयंनों से विद्यस् कर खलग हो गए थे।

दूसरी सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया की एक पर्यटनशील जाति 'शक' भारत में खोई खीर उसने देश के उत्तरी शक, यूची श्रीर तथा पश्चिमी भाग में श्रवने स्वतन्त्र राज्य कायभ

कर लिए। शकों का अनुसरण एक दूसरी खाना-हण

वरोश जाति यूची ने किया। कुपण इसी जाति के एक बर्ग से सम्बन्ध रखते थे। ईसा हाल के प्रारम्भ में इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में बहुत बड़े साम्राज्य, की स्थापना की थी। कुपर्लों के वारे में यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे अनार्य थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वे ईरान और यूनान के आर्थों से बहुत अशों में मिलते थे। लेकिन हूणों के सम्बन्ध में, जिन्होंने पाँच या छ ईसवी में भारत में प्रवेश किया, इस तरह का सन्देह नहीं किया जा - कता । वे श्राय थे श्रीर एक वाल तक भारत के फाफी बड़े भाग पर उनका अधिकार रहा। सात्री सदी में उनकी शक्ति चीगा हो गई खौर उनके वॉव टखद गए।\

इस प्रकार ऋार्यों के बाट किन्नी ही निदेशी जातियाँ भारत मे 'चाई—ईरानी, यूनानी, शक, यूची छौर हुण स्नादि । भारत में स्नाहर ये जतियाँ वस गई उत्तरी भारत में श्रीर यहाँ के निवामियों के साथ धुल मिल कर

जातीय मिश्रण

रहने लगी। जातीय मिश्रण का यह अम उत्तरी भारत में सदियों तक चलता रहा। लेकिन दक्तिए में जाकर जी द्रविड बस गए थे, वे इस मिश्रण से मुक्त रहे और अपने व्यक्तित्य, मस्कृति और सभ्यता को निशुद्ध रूप में सुरिचत रख सके। विदेशी संस्कृतियों के केन्द्र श्रधिकतर उत्तरी भारत तर ही रहे दिल्ली

भारत, दूर तथा दुर्गम होने के कारण, उससे वच गया। भारत पर श्रव तक जितने सैनिक श्राक्रमणों का हम उल्लेख कर चुके हैं, वे सब स्थल मार्ग से हुए। वास्त्रोडिगामा

के समय तक अन्य कोई जाति समुद्री मार्ग से यन्यं यानमण भारत पर आक्रमण करने की फल्पना तक नहीं कर सकी थी। सातवीं श्रीर श्राठवीं सदी में श्ररवों ने समुद्री मार्ग से आक्रमण करने का प्रयस्त किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मकरान और विलोचिस्तान के स्थल-मार्ग

से त्राक्रमण किया और सिंध को जीतने में सफलता प्राप्त की। सिंध

श्रीर उसके श्रास-पास के प्रदेश पर श्रारबी का श्राधिपत्य श्रालप-कालिक रहा। उन्होंने सिंध पर विजय तो प्राप्त की, लेकिन उसका

कोई फल न निकला।

श्रारवों के काफी समय बाद श्राफगानों, तुर्की श्रीर मुगलों ने-जो इसलाम धर्म के श्रनुयायी थे-उत्तर पश्चिमी सीमा के ऐतिहासिक दरीं को पार कर भारत पर आवमण किया। उनके बाद युरुप के

लोग पहले शान्तित्रिय व्यापारियों के रूप में आए, और बाद में उनमें भारत पर श्राधिपत्य जमाने की महत्वाकांचा जामत हो गइ। इस महत्वाकांचा से प्रेरित उनके प्रयत्नों का विवरण प्रस्तुन इतिहास के दूसरे खरड से सम्बन्ध रखता है।

### तीसरा परिच्छेद 🕛

## श्चार्य--- उनकी जाति श्रोर जन्म-स्थान

#### [ ? ]

द्रविद्धें के उत्तर भारत में वमने के बहुत वार, उत्तर-परिचम की श्रोप से, बाढ़ों की तरह, बलिष्ठ श्रीर युद्ध-प्रिय जाति के लोगों का श्राममन भारत मे शुरू हुआ। उत्तर-परिचम प्रदेश से द्रविद्धों को खदेड़ कर, उनके स्थानों पर इन लोगों ने श्रिधकार किया श्रीर समुचे हिन्दुस्तान में फल गए।

ये लीग आर्थ कहलाते थे। ईरान तथा अन्य प्रदेशों में रहने वाली जाति से भिन्नता प्रदान करने के लिए इन लोगों की इन्हों- आर्थन भी कहा जाता है। आर्थ का अर्थ है अच्छे और ऊंचे कुल का बराज। मूलतः इम राव्द का प्रयोग उन लागों के लिये होता था जो बेदिक मदा की रचना करते थे। इम राव्द का प्रयोग अपने की उन राज्जाति के लोगों से अलग करने के लिए होता था जो मरत में पहले से रहते थे— अर्थात् द्विद जाति के लोगों से अलग करने के लिए होता था जो भारत में पहले से रहते थे— अर्थात् द्विद जाति के लोगों से जिन्हें आर्थ दरखु कहते थे।

इनका कद लम्मा चीर काठा मज़बूत होती थी। इनका वर्णे गीर चीर काठा मज़बूत होती थी। इन्ह्य यर्ण चीर छीर कद के द्रविहों से ये सर्वथा भिक्र लगते थे। सम्यता चीर संस्कृति में भी वे भारत के चादि निवासी द्रविहों से चिक्या मिक्र लगते थे। सम्यता चीर संस्कृति में भी वे भारत के चादि निवासी द्रविहों से चिक्या थे। सदियों से शीतोन्मुखी तथा नम जलवायु में रहने, दूध, माँस चीर गेहूं का प्रावास निवास में उपमोग कर ने, चीर सुने बातावर में में अपनाम निवास विवास के कारण इस जाति ने संसार की जातियों में बेरक श्यान प्राप्त कर तिचा था। गरेती के साथ-माथ वे खनेक चक्र राज्ये के प्रयान प्राप्त कर तिचा था। गरेती के साथ-माथ वे खनेक चक्र राज्ये के प्रयान प्राप्त के स्वर्थ का परिवास था। च्या तक परिवास कर तिचा था। च्या तक वर्षों न समुद्र के दुर्शन नहीं किए थे, तेकिन नदी चीर सीतों के अपनी घनाई हुई नीकाओं से पार करना जातते थे। उनका मिसवरक "ममावरील था, प्राकृतिक हरय चीर घनाएँ उनके मिसवरक "ममावरील था, प्राकृतिक हरय चीर घनाएँ उनके

की मभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। यदि इस कमीटी पर कोई प्रदेश सही नहीं उतारता तो उसे आयों का आदि-स्थान मानना काठन है। अतः हमें ऐसे प्रदेश की खोज करनी होगी जो इन विशेषताओं को पूरी करता हो। फततः आयों का आदि-स्थान वह प्रदेश है जो ''पूर्व दिशा में कार्येथियन, दित्त में बातकन, परिचम में आदिश्यन आर्वण और वोहमर वाल्ड और उत्तर में एजेंगियन से आदिश्यन से जाकर मिल जाते हैं।' मोटे रूप में यह वह प्रदेश है जहाँ आज हगी, आग्ट्रिया और बोहमर आल्ड कर में सह प्रदेश है जहाँ आज हगी, आग्ट्रिया और बोहमिया वसे हुए हैं। एक अन्य मत के अधुनार आर्थों का आदि-स्थान रूस के स्टेपाज के दित्त भी भाग में भाग कर

त्रपने श्रादिस्थान से श्रार्थों के दल-के-दल एक केबाद एक, श्रपने साथ क्रियों श्रीर बच्चों को लिए हुए, चल

अपने साथ क्षियों का प्रश्वा के शिक्य के सिता हैं। अस्त अपने का प्रश्वा पढ़े हैं। देखी- युनी शाखा, अरत में, भारत तक आने में समर्थ हुई। प्रस्तुत जानवारी के आधार पर यह बताना किन है कि किन मार्गों से होकर ये लोग भारत पहुँचे। लेकिन की चर्चों को अपने साथ तेकर पत्तने वाल हैन लोगों ने मुगम मार्ग ही अपनाया होगा, इसकी कल्पना महज ही की जा सकती है। यह महज मार्ग होगा, इसकी कल्पना महज ही की जा सकती है। यह महज मार्ग वोसपेरस या देखीनियाल से होकर, पश्चिया माइनर के पठार से, शाया होगा। इसके बाद बान भील के दिखा से भील उमिया तक के तिनन पढ़ाई। की पार करते हुए, कास्पियन सागर के दिल्ली छोर से, आर्य लोग मशहाद से हिरात का स्थान है। यह भी सम्भव है कि इस यात्रा के दीरात में आर्यों ने वैक्ट्रिया (बल्ब) पर अधिकार जमा लिया हो, आमेर

<sup>&</sup>quot; कैंकिन दिस्ट्री आफ इन्डिंग, भाग १ पुछ ६६। द्रविदों और आयों रोगों के आदि-स्थान के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं। बलक्या के एक विद्वान् श्री ए० सी॰ दास ने काफी शक्ति और तकों के साथ यह सिद्ध करने का प्रथत किया है कि आयों का आदि कोदा-स्थल स्वतिस्थु का प्रदेश था— उत्तर में काश्मीर की सुन्दर पाठी और परिचन में गांधार इसके सिमलित में। देशिए ए० सी॰ दास लिखित श्रुप्येदिक इन्डिया। इसके साथ-स्थाय पाँबार आपनी पुस्तक 'एसँट हिस्टारिक्त ट्रेडीयन' के पृष्ठ ३०२ में जिन परिचानों पर पहुँचा है, उनकी भी तुलना कीनिए।

डेरिया या श्राक्सस तथा साइर डेरिया के बीच के उपजाऊ प्रदेश पर भी जुनका कञ्जा हो गया हो । । । अ आयं इस प्रकार पूर्व की और बढ़ते गए । अभी तक वे संयुक्त

श्रीर अविभाजित थे। इन्हें हम इन्डो-युरोपियन कहते हैं। सीभाग्य से ऐसे अनेक प्रमाण मिलते चोगजकोई का उसीर्ण लेख हैं जिनसे इसकी पुष्टि की जा सकती है। जर्मनी के (कैपेडो शिया में, ) बोगजकोई स्थान में जो

खुदाई हुई है, उसमें अनेक ऐसे लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें इन्द्र, बहुए श्रीर सहोदर भाई नासत्यों के ठोक उमी प्रकार के नाम श्राते हैं,

जैसे भारतीय प्रंथों में देखने को मिलते हैं। इन नामों के ऋस्तित्व का एक कारण यह बताया जाता है कि "यहाँ, सुदूर पश्चिम में श्रायों के चिन्ह का होना यह पकट करता है कि पूर्व की छोर यात्रा करते समय इस प्रदेश से भी चनका सम्पर्क स्थापित हुआ।"

योगजरोई के इन तेखों का काल १४०० ईसा पूर्व बताया जाता

है। इनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस काल में इन्डो-युरोपियन जाति दो भागों—ईरानी ऋर्य और इन्डो-श्रार्य-विभक्त हुई थी। †

इस विभाजन का कारण सहजे की समफ में छा सकता है। जब आर्थ, संयुक्त रूप में इरानी पठार में रहते ईरानी श्रीर श्रायों थे, उनमें धार्मिक मतभेद शुरू हो गए। एक दल का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों का, पहले की भाँति, पुजारी बना

रहा। उसके देवता थे-वहण, सोम, मित्र श्रादि।

दूसरे दल ने विश्व की श्रिषिक केंगी श्रीर व्यापक करूपना की जिसके श्रीप केंगी क्योपक करूपना की जिसके श्रीप्रक केंगी श्रीर व्यापक करूपना की जिसके श्रीसार विश्व का सूत्र सश्चालन एक सर्वोविर शक्ति, जिसे वे बाहुर मजदा कहते थे, करती थी। धीरे-धीरे थे लोग श्रमुर श्रीर प्राकृतिक देववार्थों के पुजारी देव कहलाने लगे। इन दोनों दलों में—श्रमुरों श्रीर देवों में—संपर्य शुरू हुआ श्रीर इम संपर्य में श्रमुरों की सक्द हुई। पराजित होने पर देवों ने ईरान के उत्तर-पूर्वी मान में

देखिए कैम्बिब दिस्ट्री ग्राफ इन्डिया भाग १ पृष्ट ७०

<sup>ां</sup> यह भी सब्भव है कि इन्डो-युरोपियनों के प्रारम्भिक दल पूर्व दिशा में भौर भी आगे बहुगए हों-यहां तक कि भारत भी पहुँच गए हां। अपने इत चारि निवास -स्थान से इसं बानि के स्थानान्तर फाल को सगति प्रदान करने के लिए उसे २५०० ईंठ पूठ पहले लेजाने की प्रावश्यकता नहीं है।

शरण ली। यहाँ से, काकी मुसीवतें उठाने श्रीर संघर्ष करने के बाद, वे पजाब में आकर बस गए। क्ष

#### 「 २ ]

श्रायों के जीवन के सम्बन्ध में हम उनके सबसे प्राचीन मंथ ऋग्वेद से बहुत कुछ जान सकते हैं। ऋग् (श्रक) अपूर्वेद का काल शब्द का अर्थ है परा श्रीर वेद शब्द का ज्ञान-

श्रपीरुपेय ज्ञान । श्राचीन ऋषियों के सभी ग्रंथों मे ऋग्वेद सबसे प्राचीन श्रीर पूज्य माना जाता है। इसमें १०१७ सूक्त श्रीर दस मण्डल है। इन सूक्तों में उस काल के पुरोहितों की प्रचित्त धार्मिक परम्परा वर्णित है। आदि-व्यायों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को समकने में इन मंत्रों से विशेष सहायता मिलती है।

ऋग्वेद से इन वात का पता नहीं चलता कि आर्य किस प्रकार भारत मे आए। लेकिन उसमें जिन नदियों तथा

भारत म आए। ताकन उसम जिन नाद्या तथा
विदिक आर्थों का पहाड़ों का उल्लेख है, उनके नामों से इम उस
विस्तार चेत्र का अनुमान का तथा सकते हैं जहां वे, अपने
हतिहास के आर्मिम काल में, रहते थे। प्रापेद में कुम (कावुल) सुबस्तु (स्वात), क्रुमु (कुर्रम) और गोमता (गुमल) निद्यों का उल्लेख है। इन नामों से पता चलता है कि अफगानिस्तान के प्रदेश, खात, कुर्रम और गुमल निद्यों की पाटियों में ये सबसे पहले असे थे। इन्दम नदी पर भी उनकी

 शतपथ ब्राह्मण में इस प्राचीन समर्थ का काफी श्रव्हा श्रीर स्वष्ट विवरण है। अतुरों के सम्बन्ध म वहा गया है। क सरव का छोड़ कर अस्ति को उन्होंने प्रह्म कर लिया था। पारसियों के धर्म प्रन्थों (यसना २०) में जो इस सम्बन्ध के उल्लेख मिलते हैं उनम देवों को श्रस्त्वयम गानी बताया गया है। श्रमुर, श्रहुर किसे श्रावेस्ता में स्वामी तथा सबसे बदा देवता माना गया है, ब्राह्मणों के साहित्य में राचस बन गया। देव शब्द भारतीयों के लिए 'याम' श्रावेस्ता में राचरों की पक्ति में रखा गया है।

अमुरों और देवों का यह संमाम दीर्घ काल aक और स्थापक सेत्र में चला। विशेष विवरण के लिए मार्टिन हाग कृत ऐत्तरेय आहाण, भाग र 9ड ३३ और बी॰ एस॰ दशल कृत प् हिस्ट्री आप इन्हिया माम दि अलियस्ट टाइम्स', भाग १, पुष्ठ २३-२५ देशिये ।

त्राने क बिसवाँ थीं। सागर तक सम्भवतः वे श्रभी नहीं पहुँचे थे। प्राान के प्रदेश को उन्होंने अधिकृत कर लिया था, यह निश्चय-पूर्वेक कहा जा सकता है, क्योंकि पंजान की पॉचों तिर्वें का सम्बेद में उरलेख है। इनमें पर्विपती (रावी) नदी का उस काल स्वान्ते में उरलेख है। इनमें पर्विपती (रावी) नदी का उस काल स्वान्ते हितास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी नवी के तट पर दस राजाओं का युद्ध हुआ है। सरला श्रीर यसुना के धीच में सरस्वती नदी का उल्लेख है। यसुना का उल्लेख तीन वार हुआ है अससे पर्वे पर्य गंगा के प्रदेश में, जहाँ तक पता चलता है, अभी तक अपना आइहा नहीं जाता सके थे। अपनेद के सुकी में गंगा का उल्लेख एकाथ वार ही मिलता है। नर्मदा नदी श्रीर विच्या की पहाड़ियों का भी उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। अध्वेद में ग्रेर का, जो बंगाल का जोव है, और चावल का जो दिख्य पूर्व की उपन है, उल्लेख नहीं मिलता। अध्वेद के कि आदे उपन ही मिलता। इसमें माल्स होता है के आदे उत्तर में भी नहीं पहुँचे थे। संदेष में प्रयोद-काल में आर्थ का स्वार की घाटी, पंजान और सत्तरज्ञ तथा यसुना के बीच के पूर्वी प्रदेश में बसे हुए थे।

ऋग्वेद में शुद्ध श्रीर लड़ाइयों का उल्लेख प्रमुर मात्रा में मिलता है। मारत के आदि-निवासियों तथा पीदिक काल के गुद्ध खन्य उपजातियों से श्रायों को अनेक युद्ध करने पड़े थे। खार्य इन्हें दस्यु या दास— खपकार के पुत्र कहते थे। क्षे एक स्क्र में दस हजार कहते सीनिकों के बेड़े का, जो आग्रामती नदी के तट पर पहाय डाले या, उल्लेख है। श्रादि-निवासियों से होने वाले युद्धों से भी

देखिए देग्निन दिस्ट्री आप इन्डिया, भाग १, पृष्ठ ८१

दस्य, सफ्टतः, पजाव के खादि निवासों थे। जानार-जन्मर, रूप रेता भाषा और धर्म की द्रांट से ये सर्वया भिन्न में। ये कृष्ण वर्षों में; नाक उनकी नहीं के बराबर थी, त्यात धीर बलिदान से ध्रारिधित तथा देवताओं से विमुख थे। उनकी धार्मिक प्रयाद्यों के बारे में केवल दो स्थानों पर इस बात का उत्लेख मिलता है कि वे शिक्ष को पूजा करते थे। शिक्षदेव का स्थाव में स्थाव के तथा उत्लेख मिलता है। कीकिन बाद में शिक्ष-पूजा ने क्यांच करता मिलता है। केकिन बाद में शिक्ष-पूजा ने क्यांच कराय है। किकिन बाद में शिक्ष-पूजा ने क्यांच कराय कर लिया था। वेसिय मिलगोहर लिसित पिली कर खात अध्याद प्रयाद , पुष्ठ १६-४०।

श्रिषक महत्वपूर्ण उल्लेख उन संघर्ष का है जो स्वय आर्थी के विभिन्न दलों के बीच होते थे। ऐसा माल्म होता है कि जो आर्य पहले श्राप, उनके नेवाओं ने इन्द्रस की उपजाऊ घाटी के प्रदेशों की श्रापस में बाँट कर छोटे मोटे राज्य स्थापित कर लिया। श्रायाँ के इन आदि राजाओं के बीच बहुधा संघर्ष चलता रहता था। दस राजाओं के जिस युद्ध का ऋग्वेद में उरुतेस है, वह इन्हीं राजाओं के व्यापसी संघर्ष से सम्बन्ध रसता है। यह संघर्ष सम्भवतः हो प्रदेश में रहने वाले आर्थों के बीच था-एक तो वे जी एस प्रदेश में वसे थे जो बाद में ब्रह्मावर्त कहताया और 'भरत' कडलाते थे, दूसरे आर्यों की वे उपजातियाँ जो उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में बस गई थीं। 'भरतीं' के अलावा दो अन्य वर्ग किस्सु और पुर, इस काल के इतिहास में आते हैं। ऋग्वेद में पाँच वर्ग के लोगों-पद्म जन्य-का उल्लेख जगह-लगृह मिलता है। इसके आधार पर यह सहज ही माना जा मकता है कि पंजाय में जो आय यसते थे, वे पाँच वर्गों में विभाजित थे। होनों ही इन्द्र और अग्रि की, जो उनके प्रमुख देवता थे, मानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व की श्रीर श्रवाध गति से बढते हुए, इन्हें कुछ समय के जिए सरस्वती श्रीर कुरुत्तेश के प्रदेश में रुक जाना पढ़ा। दस्युर्थी के सामृद्धिक व्यवरोध के कारण सम्भवतः ऐसा हुवा। इसवा परिणाम यह हमा कि इस प्रदेश में वे एक साथ मिल कर रहने के लिये याच्या हुए। इस मिश्रम के फलस्वस्य आये चल कर चत्तरी गगा श्रीर यसना के प्रदेश में धनने वाले श्रार्थ पाछाल कहलाए। जब तक आर्थ पंजान में रहे. तब तक बर्गी में विभातित तथा व्यवस्थित थे । लेकिन जय आगे यद कर वे गगा के दौष्ट्राया में फैल गए, तय सनकी समाज-व्यवस्था के परिवर्तन ्हुआ। येशे के श्रमुसार वे विभिन्न वर्गी तथा जातियों में बँट गए।

हुआ। पर क अधुनार व प्रान्त वसा तथा जातवा स चट गए।

युद्ध-पत्ता में शाघी के राजा और सरदार मादे रंगा पर पद कर भाग तेते थे। शेष आर्थ उनके कोड़े देरल आर्थ में पत्तते थे। कमान और विश्व कुमें नीरों पा खुल युद-पत्ता कर प्रजेग रोहा या। परता, माने, तलबार, फरसे, गुनेल आदि उनके दिवार थे। धार्ग के पाम घोड़े भी बद्दम्या में थे। जेतिन दुमवा पता नहीं पताना कि पुरम्पार सेना का वे क्ष्योग परते हैं वा नहीं। साधारणतया युद्ध का प्रारम्भ वन्दना और मंत्रों के उधारणा के साथ होता था। नदियों के तट वहुषा उनके युद्ध-चेत्र वनते थे— उदाहरण के लिए दस राजाओं का युद्ध परिपनी (रावी) नदी के तट पर हुआ था।

युद्ध-कला में श्वायेद-काल के आर्य आत्यन्त निपुण थे, साथ ही वे शान्तिमय जीवन को उपेता की दृष्टि से कृषि तथा नहीं देखते थे। युद्ध-कला के साथ-साथ कृषि-उद्योग-धंवे विज्ञान में भी वे पारंगत थे। खेतों की सिंचाई के लिए उन्होंने गहरे कुएँ खोदने और नहरूँ वानोंने में अद्भुत त्माता का प्रिया दिया था। इत जलाने के लिय पोड़ों को जीवते थे। जी और गेहूँ की खेती प्रमुख रूप से

करते थे।

श्रार्यों ने बड़े-बड़े नगरों की रचना श्रमी तक नहीं की थी।

श्राप्येद में नगरों के जीवन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन .

रचा के लिए वे मिट्टी के परकोटे, अपनी बस्तियों के चारों श्रीर,
अवस्य चनाते थे। उनके उद्योग-धर्म केवल युद्ध में काम श्राने वाली

वस्तु श्रों—गाड़ी, रथ, अकशस्त्र श्रादि—तक ही सीमित थे। घरेल्

उपयोग के बरतनों के बनाने में धातुश्रों का उपयोग प्रचुर मात्रा श्रीर

व्यापक हप में होता था। सोने चाँदी के गहनों का इस्तेमाल बहुत

ऋषेद काल के आर्थों की सामाजिक और रांजनीतिक व्यवस्था विज्ञसत्तासक परिवार पर आधारित थी।

सामाजिक स्थिति फलतः चिनकी यंश परम्परा पिता से शुरू होती ' थी । जनमें एक पत्नीत्रत का चलन था,

था। उनम एक परनानत का पतन या, यहिए राजा तथा आह्म प्रमुख व्यक्ति—सरहार आदि—एक से अधिक रिश्रयों से विनाइ कर लेते थे। रिश्रयों में आचार-विचार का ध्यान राजा वा था और उनकी नैतिक शक्ति यहुत कैंची थी। अध्येद में बहुवित-प्रया का कहीं चल्लोच नहीं मिलता। क्यां के स्थान पर पुरुष-मन्तान को ममाज में ऊँचा स्थान

षन्या फे स्थान पर पुरुष-मन्तान को ममाज में ऊँचा स्थान दिया जाता या क्योंकि श्रन्तिम क्रिया-कर्म करने का श्राविकार वर्मा को या। वियाद-संकार उनके जीवन का श्रनियार्य श्रंग या चीर उसे बहुत ही पवित्र तथा ऊँचा पर दिया जाता था। संयुक्त परिवार-प्रया का प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त या श्रीर परिवार के सबसे बड़े पुरुष-सदस्य का नियंत्रण परिवार के सभी सदस्य मानते थे।

राज-कार्य चित्रयों के हाथ में रहता था। राजा उन्हीं में से श्रेषियों में विभाजित थे। पुरोहित राजा या सरदार को राज-नीतिक तथा धार्मिक दोनों मामलों में सलाह देता था। त्रार्य-जाति के शेप लोग बेरब (जनसाधारण) कहलाते थे। बेरब खेती और व्यापार का काम करते थे। शुद्र साधारणतया उन लोगों को कहा ज्याता था जिनकी धमनियों में आर्थ-एक नहीं था, जो आर्थ-वर्ण ज्यात था जिनकी धमनियों में आर्थ-एक नहीं था, जो आर्थ-वर्ण ज्यार आर्थ-धर्म से होन थे। ऋग्वेद में शूद शब्द का उब्लेख एक ही बार हुआ है और उसके अन्तर्गत वेसम आर्दि-निवासी आ जाते हैं जिन्हें आर्थों ने पराजित कर दामन्य की स्थित तक पहुँचा दिया था।

ग्रुप्तेद-काल के समाज का केन्द्र शाम था। प्रत्येक शाम एक समिति (विस) का सदस्य होता था और समितियों से मिलकर जन-सभा की रचना होती थी। कितने ही राजनीतिक ज्यवस्था विद्वानों का मत है कि ग्रुप्येद-काल में वर्षा

व्यवस्था के लिये स्थान नहीं था। लेकिन ऋग्वेद के बाद के मंत्रों में—जैसे पुरुष सुक्त में—हिन्हुओं के चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। उस काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद से कम जानकारी प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में जिन राज्यों का उल्लेख मिलता है, उनमें अधिकांश अमंदिग्य रूप से राजतंत्रीय थे। इसके सिवा अन्य किसी प्रकार की शासन-व्यवस्था उस काल में मान्य नहीं थी। राजा की भाव: परम्परागत अधिकार प्राप्त होता या। कर्वंट्यों का स्वट्टत: कही उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनमें जनता को रहा। करना, शाम चा जनसमूह की छोर से बिलाप्रतान करना छाति निश्चय ही थे। राजा छापनी प्रजा से उपहार छौर मेंट खीकार करता था छौर विजित सूमि का एक बढ़ा साग उसके दिस्से में छाता था।

राजाओं के श्रांतिरिक्त ख़ानेद में श्रम्य कतिपय श्राधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए सेनानी की नियुक्ति मन्भवत. मैन्य-मञ्जालन के लिए की जाती थी। इसी प्रकार प्रामाणी होते थे। इनका श्रम सेना की छोटी दुकड़ियों का नेतृत्य करना था। पुरोहित का स्थान श्रायन सहत्यपूर्ण होता था। यह सदा राजा के माथ रहता श्रीर उमके मंत्री का काम करता था। युद्ध-चेत्र में राजा के श्रादेशों का ममर्थन, उनकी पुण्टि, पूजा श्रीर मंत्रों के उच्चारण के कार्य, पुरोहित ही करता था।

ऋग्वेद में जन-मभा और प्राम-समितियों का उल्लेख मिलता है। ये समितियों और सभा किम प्रकार कार्य करती थीं, उसका विवरण उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इसी प्रकार की प्राचीन कालीन यूननी समितियों और उनके कार्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्येद काल को सभा समितियाँ राजाओं की विदेशी-नीति को डालने में काफो हुद तक भाग लेती

होंगी ।%

वैदिक स्रार्थो वर धार्मिक जीवन प्रकृति के शुभ रूपों की उपासना पर श्राधारित था। प्रकृति के विभिन्न उपादानों धार्मिक जीवन को विभिन्न नाम दिए गए थे और इनकी

र्घार्मिक जीवन को विभिन्न नाम दिए गए ये और इनकी उपासना से शुरू करके उन्होंने विश्वज्यापी चेतना की कल्पना की थी। ये गुणु जिनकी वे पूजा करते थे

चेतना की फल्पना की थी। ये गण जिनकी वे पूजा करते थे श्रीर जिनकी बन्दना के लिए उन्होंने मंत्रों की रचना की थी, निम्न किखित थे-–

क कुछ विद्वानों का मत है कि छमा-क्षिति—में दोनों ग्रन्थ दो किन्न प्रवार री संस्थाओं के चोतक है—एक संस्था समूचे अनसमूह से—जनता से सम्बन्ध रखती है और दूसरी पेयल कुलीनों और प्रमुख अधिकारियों की है। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का महना है कि समिति का कार्य कातीय प्रामलों की देल-भाल करना चा और सभा उस स्थान विदोप का नाम या कहाँ यन जमा होते थे। समिति में राजा की उपस्थिति का उल्लेश स्थल्प से मिलता है।

किसी घुमकड़ कथा वाचक या विद्वान् शास्त्री द्वारा सुनने के लिए जमा होती हैं। एक महाकवि ने ठीक ही कहा है—

> यावत्स्थास्यन्ति गिरयः∽मद्दीतत्ते । ं तावन् रामायण्-कथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥\*

बत्तर कालीन महाकाव्यों के वैदिक श्रीर संहिता युगों में श्रायों श्रीर देश के श्रादि निवासियों के वीच मिश्रण का प्रमुख राष्ट्र श्रीर प्रारम्भ हुश्रा। इस मिश्रण से कई राष्ट्रों की जाति वर्गे स्थापना हुई श्रीर इसके फलस्थरूप पाँच प्रमुख जातीय वर्गों का निर्माण हुश्रा। इस प्रमुख वर्गों

में से एक ने उत्तरी गंगा और जमुना के प्रदेश में अपने राज्य की स्थापना की। ये कुरु कहताते ये और हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। पाख्रातों के हिससे में गंगा के उंतार का विरुत्त प्रदेश आया। कापिल्य इनका अमुख नगर या राजधानी थी। कोशत खबध में विदेश भाग में जम गए और कासियों का-जिनका महाभारत में जगह-जातह उल्लेख हैं, बनारस प्रमुख नगर यन गया।

इस काल की राजनीतिक ख्रवस्था के सम्बन्ध में परवर्ती हिन्दू साहित्य से इतना पता चलता है कि राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था शांक खीर खिथकार बढ़ गए थे। राजाओं में सेच्छाचारिता खीरं निरंकुशता की मावनायें पाई जाती थीं। किन्तु कहीं-कहीं, विखरे रूप में, जनता-द्वारा राजाओं के ख्रवदस्थ किए जाने का उल्लेख मिलता है। यह इस धात का संकेत है कि सब कुछ होते हुए भी जनता की सभा-समितियाँ सर्वथा खरितत्व सुन्य नहीं हो गई थीं।

इस काल में राजा अनेक पदाधिकारियों से थिरा रहता था। ये पदाधिकारी राजाओं की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त राज-काज की देर-भाल करते थे। इन पदाधिकारियों में सेना का नेतृत्य करने वाले सेनानी, गाँव के मुख्यि प्रामणी, चजी जो राज-महल का प्रवन्ध करते था, सामप्रहिजी, जो सार्थी का काम करते थे और भाग दुग्धा अर्थात् कर-संगृह करने वाले होते थे। इनमें प्रामणी द्वारा राज्य का अर्थात् कर-संगृह करने वाले होते थे। इनमें प्रामणी द्वारा राज्य का अर्थात् कर-संगृह करने वाले होते थे। इनमें प्रामणी द्वारा राज्य का अर्थात् कर-संगृह करने वाले होते थे। इनमें प्रामणी द्वारा राज्य का अर्थात्म और करों की वसूली की। जाती थी। जन-समितियों के अधिकार सम्मवतः सीमित और कम हो गए

 <sup>&#</sup>x27;जब तक भू पर है गिरि-अखलायें, मानव यहाँ रामायण-गान गायें।'

थे—यहाँ तक कि बाद के साहित्य में सभा और समितियों का बहुत ही कम उल्लेख मिलता है। साधारण लोगों में जो केवल वड़े समारोहों या बड़ी सभाओं में सम्मिलित हो सकते थे और ऊँचे वर्ग के लोगों में जो सभासद कहलाते ये और त्यायं सम्बन्धी कार्य के लिए दरबार में नियमित रूप से सम्मिलित होते थे, भेद रखा जाता था।

सभासदों की सहायता से राजा फेबल भारी अपराधों पर विचार करता था। निजीरूप से प्रतिशोध तेने की प्रथा का संशोधित रूप में उन दिनों प्रचलन था। इसके अनुभार आहत व्यक्ति को मुआवका देना होता था। मुआवको की रहम या प्रकार आहत व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निभेर थी। आप्र-परीचा लेने का चलन था। च्याय-पद्धति अभी नक अच्छां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—बहु अपनी प्राप्तिभक अवस्था में थी।

कृषि और उद्योग धंघों के सेत्र में इस काल में श्रायक उन्तति हुई। इल में सुपार किया गया और कई प्रकार उद्योग-भन्ते के अन्त योए जाने लगे। सम्यता के श्रिकास के साथ-साथ उद्योग-धंघों में पृद्धि हुई। इस काल में

समुद्री ज्यापार होने के चिन्ह नहीं मिलते। कला कौराल के त्रेव में लोगों ने काफी उन्नित की और, उन्हें समुद्ध श्रवस्था में पहुँचा दिया। धातु-सम्बन्धी झान का बिस्तार हुआ और दिन, सीसा तथा चाँदी को, परेल, तथा अलंकारिक प्रयोग के लिए, काम में लाया जाने लगा। इस काल में हीरे, रथ, टोकरी और रस्से बनाने वालों का पर्याप्त उन्लेख मिलता है। बुनकर और धातु साफ करने वाले इस काल में होते थे। मसाला लगाकर खादा-सामधी को अर्स तक सुरच्चित रखने की कला लोग जानते थे।

इस काल में रिश्रयों की स्थिति गिरी हुई थी। प्रारम्भिक वैदिक काल में एक पत्नीगत का चलन था। जागे चल कर, परवर्जी काल में, बहुपत्नी प्रधा ने उसका स्थान लिखा। राजाचों का अनुसरण उनके सभासरों कीर ऊँचे वर्ग के कुलीन लोगों ने किया और वे भी व्यक्ति दिन्यों रबने लगे। कुछ विद्वानों का मत है कि शिशु बालिकाओं के इत्या के भी इस काल में बदाहरण मिलते हैं। लेकिन यह सच्य नहीं है। यह असरल है कि कृत्या के स्थान पर प्रत्र का जन्म अधिक

जाने लगी।

सीमाग्य सूचक सममा जाता था—'कन्या का जन्म दुःखों का कारण है और पुत्र का जन्म सव्योच्च स्वर्ग का प्रकाश। इस काल के खन्तिम भोग में जो साहित्य रचा गया, उसमें स्त्रियों की मान-मर्यादा का कम ध्यान रखा गया है।

दर्शन-सम्बन्धी झान का भी इस काल में विकास हुआ। इस काल में रचे गए इपनिपदी में से छुछ में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट श्रीर सुलमा हुन्या प्रतिपादन किया गया है। वपनिपद् इस वात की शिद्धा देते थे कि प्रत्येक सत्यान्वेपी की अपनी आतमा पर ध्यान फेन्द्रित फरना चाहिये जो "ज्ञान का स्रोत श्रीर प्रकाश का स्वरूप है और जिसमें ईश्वरीय गुण विद्यमान है।" पुनर्जन्म के मिछान्त का विकास इसी काल में प्रारम्भ हुआ। जिन तपस्वियों की बहा ज्ञान श्राप्त हो जाता थाया जो आत्माकी शक्ति की पहचान तेते थे वे बहा में लीन दोकर पुनर्जन्म के भव-बन्धनों से मुक्त माने जाते थे। जो श्रन्छे कार्य करता यह श्रन्छे कुल में जन्म लेता श्रीर जो युरेकाम करता यह त्याव्य कुल में या कुत्ते, सर्प या खन्य किसी जंगली जन्तु की योनि में जन्म लेता था। एक क्पनिपद् में कर्म के सिद्धान्त का पूरा विवेचन किया गया है और वताया गया है कि किस प्रकार का कर्म फरने से मृत्यु के बाद कैसा जीवन प्राप्त होता है। कर्म का गह सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मी का फक अगते जीवन में भाग होता है और जन्मान्तर तक यह मंग पलता रहता है, आत्मा के एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रचेंश

करने की किया—अर्थात् पुनर्जन्म की करनना—का बल पाकर स्पीर भी पुन्ट हो नाया। बीद स्पीर जैन धर्म की दल्पत्ति में इस सिद्धान्त का बहुत बंड़ा हाथ है।

त्राह्मण-काल की समाप्ति पर जो नया युग श्रारम्भ होता है, उसमें-श्रमेक प्रतिद्वन्दी धर्म प्रकारा में श्राते हैं। बौद्धिक

यहुमुसी निकास प्रमति की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विकास इस काल में यहुमुखी होता

है। जिस वारिको और सावधानी का प्रयोग विल आदि के अनुस्कानों को सम्पन्न करने और प्रार्थना करने में किया जाता था, वह इस काल से अपन्य नये शारों के जन्म का कारण वनती है। वेदों के अध्ययन के फलस्कर व्याकरण-शास्त्र की उत्पत्ति हुई। वेदों के अध्ययन के फलस्कर व्याकरण-शास्त्र की उत्पत्ति हुई। वेदों के अध्ययन के फलस्कर वाकरण-शास्त्र की उत्पत्ति हुई। विले वेदियों के तिमाण के लिए लो तियम प्रतिधिकत किए गए थे, उनसे वयाधित शास्त्र का विकास हुआ। तारों की गति-विधि और उनसे त्याधित शास्त्र का विकास हुआ। तारों की गति-विधि और उनसे स्थिति-विधि और उनसे स्थिति-विधि और उनसे स्थिति-विधि और उनसे स्थिति-विधि ने स्थान में सम्पन्न करना होता था। इस तरह को विधि विद्यान का प्रारम्भ हुआ। पराओं की चिल और उनसे आप विच्छेद की विधि ने शारीर विज्ञान की नींच का काम किया—यशिद रोग विज्ञान की सिथति वैदिक काल की अपेला इस नीचि गिर गई थी। अ

इस प्रकार जिस नये ज्ञान की उपलिटिय हुई उसे व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया गया छोर उसे ६ वेदाड़ी में सकलित कर दिया गया। धर्म सूत्रों की भी रचना की गई जिनमें प्रत्येक वर्ग के लोगों के क्षत्रीव्य निर्धारित किये गए। इन कर्चव्यों या धर्मों का उल्लंधन राक्ष्ते के लिये स्थानक दुई और नारकीय जीवन विताने के भय का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया।

ययोतिष विशान ने इस बाल में निरोप उन्नति यह की कि वर्ष पन श्रीह पत्रा बनाने का प्रयत्न किया गया। नन्न-वन्नमधी शान वा द्यानिकार हुन्ना। कुछ विद्वानों बा मन है कि नन्न सम्बन्धी शान भारत ने येगीलोन से प्रहृष्ण किया है। इसके समर्थन में श्रातम्भ शाहत्य में विश्व कल-व्यापन का उन्हेंस किया वाता है। येथीनोन के शाहिरा में भी यह पाया शाहत है। एन दूने से के अश्वास स्वाहत निर्मा के शहिरा में भी यह पाया शाहत है। एन दूने से के अश्वास स्वाहत निर्मा करें है। पूर्व में पूर्व से सिर्मा है। से सिर्मा से ली गई थी। सिक्तिन हाल में एक ऐसी लिप्ति का प्रमाण मिना है को सिन्ध की पारों में प्रमुक्त होती थी।

<sup>\*</sup> कैंग्नित दिस्ट्री श्राप इंडिया, भाग १, पृष्ट ३८।

त्रार्थों भी पर नर्ती भाजीन समाज-ड्यरस्था की प्रमुख विशेषता जाति प्रधा का विकास है। इससे पहले तक जाति सामाजिक ड्यरस्या शस्त्र का प्रयोगें 'चर्फी' क्यर्थात् रम को प्रकट करने के लिए होता था। भेद के विचार से स्पष्ट

करने जाति के स्थान पर 'श्रेंखी' शहर का प्रयोग करना अधिक सार्षक होगा। भूगवेद काल में केतल हो श्रेखियाँ थीं—एक शासक श्रेखी, दूसरी शासित श्रेखी। शासक श्रेखी में 'शार्य ये खीर शासित श्रेखी, दूसरी शासित श्रेखी। शासक श्रेखी में 'शार्य ये खीर शासित में द्रिविट तथा खम्य आदि निवासी। लेकिन खागे प्लकर स्वय आपों में ही खने कि तथा खम्य आपों में ही खने कि तथा खम्य आपों में ही खने कि तथा खम्य सार्मिक अनुकानों ने पाहुल्य हुआ तो पेदों के खम्ययन, वेद-मन्नों की व्याख्या खीर खनुटनां की समझ करने के लिए एक विशेष श्रेखी या वर्ग की रचना की गई जो इन सम्में की पूरी जानकारी रखती हो। इस श्रेखी में प्रावाख रूपे गए। आखाओं का समाज में ऊँचा स्थान या खीर उन्हें अपने इस स्थान पर गर्व था। शीप्र हो उन्होंने इस कार्य चेत्र को खपनी वगीती बना लिया—उस पर पूरी तरह खपना खिथाना छतिया।

समाज की जो रियति यी चसमे योद्धाश्रो पा उमर श्रामा स्थामानिक था । युद्धिय राजाओं ने शस्त्र चलाने में कुशल सरदारों को सहायता से विस्तृत भू जेतें पर श्रमा अधिकार जमा लिया था। धन श्रीर सम्पत्ति के बाहुत्य ने उन्हें समाज में ऊंचा स्थान दिया। फलावरूप राजन् और स्त्री वर्ग की रचना हुई।

जो लोग खेती श्रीर दूसरे कार-वार करते थे, ये वैरेय कहलाने लगे। देश के जो छादि नियासी थे, लो परतत्र तो हो गए थे सगर अभी तक खपना खितत्व यनाण थे और जिन्हें खाय दस्यु कहते थे, शुद्ध कहलाये।

प्रारम्भ में स्त्रियों श्रीर बाह्यलों में उतना मेद नहीं था जितना चाद में हो गया। यह भेद जातिगत न होकर जातीय गेद-भाग कर्मगत था। एक स्त्रिय बाह्यल बन सकता था श्रीर बाह्यल दिन्य बनकर राजा के साथ गुद्ध 'में राख उठा सकता था। लेकिन जैसे-भैसे समय वितता गया, त्राह्यल खोर स्त्रिय एक दूमरे से खलग होते गए और उनमें श्राभिकारत की मावता हद होती गई। इसी प्रकार ख्याय गों या जातियों के साथ भी हुखा। उनके राज पान, भाग के भेद तथा जीवन की

परिश्वितयों ने जीर अधिक दुकड़ों में वॉट दिया और वे विभिन्न सम्प्रदायों में वँट गर। रोटी पेटी का सम्पन्य भी अपने अपने सम्प्रदायों में वँट गर। रोटी पेटी का सम्पन्य भी अपने अपने सम्प्रदाय में, अलग अलग, करने लगे। रिवित यहाँ तक पहुँच गई कि कोशन जालए सगरी आहाएए से सम्पर्क नहीं रर सकता था। कि अपने हमें एक साम्य था। वह यह कि सभी आहाएए के वेदों के अध्ययन और उनकी ज्वाहण करने का विशेषाधिकार प्राप्त था, किया कमें और यहादि वे ही करते थे। फलता वावजूद मेरी के उन सममे एक समान भावना ज्यात थी कि वे सप एक ही खिपचों के उत्तराधिकारी हैं।

परवर्ती काल में जातियों की संख्या बढ़ने की प्रशृत्त स्वयः रिराई देती है। इस बृद्धि के खनेक काग्या थे। जीविका वापन के लिए छन्दोंने जो कमें प्रवास ते उनक् कार्या थे। जीविका वापन से उनक् कर दूसरे स्थान और दूसरे वातावरण में जले जाना, रिति रियाज और भाषा में परिवर्तन और सबसे खन्त में बन्तिविद्याह—इस सब कार्यों ने वितकर नई जातियों की रचना में मनद दी और बढ़ कम, दुर्मायवश, खाज तक जारी है।

जाति-व्यवस्था के विरोध में बहुत कुष्ठ कहा जा चुका है। इसने हमारे देश की राजनीतिक श्रीर जातीय एकता को नष्ट कर दिया। जीयिका श्रीर व्यवसाय के साधनों को परण्यागत बनाकर सुविदत करने की जिम्मेदारी इसी के सिर पर है। जातीय कमाझें और प्रिक्त करने की जिम्मेदारी इसी के सिर पर है। जातीय कमाझें और प्रिक्त हिन्दाओं ने युन की तरह श्राज हमादे समाज को लोखता कर दिया है। लेकिन प्रत्येक चित्र के हों पहलू होते हैं। श्रुपने समय में जाति व्यवस्था ने श्रव्हा और प्रशासीय काम किया—'इस प्रथा में श्राप्त स्थाप की भावना का प्रसार किया, व्यक्ति की श्रपनी जाति के जिये संस्थागत नियंत्रण में रहना सियाया; व्यक्ति को रोका, श्राप्तिकाहीन होने से लागों को प्रयाय।'' खार्यिक हरिट से प्रत्येक व्यक्ति को वर्ण-व्यवस्था ने इस योग्य थनाने में मदद दी कि यह श्रपने कर्तव्यों को पालन सुचार रूप से करे। सहेप में, इस व्यवस्था ने समाज को राजनीतिक व्यक्तपुष्टल के प्रभाव से ग्रुक कर दिया।

## चोथा परिच्छेद

## मार्ग्भिक चौद्ध-काल

पिछले परिच्छेद में हम देश चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय आयं जाति के लोग यगाल की सीमा तक फैल रामानिक, गर्व और किस प्रकार उनकी सामानिक तथा आर्थित और अरामोनिक संख्याओं पा विकास हुन्या। बीढ बात के प्रामीनीत अरामों अर्थान् ई॰ पू॰ खड़ा और पाँचियी शवी पिरिस्तिवी से—राजनीतिक और पार्मिक हलवल का केन्द्र हिन्दुत्तान के पश्चिमी भाग से हट कर पूर्वी भाग

में चला गया। मगय के राज्य ने प्रकाश में चाना शुरू किया चीर उस काल की चानेक ऐसी प्रभावकारी घटनाए हुई जिनका सम्बन्ध मगप के शासकों या सम्बों से था। इस काल के उत्तरी भारत के विचरण के लिए हम प्रमुदातः श्र प्राक्षण कोतों के—जैन और बीडों के धार्मिक साहित्य के खुणी हैं।

दूस फाल के जन-जीवन के सम्बन्ध में हमें पाली में लिसे बीद प्रंथी—पिटकी श्रीर जातकों —से फाफी जानकारी बीज-साहित्य प्राप्त होती हैं। बीदों का पूर्व फालीन साहित्य पाली में —जी प्रान्तीय बीली पर श्राधारित सावा.

थी—लिखा हुआ है। पाली प्राष्ट्र का प्राचीन तम साहित्यक रूप है। पाली धर्म नंधों की रचना उत्तरी भारत में हुई थी। बीद्ध धर्म ने अभी नहीं जन्म लिया था। लेकिन पाली का यह साहित्य लंका, बरमा और स्याम में आज सुरिचत है। कुल तीन विटक थे—सुच, विनय और अभिषमम। दें पूरु हताय शती में इन त्रिपिटकों का रचना कार्य समाग्र हो गया था। हतका छोई भी माग हुद्ध के समय का नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे शान्य अवश्य मिलते हैं जो वास्तव में बुद्ध के गुँद से निक्को थे।

इन पिटकों को बड़ी सावधानी के साथ सुरक्ति रागा गया है। पहले पिटक में याँच निकाय मंथ सम्मिलित है। इन्हीं के हारा बीढ इतिहास के पूर्व काल का अमुख भाग हमें प्राप्त होना है। बौद्ध धर्म और बुद्ध के प्रारम्भिक अनुयायियों का विवरण भी हमें इनसे प्राप्त होता है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के सम्बन्धों पर इनसे श्रच्छा प्रकाश पडता है।

विनय पिटक के सम्पूर्ण होने मे पूरी एक राती का समय लगा था। इसमे बीद भिन्न सुष्यों के नियम बतलाए गए हैं। श्रीभिधम में निकारों मनोपेलानिक के नीति शास का वर्गीकरण किया गया है। एक निकाय में बुद्ध के गृहस्थार से लेकर निर्वर्शण प्राप्ति सक की लग्नी कथा वर्णित है। निनय में इसका सूत्र और स्थाने बटता है श्रीर कथा में सुप्त के स्थापना तक पहुँचा दिया गया है। एक दुन्त की कथा वर्णित हैं। किया या बुद्ध के जीवन के अनिवास है। एक दुन्त की कथा वर्णित हैं। वे सा बीद्ध प्रथ अशोक कात से प्राप्त हैं। इनमें किसी व्यक्ति या स्थान का उन्होंदा नहीं मिलता—न लका के रिसी स्थान का न दिल्ली मारत या पूर्वी मारत या किस के दिल्ली प्रदेश में किसी स्थान वा, न भारत के परिचम, में न अपर गोडावरी के दिल्ली में किसी स्थान वा, न भारत के परिचम, में न अपर गोडावरी के दिल्ली में किसी स्थान वा, न भारत के परिचम, में न अपर गोडावरी के दिल्ला में किसी स्थान वा।

जातको में युद्ध के पूर्व जन्म नी कथाएँ सकलित हैं। इनमें कुल ४४० जन्म कथाएँ हैं और २१ भागों में उनहें

नातक सकतित किया गया है। इनके प्रारम्भ मे एक लम्बी भूमिता दी गई है, जिसमे बुद्ध के जीवन

का पूर्व हीतहास —इस लग्न से पहले रा बोर इस जग्न का —दिया गया है। प्रत्येक पद्दानी युद्ध के पानिय जीवन की किसी न किसी घटना पर धाधारित है—जैसे किसी कहानी में सम पे सदस्यों हारा नियमों की धवाना या उरलवन का चित्रण है, किसी में सम के भित्रकों की भूर्यंता को रोत कर राया गया है, किसी में नीर के भित्रकों की मूर्यंता को रोत कर राया गया है, किसी में नीरि राम के किसी मंत्रक का विचेचन किया गया है खोर किसी में नीरि साम के किसी मंत्रक का विचेचन किया गया है खोर किसी मंत्रक अपने खे खोर के उद्यान कि स्वाम में स्वाम के उद्यान किसी मंत्रक खादर्सों के उद्यान दिए गए हैं। इन्हें तथा इसी सरह ख्या हमी में युद्ध खपने पूर्व जीवन की पद करने हो तथा करना के स्पष्ट करने के तिय समा करी। कुकतातम चावन का स्वाम करती है। इस

जानकों के अन्त में पंथाओं का साराश दिया गया है जिसमें युद्ध पूर्व जन्म की क्याओं के विभिन्न पानों का उरतेन करते हुए

<sup>&</sup>quot; बातर या तुद्ध से पूर्वन्न तों की कहानियाँ—पो० दें की वर्षेयन स्मादि द्वारा पाली से सनुशदित भाग १—(१८६५) नुमिश, पुर्र है।

बताते हैं कि इस जन्म में उन पार्थों ने किस किस रूप मे जन्म लिया है। जातरों की कथाश्री में से कुछ तो प्रत्यच बौद्ध स्रोत से निकली हैं, लेकिन अधिकांश जनमाबारण में प्रचलित लोग-कबाओं का रूपान्तर है जिनमें आदिम-काल के विचारी, अधनिश्वासी भीर रीति-रिवाजों के स्पष्ट तथा प्रमानपूर्ण चित्र मिलते हैं। इन लोककथाओं का महत्व इम लिए भी है कि प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन स्त्रीर रीति-रिवाजों पर इनसे श्रन्छा प्रकाश पड़ता है।

द्वज जातक कथायें भरहत, साँची खीर खमरावती के स्तूर्ण के चारों खोर चनी परथर की वेटिट हा पर खिहत है। इन स्तूरों का निर्माण-काल ईसा से पूर्व स्तीय और द्वितीय रावी खाँका गया है। इस जातकों के साथ उनके पश-शीर्षक भी खींकित है। इनमें पता चलता है कि ईसा से पूर्व हतीय राती में भी इन कथाओं का व्यापक प्रचार था और उस काल में भी इन्हें धर्म का अग समफा जाता था। सम्भवत: इन फथाओं को अशोक के समय से पहले उत्तरी मारत में रचा गया था, वर्तमान ऋष में उन्हें ईमा सं० पॉचर्वा खनी में परिवर्तित किया गया।

इगके अविरिक्त पाली मे अन्य बौद्ध मंथों की भी रचना की गई। इन्में पिटकों के टीका मंथ विरोप उल्लेखनीय

पाली-साहित्य हैं। इन टीका मन्यों में मूल पर टिप्पणियों हो गई है और चिगरे हुए सूत्रा की एकत्रित कर बुद्ध की जीवन कथा को सम्बद्ध रूप देने का प्रयत्न किया गया है। इन टीकाकारों में अरवषीप सम से महान था। ईसा सं॰ पॉचवो राती के प्रारंभ में यह लका का निवासी था।

टीकाओं के ऋतिरिक्त पाली में दो ऐतिहासिक ग्रन्थों की भी ्रदाता आप के आतार के पाला में दो पतहासिक अन्या का भा रचना की गई। इन प्रश्नों में से एक का नाम दीववंश है। इसमें लंका द्वीर का इतिहुत वर्षित है। यह ईसा के बाद पर्यवर्षी या चौधी शतो में लिएता गया था। दूसरे प्रथ का नाम महावंश है। इसमें रचना महानाम किय ने, पॉचर्बी शही के धन्त में, की थी। दोनों ही प्रथ प्राचीन तष्कों पर आधारित हैं और इनमे ऐतिहासिक हिन्द से विश्वसनीय विचरण काफी मात्रा में मिलता है। लेकिन इसके माय इनमें दन्तकथाओं और चमत्कारिक वस्तनों की मरमार है। जो भी

हो, सीलोन में बीद्ध वर्म के इतिडाम की जानकारी को टिन्ट से ये मंथ महत्वपूर्ण तथा जययोगी स्थान रखते हैं।%

लेका में और भी पाली मंथीं की रचना की गई थी। इनमें एक महत्त्वपूर्ण श्रेव मिलिन्द पान्ह है। इसकी रचना उत्तर भागन में हुई श्री इसमें बीद सिद्धानों का, राजा मिलिन्द श्रीर एक भिन्न फे

संवाद के का में, निरूपण किया गया है।

पाली मंथों को बौहों का एक ही यम पिवय मानना है। दूसरे बौह सम्प्रदाय, जो बाद में व्यक्तित्व में आप, कुद संस्कृत श्रीर मिश्रिन बौलियों में लिए गए भमें मेथों को मानते हैं। मंख्य में लिए गर अममंब इसा जात के महायान सम्प्राप के हैं। महायान सम्प्राप के हैं। महायान सम्प्राप के हैं। महायान सम्प्राप के हैं। सहायान सम्प्राप के हैं। इस साहायान सम्प्राप के लिए का साहित्य प्रसुर मात्रा में मिलता है। इस साहित्य पर हम आने चल कर मकाश टालेंगे।

भारत के इतिहाह में ईसा से पूर्व छठी शती का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बीदिक जगत् में महान चथल-

रवान हा यह याद्यन पान महान चयता महत्वपूर्णशर्ती पुथल का काल था। इस काल में इपनेक विदारों स्त्रीर मठों की स्थापना हुई — जीसे बौद्ध और

जार मठा का रवाका हुइ निस्ति क्षिर जीत विद्यारों की। लेखन कता को भी इतना विस्तार परोले नहीं हुआ या। समुद्री न्यावार में इम काल में काफी उनति हुई। मारतीय आर्थ और दिन्दू घर्स दोत्तित कानार्थ लोगों की भौगीतिक जानकारी का त्तेत्र भी विम्तृत हो गया था। न्यत्ति क्षेत्र भी विम्तृत हो गया था। न्यत्ति क्षेत्र मारत को अलग करने वाला दुर्गम दश्डक बन अप उनके लिए दुर्गम नहीं रद्द गया था। उत्तर और दश्यि भारत के धीव सम्वर्क और आदान-प्रदात वा कम म्यापित हो गया। प्राम और नगरों को संख्या उत्तरीत पद्दी जा रही और खे राज्यों के निर्माण की नीव पद चुकी थी। इसलिए आययक है कि इस महत्व त्यं काल के भारत की सामाजिक, धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक परिधितियों का विस्तार के साथ अध्ययन किया जाय।

भारिभक बौद्ध काल में समाज की व्यवस्था वर्षों पर प्राथारित थीं । लेकिन वर्षा-व्यवस्था का विरोध और समाज-व्यवस्था उसकी ब्रानुपयोगिता को प्रकट करने बाली

पान-न्यवस्था असका अनुप्यागिता का प्रकट करने वाली

• इन प्रन्यों के महत्व और उपयोगिता के लिये ग्रीगर और कोड जिलित
महावंश या दि बेट कानिकल ज्ञाफ शीलोन की मूर्मिक दिलिए। एन० कर्ने

नशन्य यादि प्रदेशीतकले आफि शालान का मूमका दालए। की मैतुमल आफ इडिशन बुद्धिन पृष्ठ ६ भी देखिए।

भावनाओं का प्रसार भी शुरू हो गया था। किन्तु बुद्ध के मिद्धानों के प्रसार के बावजूद वर्ण-व्यवस्था बनी रही। बुद्ध के समय में सामाजिक संगठन में बोई फेरफार नहीं हुआ। प्रस्यं बोडों में भी जातियों का भेद-भाव किया जाता था और उच दुल का वे भी ध्यान रखते थे (%

चारों वंशों मा ढाँचा पूर्ववत वना रहा। किन्तु विरोधी भाव-नाओं के फल-स्वरूप वह अब उतना कड़ा नहीं रहा जितना पहले था। विभिन्न वर्शों के तिए निर्धारित कर्तव्यों के पालन में बिलाई होने लगी। सामाजिक जीर आर्थिक परिधितयों ने विभिन्न पेरो ज्यवनाने के लिए लोगों को बाध्य कर दिया था। केवल पारीगरों का वर्ग ऐसा था जिसमें पुरतेनी उद्योग धंधों की लक्षीर पीटी जा रही थी।

शासक वर्ग से भिन्न चृत्रियों में, सैनिक वा नाना त्याग फर कितने ही किमानी करने लगे थे। नाहाणों में से कितनों ने व्यपने पूजा-त्रे छोड़ कर ज्यवमाय करना शुरू कर दिया था। इस फाल के चृत्रियों में वे कोल श्रीर दृषिड़ मरदार भी सम्मिलित ये जिन्होंने हिन्दू धर्म प्रदृष कर लिया था श्रीर जो छोटे-छोटे इलावों पर राज्य करने थे।

एक ही वर्षों के लोगों में श्रानेक प्रभार के भेट-माव उत्तन्त होते जा रहें थे। उदाहरण के लिंद समय के प्राप्तण कोशल के प्राप्तणों के मुकाबते में निम्न अणी के मममें जाते थे। बोशल के प्राप्तण श्रापक (पक्कें) थे क्योंकि वे श्रापनी जाति के नियमों का सरती के साथ पालत करते थे।

व्यापार फेफारण जो बैश्य खिषक सम्पन्न हो गए थे, उनका मान और स्थान ऊँचा हो गया था। जो सम्पन्न नहीं थे और जैसे-तेसे गुजर करते थे, उन्हें हान दृष्टि से देग्या जाता था और राज्य को और से उन्हें उनना मान नहीं मिलता था जितना सम्पन्न येश्वों को।

गृहों की संस्था बहुत ऋषिक थी। ये श्वतार्थों के वंशत थे। इनका जीवन बढ़ा दुरुयमय था। लेकिन बीदों के विकास बीट

<sup>&</sup>quot; देलिए चार किम नी पुस्तक 'दि गोशन चर्मेनाइजेशन इन् दि नार्य देश्य इन्दिया इन् बुद्धिक शहम । चनुगादन एमा पेर भेग (पृष्ठ ६०)

शद्र तथा श्रन्य जन प्रियता के साथ उनकी श्रवस्था में काफी हीन वर्ग सुधार के चिन्ह दिसाई देन लगे।

शुद्रों से भी निम्नस्तर के हीन जाति श्रीर हीन व्यापार करने वाले, लोग थे। ये श्राविम जाति के निवासी थे। इनका काम वहें लिये का होता था। ये चिष्ठियों को पकड़ते ये श्रीर पशुष्ठों की राल उतारने का काम करते थे। इनसे भी श्राविम हीन जाति के लोग चाड़ाल कहलाते थे जो मृत पशुष्रों का माँस साते श्रीर बहुत ही गई। जीवन व्यतीत करते थे।

सामाजिक व्यवस्था के निम्नतम स्तर पर दाम होते थे। सरपा में ये जोग कम थे धीर इनके साथ कोई दुव्यवहार नहीं होता था। यह सिद्देग्य है कि इस काज में दास प्रथा का चलन था था नहीं। सम्मन्त दास प्रथा को इस काज में नोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। सम्मन्त दास प्रथा को इस काज में नोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। वीहों के प्रारम्भिक पाज में दाम पृत्ति यही परते थे जो खपना ग्रय्य नहीं दुका पाते थे धोर उन्हें अपने को वेच देना पड़ता था, या किर ऐसे लोग होते थे जिन्हें किसी खपराय के कल या, या किर ऐसे लोग होते थे जिन्हें किसी खपराय के कल या या वाता या। जो भी हो, इन दासें के साथ अन्य देशों के सुकानले कहीं खन्डा व्यवहार किया जाता था। इनमें से अधिवारा परेल, नीकर की हैसियत से छाम करते थे। खेती अथवा रादान आदि के कामों में सामुहिक रूप से उन्हें नहीं लगाया जाता था। भूसम्पत्ति और जागीरों पर काम करने के लिए किराये पर मजदूर रखे जाते थे। मजदूरी उन्हें रहने खीर जाने कपडे पे रूप में दी जागी थी। छुड़ लोग ननद मजदूरी भी देते थे।

इस काल की समाज-ज्यवस्था, यदापि वर्णो पर खाधारित थी,
लेकिन मिल सामाजिक स्तर के तीया के वह
वर्ष ज्यन्स्था ख्रानुभव नहीं होता था कि वर्ण ज्यनस्था क्ष्मिय नहीं होता था कि वर्ण ज्यनस्था ख्रानुक कारण
प्रतिक कार्य करता पदता है। वर्षा ज्यनस्था मिरकुरा सथा फठोर रूप ज्याने
चल कर प्रह्मा करती है। खाजकल जैसी कहर ज्यनुदारता चन
दिनों नहीं थी। वीद प्रधां में इस वाह के ख्रानक उदाहरण मिलते
हैं जिनसे पका चलता है कि उक्त काल में पेशा परिवर्तन का ज्यां

के एक चित्रय रसोइया या व्यवसायी यन सकता था। इसी प्रकार एक माछण किमी घनुपधारी के सहायक का काम कर सकता था। कितने ही माछण शिकारी श्रीर लहासा या जाल फेकने याले का काम करते थे। मिन्न वर्णी के लोगों के सम्में का भी यदा कहा उल्लेख मिलता है। जातकों में श्रीने के एमी कथाएँ मिलती हैं जिनमें राजा, माछाण और दैरेगों की घनिष्ठ मित्रता का उल्लेख मिलता है। इसी मित्रता के फंल राह्न राह्म प्रवास सामा के एक ही गुरू के यहाँ सिजा के लिए भेजते थे। उनके एक साथ सामानाम श्रीर विवाह सम्बन्ध तक की घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है। १९४

कितने ही बौद्ध मध इस काल के भारत की आर्थिक स्थिति पर अच्छा मकारा डालते हैं। इनसे पता चनता है कि इस काल के भारत में छपि अथवा अन्य उद्योग-धन्यों की अवस्था केसी थी। इस काल के आधिकांत्र जनता मार्गों में रहती था। नगरों की संख्या बहुत कम थी—कुत मिता कर बीस से भी कम नगरों का उल्लेख मिताता है। उल्लेखनीय नगरों के नाम ये थे—सवस्थी, चम्पा राजगृह, साकेत, को बाग्ये और बनारस। मीर्थों के महान नगर पाटलिपुत्र का आभी तक निर्माण नहीं हुआ। था। नगरों में घर इँटों के यने होते थे। तकड़ी का भी उनमें प्रयोग होता था। नगरों पर पलस्तर होता था। कार्यो उन पर मेस्की वित्र अद्धित रहते थे।

शासन की इकाई श्रीर सभी प्रकार की हलचल का केन्द्र प्राम होते थे। प्रत्येक प्राम, श्रीसतन, तीस परिवारों से बना होता था। प्राम के चारों त्यार चरागाहों की भूमि होती था। कहीं पूर्वों के फुरसुट या घने जाता होते थे। खेती करने योग्य धरती निवास-खानों के समृह के चारों खोर होती थे। धरती का विभाजन खेतों में बनी वन्हीं नालियों से होना था जिनका उपयोग खेतों ने सींचने के लिए किया जाता था।

<sup>ँ</sup> कैम्बिन दिस्ट्रा आफ इन्डिया, भाग १, परिच्छेद छाठवाँ, पृष्ठ २०६ देखिए ।

<sup>्</sup>री इन विभावक-नालियों या ताइयों को उपमा बीद-मिलुओं के अमेक इंडेडें जीड़ कर बनाए गए पहिनने के बच्च से की गई है। यह वस्त्र विशेष महार बा होता या और सभी बीद मिलुक इसी को पहिनते थे। उद्घ के सम्दों में—भिदा में मिले क्टेयुसाने बस्ती के दुकड़ी को ओव्हर यह

रोत आकार में छोटे होते थे। इन्हें प्रत्येक गृहत्य कुछ किराये के मजदूरों की सहायता से जीतना बीना था। कहीं कहीं बढ़े रोतीं का भी उल्लेख मिलता है। गाँव के शामलों का निपटारा मित्रिया करना था। मुखिया को सभी परिवार चुनते थे और उसे ध्वाने वार्य का पारिश्रमिक मिलता था। श्रावपाशी की श्रीर विशेष ध्यान दिया जाता था और गाँव के सभी निवासी सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में स्वेच्छापूर्वक योग देता अपने लिए गर्व की बात समफने थे। सार्वजनिक समिति-भवन के निर्माण में हाथ बटाने के लिए स्त्रियाँ तक तैयार रहती थी। चावल को खेती ये लोग प्रमुख रूप से करते थे। जी और गन्ना भी बोते थे।

ऋषि तथा उद्योग घंषे

कृषि इस काल के लोगों की जीविका का प्रमुख साथन थी। लेकिन आधारी का काफी अच्छा भाग उद्योग घंघों के सहारे जीवन यापन करता था। अनेक उद्योग-धंचे इस काल में प्रचलित थे। जातक कथाओं में वर्णित बात सच हैं तो मानना होगा

कि इस काल में उद्योग पंधों ने अच्छी उन्तति कर ली थी और उनका स्तर काफी ऊँचा था। जहाजो का निर्माण, गाडी श्रीर रथ उनका राष्ट्रिका अर्थ पा विद्याल वाना, तौहरियों का काम, मननिर्माण कता, पमझे वा काम और चित्रांकन आदि इस काल के प्रमुख उद्योग-धंधे थे। ऐसा जान पड़ता है कि अम-विभाजन के आधुनिक सिद्धान्त का ये लोग अरने उद्योग धंधों में पालन करते थे। अठारह प्रकार के उद्योग धंचों में थालन करते था। कार्यार्थ अकार के उद्योग पत्या के अभी जाविया के जाती-ज्ञातम अपने संघ था कि अस्प्रेक संघ का एक अश्यन होता था। राज्य कर तथा ज्ञान्य आर्थिक सामलों में शासक उससे आम तीर एर सलाह लेता था। कुछ ज्ञ्योग घंचे चड़े पैमाने पर चला थे और सम्पन्न महाजन चनमें अपनी पूंची लगाने थे। ये महाजन सेठी 'श्रेष्ठिन' कहलाते थे। सहकारिता के आधार पर भी कुछ उद्योग चलते थे। येसे अनेक आमों का उन्लेख मिलता है जिनका बनाया जाता था-जिससे उसके लिए किसी के मन में जोरी खादि का मीड न उत्तव हो। "(विनय---२)

" सौदागर समुहों में, कारवाँ-छा बनाकर, यात्रा करते थे । सौदागरी के इस समृद्धा एक नेता दोता था जिसे 'सत्त्रचाइ' कहते थे। सभी में व्यवसाय करने के भी कई उदाहरण विलिते हैं।

निर्माण एक ही पेशे के कारीगरों ने किया था। लुहारों के प्राम, कुम्हारों के प्राम, नीका बनाने वालों के प्राम, इस प्रकार कारीगरों के अपने प्राम होते थे। ये प्राम बहुषा बड़े नगरों के बाहर उनसे मिले हुए बसे होते थे वा इनमें ज्वनी मंहियाँ अथवा िशोप हाटें होती थी। मीटागर और पृंजीपति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापुर्वेफ आकार कस जाते थे। इसी प्रकार इराल कारियार भी फुटकर काम अथवा स्थायी ध्ये की योज में अपिरिचित कोम अथवा स्थायी ध्ये की लोज में अपिरिचित काम काम अथवा स्थायी ध्ये की लोज में अपिरिचत जगहों में जाकर वसते जरा भी नहीं हिचकते थे। औ

वनारस अन दिनों उद्योग धर्मे और त्यवसाय का प्रमुख केन्द्र था। उत्तर श्रीर उत्तर-पूर्व की दिशा से विशद विकित-मार्ग वृश्चिक मार्गवने थे जो बनारस में एक दूसरे

श्रायात-निर्यात से मिलते हुए अन्त में बरोच तक चले गए थे। निजाम के इलाके में स्थित पेठान भी व्यवसाय

निक्कों का इस पाल में प्रयोग किया जाता था। 'निक्क' सोने पा सिक्का था चीर च्रवने मूलक्त में छाभरण पा काम देता था। 'वर्षों भी सोने पा सिन्शा दोता था। माझ चीर ताम्र के भी सिक्के प्रचलित थे। वीड़ियों से निक्कों का काम लिया जाना था। सामग्री के खादान-मदान पा स्थान निर्धारित मूल्य के निर्धाने ले लिया था जीर

<sup>ृ</sup> वाभिन सप ये नाहित्य में (ई० त० दिनीय शती) इस यात वा उस्तेल मिलना है कि सामिन राजा लोग प्रस्तुत वाशीरों को नरन्ता में न कर काने यहाँ दशते में। क्रयाता कीर मगर्य तह से वाशी के उस्तेल मिनते हैं।

श्रिषिकतर जन्हीं का प्रयोग होता था। श्रदत्त-वद्तत का व्यापार मजयूरी श्रमस्था में होता था। सूद पर धन देने वाले एक नये वर्ग का
जन्म हो गया था। यह वर्ग स्त्रर्थ का समह करके रखता था। इस
प्रकार, सब कुछ देखते हुए, इस काल के लोगों की श्रार्थिक श्रवस्था
काफी उन्नत थी। श्र

ईसा से पूर्व छठी शती भारत के धर्मों के इतिहास मे गुगपरि-वतनकारी स्थान रखती है। यह आध्यात्मिक छटी शती में विद्रोह और धार्मिक आष्टोलन का काल है। धार्मिक स्थिति इसमें अनेक नये धर्मों का उद्य हुआ। जैन और बौद्ध धर्म इसी काल की देन है। इनका विस्तार के साथ अध्यन करने से पहले हमें, दुन गिठ से, ईसा से पूर्व छठी शती के धार्मिक जीयन का जबलोकन करना पाहिए।

हम देख चुके हैं कि ऋषेद काल मे सीधी-सादी प्रकृति ख्वासता प्रचलित थी। इस ज्वासता वा स्थान श्रामे चल कर एक सर्वोवरि की उच्चतर धारणा ने ले लिया। चैतन्य सर्वोपरि या चैतन्य प्रजापित मृष्टि का रत्नामी है। यह श्रद्धेत चाद वही था जिसकी उप त पिदों में सपट शब्दों में पोयणा की गई है। लेक्नित ब्यावहारिक रूप में इस पर विग्तत कर्मकार्खों का मार लदा हुआ था। पुरोहिलों की श्रेणी ने एक जाति या चर्म का रूप धारण कर लेने के नाद देवताओं की सख्या में इस प्राशा से कि जनता उन सब की पूजा करे और

भी दृद्धि कर दी। इस प्रकार भारतीय त्रिदेश, घ्रहा, विष्णु और मदेश की ध्थापना हुई। वे सन्देशेंच मत्ता के ही तीन रूप हैं। इनमें एक सृष्टि कर्ना दूसरा शातनहार और तीमरा विनाश और विध्यंस करने वाला है।

शिव की उपायना ने खपने विकास काल में, खादि-निवासियों की बहुत-सी प्रधाओं को अपने में समाविष्ट कर लिया। इस प्रकार नाग और लिंग की उपासना शेंग धर्म का खान हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, नये देवता मेंदान में खाते गए—जैसे आ या श्री माँ, जो मार्ग्य की देवी मानी जाने कमी। इस देवी ने बुद्ध काल में बहुत ही जानिय स्थान प्राप्त कर लिया। घरती खीर पर्वतों के देवी-देवताओं की भी उपासना होशी धी, कु यहाँ तक कि मूमपड़ल के पार्री रारहों के भी अपने देवता थे जो अपने अपने सरह की रहा करते थे। नाग और गरुइ, जो खादिम नियासियों के जाति पिन्द से, शिव या विराप्त के वाहनों में समितित हो गय और शासणों द्वारा पूजे जाने लगे। इस प्रकार ज्यानहारिक विन्दू धर्म में, प्राचालों द्वारा पूजे जाने लगे। इस प्रकार ज्यानहारिक विन्दू धर्म में, प्राचालों द्वारा पूजे जाने लगे। इस प्रकार ज्यानहारिक विन्दू धर्म में, प्रवित्त से किसी खंबिदरगस खीर खपप्रधाएँ, किसी न किसी हरा में, प्रवित्त हो गई।

इस रिशति से चिन्तनशील हिन्दुओं के हृदय में विज्ञीभ उत्पन्न होने लगा। कितने ही लोग पुरोहिनों की बहुदेन-पूजा और कर्म-वारकों के जाल से मुँह मोड़ कर जंगलों में चले गए खीर कर्म-वारकों के जाल से मुँह मोड़ कर जंगलों में चले गए खीर वर्ही जाकर प्यान चिन्तन में लोन हो गए। उनकी हर्ष्ट में देशें की शिद्या का धन्त खीर उदेश्य वह वा कि व्यक्तियत खातमा की विश्व की खारमा में लीन कर दिया जाए। इस अवश्या तक हान के हारा ही पहुँचा जा सकता था, चिल तथा इसी वरह के अन्य ध्युत्वानों हारा नहीं। 'कताः वे ध्वान चिन्तन हार जीपन विताने का उपदेश देते थे। उनका पहुंचा था कि कर्म का चन्न खतान की रचना करने वाला है। वह मुक्ति नहीं देता, चरन कर्म करने के लिए वार-वार जन्म लेने का मार्ग तैयार करता है—मानय को भौतिक बन्नों में उनके रहता है। अतः कर्मरत जीवन हु:गमय है। दुरा भी मारा, अच्छे या मुरे कर्मी के खतुतात से, घटता वृद्धी है। '†

<sup>&</sup>quot; देखिये राव छेवड चितिन 'बुद्धिरह इन्हिया' पृ० २२० देशेपनेले प्रन हिस्ट्री ब्राफ़ इन्हिया ।

पुरोहितों के डोंगपूर्ण जीवन से असन्तुष्ट समाज के पढ़े-लिये-वर्गमे इस तरह के उन्न निवार घर कर रहे थे।

वात इतनी ही नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त आश्रम की ब्यवस्थाका भी विकास इस कात में हो रहाथा! इस ब्यवस्था के श्रतुसार प्रत्येक व्यक्तिका जीवन चार क्रमिक भागों में बाँट दिया गया था। पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीमरा . वानप्रस्थ श्रीर चोया सन्यासाश्रम । मूलते. इस व्यवस्था की परिधि में सभी द्विज आजाते थे। लेकिन चृत्रिय युद्धों और राज्यों के निर्माण काय में फॅसे रहते थे. इसलिए प्राह्मण ही इन चारों आश्रमों के अनुमार जीवन विताने के अधिकार का उपयोग करते थे। लेकिन जय युद्ध चौर सवर्पावहीन शान्ति ने दिन शुरू हुए तो चित्रियों ने भी वानतस्य जोर सन्यामाश्रम को खपनाने तथा वनके खनुसार जीवन विताने की इच्छा प्रकट की। सिद्धानिक रूप से उन्हें ऐसा करने का पूरा खधिकार था, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें इस खधिकार से विश्वत कर दिया। इसकी प्रतिकिया का ही फल था कि ब्राह्मणों की व्यवस्था से भिन्न समें। खोर बिहारों की स्थापना होने लगी— जैन खोर बौद्ध सघ इसी के परिणान स्वरूप थे। लेकिन यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि बोद्ध खोर जैन वास्तव मे वर्ण व्यवस्था के नहीं, वरन महाणों के इस एकाधिपत्थ के विरुद्ध थे।

ईसा से पूर्व छठी शती में उत्तरी भारत का राजनीतिक जीवन

कैमा था, हमका विषयुष्ण हमे प्रमुद्धाताः जैनियो राजनीतिक व्यवस्था च्योर बीढों के घर्मप्रयों में मिलता है। इस विवयुष्ण के अनुसार कक काल में कचरी मारत में सोलह बड़े राज्य या महाजनपड़, हिमालय ख्रीर नर्मेदा के बीच, कायम थे। इनमे चार अधिक महत्वपूर्ण थे-

- (१) मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी।
- (२) मोशल जिसकी राजधानी पहले साधेत और फिर सावस्थी ( शायस्ती ) यनी 1 मोशलों की जाति यहुत शिक्तशाली थी। मगधों से उनका निरंत्तर संघर्ष होता रहता था। अन्त में मगधों से चंन्हें पराजित होना पड़ा।
- (३) बत्मराज्य जिस में आज का बुन्देलराएड सम्मिलित था। षोसाम्बी इमकी राजधानी थी।

(४) सुप्रसिद्ध व्यवन्ती, मालवा वा प्रदेश, जिसकी राजधानी चउत्रेम थी।

वारह भ्रान्य छोटे जातीय राज्य थे। राईस डेविड ने इनका इस प्रकार उल्लेख किया है—अङ्ग, कासी श्रीर प्रवत्नी जिसमें लिच्छवि श्रीर विदेह भी सम्मिलित थे, महा, चेदि, कुटु, पाछाल, मीर्य, सूर-सेन, अस्साक या अश्वाक, गांधार और कम्मोज।

सोलह महाजनपदों में फाशी प्रारम्भ में सब से शक्तिशाली था। विदेहों को इसने उदरस्थ कर लिया था और इसकी राजधानी बनारस अन्य नगरों से श्रेप्ठतर प्रमुख राज्य थी। बौद्ध मंथा के अनुसार एक समय में काशी

एक बड़ी अच्छी-सासी साम्राज्य-शक्ति थी। कोगल के अन्तर्गत तीन बड़े नगर थे- अयोध्या, श्रावस्ती और साफेत। कोशल, कुरू-पाखाल की अपेता, आर्य संस्कृति के प्रभाव में बाद में आए थे। इस प्रभाव को प्रहण करने में विदेह कोशलों से भी पीछे रहे। बुद्ध के समय तक श्रवीध्या एक साधारण स्थिति का नगर हो गया था। ईसा से पूर्व सातवी और छठी शती में कोशल एक शक्तिशाली 'राज्य था। इसका पहले काशी श्रीर फिर मगध से युद्ध हुआ। यद्ध का कारण और उद्देश्य मध्य देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करनाथा।

करना था।

श्रञ्ज राज्य मगाय के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी

यादा एक महत्यपूर्ण जगह थीं। ज्ञज्ञो राज्य में खाठ जन-संव

सम्मितित थे जिनमें विदेह खीर लिल्ह्रिय मन से महत्व पूर्ण थे।
वेशाली इसकी राजधानी थी—िलच्ह्रियों की ही नहीं, वरन् पूरे
संघ-राज्य की। ज्ञज्ञी के इस गाणुतंत्रीय सच माध्य का उद्य

सम्भवतः विदेह के उन राजाओं के ध्यन के वाद हुआ जिनका

माहाणों में उल्लेख मिलता है। लिच्ह्रिय राज्य की टह रूप से
स्थानता इमा से पूर्व हुई राशी में वैशाली में हुई थी। लिच्ह्रिय

सम्भवतः चित्रप थे, यद्यित दुह्न विद्वान्त उन्हें विदेशी मानते हैं। क्षः

इनमें से कुछ राज्य राजतत्रीय थे, थोड़े से निर्वाचन-पद्धित

पर भी खाधारित थे। खादि निवासियों के नेत्रत्र महत्वपूर्ण

सम्भवतः चीर मेरिया, विदेह स्थार लिच्ह्रियों के जनतत्र महत्वपूर्ण

देखिए चौधरी कृत 'पालीटिक्ल हिस्ट्री श्राफ नार्दरन इन्डिया ( तीसरा संस्करण ) पुष्ठ द्वप्र द्वह ।

ये। विदेह कीर तिच्छित संयुक्त रूप में ब्राजी या ब्रिजियन कहलाते ये। इनके प्रलावा कृशिनगर कीर पाया के मनल राज्य भी थे। प्राप्त के विद्वार प्रदेश में, जहाँ जैन धमें कीर धमें ने जन्म लिया था, ये स्थापित थे। पंजाब कीर दोखावे में भी गणुतब्रो का उन्लाय मिनता है। गणुतंत्रीय राज्य प्राचीन काल के अबु: शेर थे। क्ष

राजर्तत्रीय राष्ट्रों के शासक राजा होते थे। साधारणतया वंशा-े जुगत वे गद्दी पर बैठते थे पर खेच्छाचारी

शुग्त व गद्दा पर बठत घ पर स्वच्छाचारा राजकीय सगठन स्त्रीर निरंकुश नहीं होते थे। श्रपने मत्रि-महत्त की

सलाह से काम करते थे। मंत्रियों के अधिकार व्यापक होते थे। राजा जितने आदेश जारी करता था, वन सब के लिए अपने मंत्रि-मंहल का समर्थन शाप्त करता था। कुशासन और करता के कारण राजाओं के गरी से हटाए जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

राजाओं को कुछ विशेषाधिकार और सुविषाएँ प्राप्त होती थी। कच्चे माल की वरज पर, वार्षिक कर के रूप में, दसवाँ माल उन्हें मिलता था। त्यक भूमि या जगलों को वे उपयोग में ला सकते थे। जर राजा का उत्तराधिकारो जन्म लेता तो राजा अपनी प्रजा से, दुग्प, थन, वसूल करता था। उत्तव और समारोहों के अवसर पर यह विन्यों को मुक्त करता था। आलेट राजाओं के आवसर पर यह विन्यों को मुक्त करता था। आलेट राजाओं का जिय आमीद था और प्रजा उनके लिए 'मूर्गों के जंगलों' की रजा करती थी।

<sup>\*</sup> बुद्ध सप की व्यवस्था और अनुसासन ने भी राजनीतिक विधान प्रयना निया था। बुद्ध भिन्नुओं की उपरेश देते ये कि ये जिंवजों के विधान और नियमों के अनुसर चर्का जिससे में भी तिव्यों के समान सम्यन्त हो जाएँ। ये भिन्नुओं भी स्वयं भी निविध्यत वैठक करने का श्रादेश देते में बिस्तें स्वयं एक साथ बैठ कर एक सत से बार्य-व्यवतन कर सकें, ज्याने मुख्यों की पात युव सके; मनमानी के स्थान पर सुनिशोजिन नियमां का पालन कर सहें; जो सर्वे सम्पति से निश्चित होकर नियम वन गया था, उसी का अनुसरण कर सके श्रीर अनियमिन कार्यवाहियों पर रोक लगा दकं—डीक उसी तरह जैसे कि प्रतिवर्धों के स्वयं में दिया जाता था। (देखिए के० पी० जायस्वाल रचित 'दिन्दू पालियों, पुष्ठ ४७)

गणतंत्रों में से कुछ का शासन सीधे नागरिकों के मंबों द्वारा होता था। मचकी बैठकों में जो निश्चय होता

गणतत्रों का शासन उसी के अनुसार कार्य किया जाता था। ये बैठकें मंडल में होती थी। एक निश्चित संमय

के लिए लोग अपने कार्योपिकारी को चुन लेते थे। यह वार्याघिकारी राजा कहलाता था। लिच्छिव रो या तीन प्रमुख अधिकारियों को चुनते थे, किन्तु सर्वापिर शिक्त विशिष्ट अधिकार प्राप्त नागरिकों के संव को प्राप्त होती था। शाक्यों में भी शासन-कार्य सार्वजनिक सिनित द्वारा सम्पन्न होता था। इस सिनित का एक चुना हुआ मुख्या होता था। बीदों ने कितलबस्तु में एक नये महल का उद्पाटन किया था जिसमें नीति-शासन पर अनेक सम्भायण होते थे। शाक्यों के प्रत्येक प्राप्त का कार्य खुकी सिनित्यों में होता था। गाँव के सभी गृहस्य लोग वस सिनित की दैठ में में भाग लेते थे।

बहुत दिनों तक समझा जाता था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म थो ही एक शारत हैं । इह अन्न यह िश्चित रूप से सिद्ध र—जंग धर्म खाँर हो गया है कि जैस धर्म गौतत बुद्ध के जनस्त से सिद्ध से पर्ध अवस्त है कि जैस धर्म गौतत बुद्ध के जनसे से से पर्ध अवस्ति हो गया था। हैसा से पूर्व अवस्ति श्वाम के प्रांतों में एक जैन मिद्ध पार्थ्याथ ने जैन धर्म ही स्थापना की थी। महाबीर बर्द्धमान ने, जो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जनसावारण में पिछद हैं, इसे व्यवस्थित कर मंप एप देने से सकता आह की। पार्थनाथ ने अपने अनुवाबियों के मन्मुत्य चार महान प्रतिकार पर्धा थें थें—ब्यहिंस, सत्य सम्भाष्य, पौरी न करना और नाया-मोह में फँमने वाक्षी यसुओं का स्थान। महाबीर ने इन धार में एक स्वत्य बाँचयां प्रतिक्षा और जोड़ द्वी। यह यी प्रविज्ञा। ये पर्येषों मिल कर एक पंथ थी। रचना करती थी जो प्रदायम पर्ध कहताता था।

कोलमुक जैसे लेलको ने नृतरे प्रवार को मलतो को है। यह मीतम सुद्ध की महाकीर का प्रिया गमामते था। देशको और सुहलर ने यह निद्ध मनो में नियर काना सन किया है कि जैत धर्म का अतिहार स्वतन्त्र मा। (देशिया दुरलर कुन ने बरीन द्वारा सन्माहित 'दि इन्डियन मेस्ट्कार नेन्य, १८०३ का ग्रंहरया।)

जैन मताजलम्बी कुछ महान् पुरुषों की स्पासना करने हैं जो तीर्थंद्धर कहलाते हैं। इनकी सख्या चोतीस है। महार्गार महार्गार इन सन में फिनिस है। यह सिद्धार्थ के पुत्र थे। सिद्धार्थ एक चित्र जाति के मुलिया चोरे बेशाली के राज्य जन सत्तात्मक जनतत्र के प्रमुख्य अधिकारी थे। ईसा ले पूर्व ४६६ में महाजार का जन्म हुआ था। तीम वर्ष की अप्तरथा में आप पार्वनाथ के सब में सिम्मिलत हो गए थे। इस सब के अभ्यासों से सन्तुष्ट होकर अपने अमण काल में आप उत्तर भारत के अनेक नगों में गए और जिस नये सप का आप आयोजन कर रहे थे, उसके अनुवाधी एक्तिन किये। वयालिस वर्ष की अप्तरथा में आपने के उत्तर्य प्राप्त किया और इसके याद तीस वर्षों तक, अपने इस स्तरोधित धर्म का प्रमुख करते रहे। इस जिन से ही जीन शब्द वना और उनके धर्म का नाम जन पर्म हुआ। ईसा के पूर्व १२० में पटना जिला के एक ओट से नगर पाया

में आपने राशि त्याग किया। क्ष बीद्धा की तरह जेन भी वेटों और उनमें प्रित्ति अनुष्ठानों को नहीं मानते थे। जैन वर्म का लक्ष मोज प्राप्ति था,

ज़ैन वर्म के लियात श्राह्मा को भौतिक वन्धनों से सुक्त करना।
'तीन रत्त' जो पत्र जैन सताबलस्यी को लह्य तक पहुँचाने में सहावता दे सकते हैं, इन प्रकार हैं—(१) सम्यक दर्शन, (२) सम्यक ज्ञान और (३) सम्यक वर्म। विख्वातमा

<sup>\*</sup> इसी तिथि वे आधार पर आर्शन्यक जैन इतिवृत्त का निर्मारण हुआ है। एक दूखरी जनअति वे अनुमार महाजीर का निषम दता स पूर्व ४६७ में या इसके लगामग हुआ था। महान् जैन मिन्तु हमान क्र कीर मस्ताक्ष हारा आत रश्य के आधार पर जैकीशे और मस्तित्वक ने इस तिथि को निर्मारित विश्व है। त्वर में निर्मारित की सहित की तिथि भी इसके हुछ हो वर्षों के अर्थनाति निर्मारित की गई है—देशा से पूर्य ५८० ४६७ — जिसमे इसकी और और प्रिंटिट होती है। देशिय जैकीशे लिगित करम्यून को भूमिका, बी० एक रिमय लिगित किसी है। देशिय जैकीशे लिगित करम्यून को भूमिका, बी० एक रिमय लिगित किसी की दिस्त्री जान इन्हियां, चीथा सहस्या दूखरे परिच्छेर का परिश्वर की श्री की तिम्ह कानो है —रेशा के पूर्व ४४६। इतक अनुवार कितना भी रिग्रुशना विश्व कमाने हैं—रेशा के पूर्व ४४६। इतक अनुवार कितना भी रिग्रुशना विश्व कम है, यह प्रवास साल पेंद्रे लिसक जानो है।

के बैदिक मिद्धान्त को जैन नहीं मानते न वह प्रजापित या स्रष्टा के रूप में किसी सर्वोदिर शक्ति की याचना करते हैं। मानव में जितनी निष्टित शुद्ध शिक्ष्यों हैं, उन मय को माकार प्रतिमा उनका परमारमा है। उनका विश्याम है कि इस संसार में कोई पेना परार्थ नहीं है जिसमे जीव न हो। श्रिहमा या किसी, जांव को चोट न पहुँचाना उनना मय से वहा सिद्धान्त है। इसी कारण जैन मॉस नहीं , स्राते और इनमें 'जो श्रिष्क कट्टर होते हैं वे पानी भी छान कर पीते हैं, सांत नाक पर चये कपड़े में से छनी हुई वायु का तेहें हैं और जब चलते हैं तो श्रपने श्रागे का मान चॅबर से साफ करते जाते हैं सांकि छनजाने में मुँह श्रथया नासिका के द्वारा कोई जीय उदर में न पहुँच जाए, पाँव के नीचे कोई जीव छुचल कर न मर जाय।' क्ष

जैन सन्यासी श्रीर मुनि श्रीर भी फड़े नियमों का पालन करते हैं। श्रन्तिम मोत्त के लिए जो मार्ग ये चुनते हैं, वह छोटा किन्छु श्रत्यन्त फिन होता है। ये मंन्यासी, यती या साधु कहलाते हैं श्रीर साधारण जैन मनायलन्यो उपासक या श्रायक कहलाते हैं। जैन फिन तपरया में विश्वास करते हैं। उनने सब से फिनिन तपरया 'सल्लेरान' हैं जिसमें भूखे रह कर धीरे घीरे शरीर ना श्रन्त किया जाला है। इसका उल्लेख करते हुए लपूड का राइस ने कहा है—"मानयी 'प्रयक्ता मा कहुतम ज्यन्न लेशक भी जिससे कठोरतर ज्यन्न की फल्पना नहीं कर सकता यह है एक नंगी चट्टान जिस पर चीए काय उपासक, छी और पुरुष, मूक यंत्रणा में, खुद श्रपने श्राप खुलाई हुई मृत्यु की श्रन्तिम घड़ी की प्रतीक्ता कर रहे हैं। इस ज्यन्न पूर्ण हर्य का सब से श्रिधक कहु वहलू यह है कि ये ये लोग हैं जिनका सब से याड़ा धर्म श्रीहमा है—जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते!"

महाबीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के सिखान्तों का, इस धम के बिढान ऋतुवावियों ने, ज्यापक प्रचार किया। वे जैन धर्म का प्रचार बिढान 'श्रुत केबलिन' कहलाते हैं। इनसे भद्रपार्ट्ट सुप से ऋषिक प्रसिद्ध हुए। भद्रवाह चन्द्रगाप्र सीर्थ

सब से अधिक प्रसिद्ध हुए। मद्रवाहु चन्द्रगृप्त मौर्य के समकालीन थे। आपने एक बहुत वहे दल के साथ द्विल भारत की और प्रधान किया था। वहाँ जाकर, ताक्ति प्रदेश में, जैन धर्म

देनिय सर्थ लिखित 'हि॰्ट्री ग्राफ रिलीबन्स इन इन्डिया'।

का प्रचार किया। फलतः ईसा काल को प्रारम्भिक शतियों में इस धर्म के ऋतुयायियों की वहाँ कमी नहीं रही।

ं दिल्ला-भारत की श्रोग भद्रवाहु का श्रीमयान एक महान् घटना थी। इस घटना का महत्व इम लिए भी है कि इसी मनय जैन मच में दो दल बन गए थें—एक दिगन्वर, दूसरा रदेनान्वर । १८ इन दोनों दलों में विशेष भेद यह था कि दिगन्वर—जो भद्रवाहु के श्रनुगामी थे—नमता के नियम का सर्कों के साथ पाचन करते थे। देनेतान्वर नम्न नहीं रहते थे। महायीर के काल में भी गोशल ने श्राजीप्रका नाम से श्रम्ना एक दल बना दिया था। श्रशोक ने श्राजीविका दल या सम्मदाय के श्रनुवायियों के लिए गग के निकट पहाड़ सोद कर बनाए गए नियासों की प्रदान कर दिया था—दिगन्वर होने के कारण वस्ती में थे नहीं रह सकते थे।

जैन धर्म का एक अपना रोचक इतिहास है। इसका विशेष विवरण आगे चल कर देंगे। इस धर्म ने अनेक विद्वानों को जन्म दिया, संस्कृत के साहित्य में बुद्धि की, पाली में भी इसमें अंधों की रचना हुई। अनेक धार्मिक और ऐसे अध लिखे गये जो सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते थे। दिच्छी भारत के साहित्य और मंस्कृति पर जैन धम का प्रमाव विशेष रूर से गहरा पड़ा।

जैन धर्म का तरह बीद्ध धर्म भी बाह्याों के जातीय आभिजात्य और आधिपत्य के विक्रद्ध चित्रों के विज्ञोम का यीद धर्म परियान था। जैसा हम कह चुके हैं, बौद धर्म का प्रारम्भक काल ज्ञान बीन और जिज्ञासा का काल था जो तरकाजीन समाज के प्रत्यह असन्तोप और विज्ञोम की प्रकट करता था। व्यावसायिक ज्ञेत्र में असक्ततता और त्रजन्य सकट

ने लोगों को सांसारिक सुरा से विसुरा कर दिया था और इस फाल
\* ईशा-काल के प्रारम्म तक यद्यों थे दानों इल नहीं बन पार में, किर
भी यह स्वीकार करना होगा कि भद्रवाहु ने किश तम का प्रवक्तमन किया
उछने और हैशा बाद ८० सन् में चन्द्र की श्रायम्ति के पय ने मिलकर
इस निभावन की भूमिका का काम किया और बल्लामी को दूशी महान्
परिषद् के पूर्व ही, ग्रास्तम रूप से, होनों दल ग्रासना हो गए। इस महार

इंसा सं व पाँच रातो के अध्य में यह विभावन हो गया। देखिए सी० जे०

शाह कृत ''जैतिक इन नार्व इन्डिया, देशा पूर्व ⊏००—से देशा स० ५२६ तक", पुष्ट ७३। कैसे पीछा छूटे, यही उनके सामने सब से बडा प्रश्न था श्रीर माहस के साथ पे इस प्रश्न का उत्तर घोजते थे।

सभी मुसीवर्तों के मूल कारण को बुद्ध ने समक्ष लिया था। यह मूल कारण हम्णा थी। सभी प्रकार की हम्णा का नाश, दुद्ध की सम्मति में, दुःसों की निश्चय ही दूर कर देने में समर्थ है। चार सत्यों को दुद्ध देनते ये—एक तो दु ख को, दूमरे उसके कारण को, तीसरे उसके हमरा को, तीसरे उसके हमरा को थीर चोथे दमन के तरीके को। दु स के कारण को टमन करने के लिए उसका सही तरीका मालूम होना चाहिये थीर यह तरीका था सभी आक्रांताओं का, हम्णा थीर मोह का त्याग। प्रक्तिम मोत्त निर्वाण के साथ मात होता था। निर्वाण का प्रक्री है—सुसद मृत्यु खीर पुनर्त्तनम के भय से मुक्ति।

युद्ध का कथन था कि मृत्यु मानव को अन्तिम शान्ति प्रश्नान नहीं कर सकती क्यों कि मृत्यु के बाद आत्मा किर से जन्म लेती हैं और दुःष्टों का दौर किर आरम्भ हो जाता है। विश्व को निरी माया सममने से—जैसा प्रावाण कहते हैं—काम नहीं चलता। न जिसा मानने से काम चलता है कि आत्मा और अता एक है ऐसा सममना उपदासत्यवद है, क्यों कि—' विश्व की वास्तविकता के सम्बंध में मानव चाहे जो भी धारणा बनाण, मते हो उसे निरीमाया अथवा भ्रम सममने का प्रयत्न करे, लेकिन जीवन के दुःष्टों की वास्तविकता से वह हम्मार नहीं कर सकता—चनकी वाश्तविकता को स्वाकार करने के लिए उसे बाध्य होना पढ़ता है।' इसलिए आत्म सम, मन्तोप और पर्यों के बारा है। निर्वाण पद प्राव किया जा मकता है—यही इसका निश्चित मार्ग है। निर्वाण पद प्राव किया जा मकता है—यही उसका व्यवश्र ऐते थे।

यह समामना भूल है कि गीतम युद्ध सभी की जाकों में जाकर ध्यान-विन्तन में लीन होने का उपदेश देते थे। वे इस मान को स्थीनार करते थे कि सर्वसाधारण को अपने मानारिक परांच्यों का निर्वाह करना पाहिल किन्तु उनके प्रधानदर्शन के लिए उन्होंने कुछ विशेष नियम अपेचाइन फ्रोरनर थे। सर्वमाश्यक और यीद्ध भिद्ध, सब में लिए समान रूप में लागू होने वाने पाँप नियम निर्माह किस मान होने वाने पाँप नियम निर्माह स्थान होने वाने पाँप नियम निर्माह सुरोने वाने पाँप नियम निर्माह सुरोने वाने पाँप नियम निर्माह स्थार हैं—

१ कोई किमी जीवकी हत्यास करे।

- कोई किसी वस्तु को महरण न करे जब तक कि स्वयं दाता उसे न प्रदान करे।
- ३. कोई असत्य न बोलें।
- ४. मादक द्रव्यों का कोई सेवन न करे।
- ४. कोई अपवित्र जीवन न विताए।

युद्ध वा धर्म अत्यन्त उदार भावनाओं से संयुक्त था और इसकी नैतिक पृष्ठभूमि अत्यन्त सुन्दर थी। प्रारम्भ से

नातक प्रश्नमा च्यत्यन्त सुन्दर था। प्रारम्भ सं युद्ध का निर्वव्यारी ही इसके हजारों च्यत्यायी हो गए। बौद्ध-संघ धर्म देश-भर में स्थापित हो गए चौर दूर-दूर तक

बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। अशोक के समय में बौद्ध धर्म जनता का—सर्वसाधारण का—जीवित धर्म हो गया। दान, प्रेम और जामा पर आधारित इम धर्म को आज मानव-

जाति का एक तिहाई भाग मानता है।

की स्थापना हुई थी।

इस स्थिति तक यह धर्म कैसे पहुँचा, कैसी कैसी अवस्थाओं मे से यह गुजरा और किर किस प्रकार, अन्त में, अपनी जन्म-भूमि तक से यह लोप हो गया—शौद्ध धर्म के इतिहास से सम्यन्यित इन प्रश्नों तथा इसी तरह के अन्य प्रश्नों पर हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार करेंगे।

प्राचीन मगध की सीमाएँ, मोटे रूप में, लगभग वेही थीं जो जाज पटना श्रीर बिहार के गया जिलों की हैं। इसकी रू-मगध का भाजेन राजधानी गिरिजन, गया की पहाड़ियों में स्थान--६००-- स्थित, राजधानि के जिल्कट थी। यह प्राचीन मारत

५ — मगभ था आचान राजधाना गिरावत, गया की पहाड़िया में उद्धान — ६०० — श्थित, राजगिरि के निकट थी। यह प्राचीन भारत १० पू० से — ३२१ की सब से महत्वपूर्ण राजधानियों में था। १० पू० तक 'भाषीन भारत के इतिहास में मगभ-राज्य का

रें रूप तर प्रस्ति के इतिहास में माग्य-रावग को इंग्लूंड में वहीं स्थान था जो पूर्व नार्मनकाल के इंग्लूंड में वैसे स्थान का बार्व रावग को पूर्व नार्मनकाल के इंग्लूंड में वैसे स्थान का हो। स्थान का पहा हो। समय-समय पर कितने ही राजयंशों का यहाँ शासन रहा—मीय, शुंग, कण्य और गुप्त। धार्मिक जीवन का भी, जैसा हम देख खुके हैं, यह मुद्दा केन्द्र था। जैन और वीद्ध धर्म यहीं की धरवीं में पत्र से थे। कीटिल्य और कमण्डक, पाणिनि और पातज्ञाल आहीं अनेक प्रकाण्ड विद्वानों ने भी यहीं जन्म लिया था। मगध में ही भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों—नालन्य और विक्रम शिला

ऋग्वेद काल के लोग, जहाँ तक प्रतीत होता है, मग्ध से परिचित थे। कुछ विद्वानों की थारणा है कि ऋग्वेद में जो

प्रारम्भिक इतिहास की रत का बल्लेख है, वह मगध से ही मन्बन्ध रखता है। बेदिक काल के आर्थ मगध को यहुत

उपेचा को दृष्टि से देखते थे। इसका कारण यह था कि मगघ पर बाह्यस्य का रंग विल्कुज नहीं चढ़ सका था। किन्तु श्रार्थी पा प्रभाव यहाँ धीरे-धीरे छौर देर में फैल गया और भारतयुद्ध के ममय में मगध श्रार्थी का वामस्थान हो गया था। मगघ पर शामन करने चाला मच से पहला राजवंश पृहद्वध का था। वृहद्रध सुप्रसिद्ध जरा-संघ का पिता था। इस राजवंश का अन्त, जहाँ तक सम्भव है, ईसा से पूर्व छठी शती में हुआ था।

पौराणिक मृची में ऋगना राजवंश वह था जिसकी स्थापना शिशुनाम ने की थी। शिशुनाम से मतलब यदि शिशुनाग-वंश शेप नाग से ही है, जैसा कुछ विद्वानों का मत है, तो इम वंश के राजा उस नाग जाति के ही लोग

थे जिनका उल्नेग्व महाकाव्यों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्ष

मगध-राज्य के साथापक विस्वसार या श्रेणिक (ईमा से पूर्व ४४३) थे। वंशानुक्रम में व्यापका स्थान पॉचवॉ

था । आपकी राजधानी राजग्रह, थी। आप विम्बसार

राजनीति के परिखत और बहुत बड़े योद्धा थे। अपनी कुराल श्रीर विद्वत्तापूर्ण नीति के कारण ही आप मगध की इतने वर्डे साम्रा<sup>इ</sup>व का रूप<sup>ें</sup> दें सके थे। कोशल श्रीर वेशाली के शामकों से आपने विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था। अंग के पड़ोसी राज्य को, युद्ध करके, आपने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। काशी का कुछ भाग आपको अपनी एक रानी के साथ दहेज में मिला था। यह रानी कोशल के राजा की कन्या था। महाबीर वर्द्धमान श्रीर गीतम बुद्ध प्यानके राज्य-काल में जीवित थे श्रीर श्रापशी वेशाली-पत्नी महावीर वर्धमान से सम्बन्धित थी । जैन माहित्य और अनुश्रुतियों में आपका नाम अनेक और विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आप जैन धर्म के सब से पोपक तथा समर्थक लोगों में थे।

विश्वमार से लेकर मौथों तक प्राथ के राज्यों की सूची लगा के प्रन्थों, पुराणों, जैन प्रन्थी और अशोकपटन में की उत्तरी मास्त के बौदों नी

इस राक्तिशाली राजाको छत्यु, उसके अपने ही पुत्र अजातरायु के कारण, मूख से तड़व तडव कर हुई। अवने विताको भूलो सार कर ईसा से मूर्व ४६१ मे अजातशत्र गद्दी पर बेठा।

यदि बौद्ध ऋतुर्थातथों का विश्वास किया जाए तो पिछहन्ता राजा अजातरात्रुका सब से पहला काम गीतम श्रजानश्रम

बुद्ध से मेंट फरना था। गीतम बुद्ध के सामने अज्ञातशत्रु ने अपने अपगव को स्वीकार किया र्खार उसके पास से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। गीतम युद्ध ने आलातरात्रु की प्रार्थना स्वीमार कर ली। युद्ध के साथ श्रजातरात्रुची इस मेट की दृश्य भरहून के स्तूप पर (सम्भयतः ईसा से पूर्व दूसरी राती में) श्रङ्कित है। जैन साहित्य में भी श्रजातरात्र का छन्छे एत में उल्लेख हैं। जैन परम्परा के अनुसार अजातशबु ने विम्बसार को भूता नहीं मारा था। जो भी हो, अजातरात्रु बहुत शक्तिशाली राजा था। अपने राज्य की सीमा का काफी बिस्तार करने में उमने सफलना प्राप्त की । सब से पहला युद्ध उसने कोशबों से किया। नेशल के राजा ने अपनी यन्या का, जो किन्यमार की मृत्यु के नार्ण विववा हो गई थी, पत्त लिया था। यह पता नहीं चलता कि इस युद्ध में अजातरात्रु ने विजय शाप्त की मी। जो भी हो, बाद में इद समकीता दुश्रा और अन्त मे वीशल राज्य भी अजानशब के हाध में चला गया।

वैशाली के लिन्द्रिय भी गगध के शतु थे। श्रजातशत्रु ने जब देखा कि वह इन शक्तिशाली लोगों को हगने में श्रममधे हैं तो उमने वस्माकर नामक एक बाह्मण को अपने यहाँ रखा। इस बाह्मण ने परम्परा ना प्रतिनिधित्व करते हैं-िनलता है। पौराणिक स्चियों में राजान्त्री चे नाम तथा काल में भिन्नता पाई जानी है, लेकिन नहीं तक शिशुनान-पंश की बाल परशासा करपन्य है सार रूप में ये सब एक्सी हैं। विशासार, प्रजातशत्रु प्रौर उद्धिन के बशानुक्तम में भिन्नता नहीं मिलती, विवा इसके कि पौराणिक सूची में दर्शक का नाम उदयन से पहले आना है। (देखिए भीगर लिग्नित महावंश भूमिका और प्रागिटर लिभित भीड पुराख देवस्ट आप दि हाइनेहरीज श्राप दि बलि एज, पुत्र, २०-२६)

ां इन राजाओं के भहा पर बैहने की तिथि और भी परेले, जमशह ईंसा से पूर्व थटर और ५४४, विषर् की गई है। देखिर बी० ए० विमय की 'अर्जी

दिस्टी थाप इन्द्रिया' चौचा संस्कृश्य पुष्ठ पूर

खपने छल कपट द्वारा लिन्छ्रवियों का पतन करने मे सफनता प्राप्त की। इस प्रकार प्राज्ञातरायु ने लिन्छ्रवियों की भूमि पर अधिकार कर लिया खीर उनका रनामी वन बैठा। उन पर ख्रकुरा रस्त्रने के लिए ख्रान्तरायु ने सोन छीर गद्धा के सक्षम के निकट, सोन के उत्तरी तट पर, एक छोटे से दुर्ग का निर्माण किया। इस प्रकार पाटलियु की—जिसने मोर्च काल में निश्चयाणी स्थाति प्राप्त की विच का स्थान प्रकार पाटलियु की की की ख्रानारायु ने बहुत विस्तृत रूप देने मे सफनता प्राप्त की। दिनालय खीर गगा के वीच का पूरा प्रदेश उसके राज्य के ख्रन्तर्गत था गया।

श्रानातरात्रु के बाद उसके जो उत्तराधिकारो गही पर वेठे, वे नाम मात्र के राजा थे। पुराणों के श्रानुमार श्रजातरात्रु के आद दर्म के गही पर वेठा। लेकिन उत्तराधिकारी वौद्ध श्रीर जैन प्रथ में उसका कोई उल्लंख नहीं मिलता। इन मध्य के श्रनुसार श्रजातरात्रु का पुत

तथा उत्तराधिकारी उद्दियत था। व्हयन में, अजातराष्ट्र के बनाण हुर्ग के निकट, हुमुमपुर की स्थापना की। यह नगर बाद के पाटिलपुत्र का स्थानापत्र था या उसके आस पास ही थित था। इस बा परम्परा का अधिनम राजा महानन्द था। महानन्द ने एक दाती को से विवाह किया था। इस बी उसके एक पुत्र हुआ या जिसका नाम महापदा नन्द ने गरी पर अपना अधिकार जमाया और इस दाता सोगाणेश किया।

पुराणों में शिश्चनाग राजा की चित्रय और शथम नन्द की सभी चृत्रियों का नाश करने पाला शजा यताया गया दे

, नन्दों नी शक्ति और उसे स्वयम् राजा की। उपाधि दी गई है। के हो सकता है उसने शिशुनाग पे समकालीन सभी

राजयरों। सो −कवित्र, इहवाह, सुरसेन कीर मधुरा काहि सो −उन्नट दिया हो। खारवेल के सुप्रसिद्ध द्वाया गुम्क लेगा के खनुसार नन्द का

 शिशुनागन्य के घन्तिम दो सक्त, नित्वर्जन और महनन्द, मध्मार नये न दों में—महानन्द और उनक पुत्रों से मिल प्राचीत नद गं। सनीन और नदे नन्दों में भारी सामाविक और घमिक भेद मा। न दर्नग्र जन्मा के नाग्य में कोई विश्वत सामग्र जनक्य नदी है। (वैधिक दर्शों काद इन्जिया, मागा, पुत्र १९३-१४) राज्य कर्लिंग तक विस्तृत था। "पुराणों में कहा गया है कि नन्द की छत्रछाया में भारत का काफी भाग एक सूत्र में वध गया था। इसका समर्थन उन यूनानी लेखों के विवरण से भी होता है जिनका कहना है कि ज्यास के पार, सिकन्दर के समय में, एक राजा की छत्रद्धाया में जिसकी राजधानी 'पाली बीथरा' था, अत्यन्त शक्तिशाली लोग रहते।"क्ष

एक पुराण के ऋतुसार महानन्द श्रीर उसके पुत्रों ने 🖛 वर्षी तक राज्य किया। एक दूसरे पुराण के व्यनुसार उनका राज्य काल केवल २= वर्षी तक रहा। लगा के प्रथों के अनुसार उतका राज्य काल और भी घट कर केवल २२ वर्ष रह जाता है। प्रथम नन्द श्रापने पीछे न फेबल एक बड़ा साम्राज्य बलिक एक बहुत बड़ी सेना श्रीर भरपूर राजाना भी छोड़ गया था। यूनानी लेयक कटिंचस, हिडोरस त्रीर प्लुटार्फ के प्रंथीं में इसके प्रमाण मिलते हैं। इन लेखकों के कथनानुसार सिकन्दर के समय में गगा के प्रदेश में जी राजा शासन करता था, उसके पास एक शक्ति शाली सेना थी जिसमे हाथियों स्त्रीर रथों की संख्या बहुत श्रधिक थी।

चन्द्रगुप्त मौर्य के सुप्रसिद्ध मंत्री कौटिल्य ने इस वश का तरता पलट दिया था, लेकिन यह कैसे सम्भव हुआ, इसका विस्तृत विवरण नहीं मिलता। जो छुछ मिलता है वह केवल कीटिल्य के ऋर्थ शास्त्र, पुराण और बाद में लिखे गए एक नाटक 'मुद्रारास्त्व' में। इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि जिस तरह

सिकन्दर की विजयों के फलस्वरूप पजाब के छोटे

मीर्य साम्राज्य वा छोटे राज्यों का नाश हो गया और चन्द्रग्रप्त मौर्य की छत्रछाया में उत्तर-पश्चिमी भारत एक होकर श्राधार उठ खड़ा हुआ, उसी प्रकार पूर्व मे नन्द राज्य ने

चन्द्रगुप्त भीर्य की शक्ति के उत्थान में थोग दिया और उत्तर पूर्वी भारत एक सूत्र में वध गया।

विम्यसार द्वारा श्रम की विजय के साथ, ईसा से पूर्व लगभग ५०० में, मगध राज्य का विस्तार स्त्रारम्भ हुन्ना था। उसके पुत स्प्रजातशत्रु ने मनघ का प्रभुत्व काशी, कोशल और विदेह ( उत्तरी विदार ) पर

 देखिए हेमचन्द्राय चौषरी लिखित 'पोलोटिक्ल हिस्टी आफ पेंश्ट इन्टिया', तीसरा सहकरण, पृष्ट १५६ । साहित्यक परम्परा के अनुनार उत्तर में भोशल श्रीर दक्षिण में कुन्तल, दोनों नन्द राज्य में सम्निलित ये।

पाँचवीं राती के पूर्वाद्ध में, स्थापित कर लिया था। कर्तिंग पर भी, थोड़े समय के लिए एक नन्द राजा ने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद चन्द्रगुप्त ने " उत्तर-पश्चिमी प्रदेश पर खपना खाधिपत्य स्थापित कर राज्य सीमा को और भी विस्तृत किया। इस प्रदेश में कुछ वर्षी तक मिकन्द्र महान् और उसके चत्रपों का बोजवाला था। खरोक ने वर्तिंग पर फिर से विजय प्राप्त कर उम खोर की राज्य मीमा भी बढ़ा दी।"

## पाँचवाँ परिच्छेद

## भारत में यवन -- सिकन्दर का आक्रमण

फारम श्रीर भारत का सम्यन्ध बहुत ही पुराना है। उसकी जड़े
बहुत प्राचीन वाल तक में हैं। सिन्य का वेसिन,
१—ईरान श्रीर प्राचीन काल में, इन्होन्देंगनी त्या—भारतीय
गान श्रीर देशनी, होनों इसे श्रवना समझते थे—
होनों से इसका सम्यन्य था। फायेद में इन होनों
के किसक सम्यन्ध का उल्लेख मिलता है। देह श्रीर आवेस्ता होनों
में इस सम्पर्क-संमर्ग श्रीर सम्यन्ध के प्रमाण मिलते हैं।

विद्वानो वामत है कि आर्थो के भारत में आने से पूर्व उम मयुक्त आर्थ-सगुदाय की जो पजाब में बम गए थे र और असर और जो ईरान में ही रह गए थे—दोनों की

देन और असुर और तो ईरान में ही रह गए थे—दोनों की
—भाषा एक ही थी। उनके घर्मों आज्यानों
और प्रथाओं में भी भेद न थे। वैटिक और आवेश्वा के देवतागण एक ही पीरिवार के सम्बन्धी जान पड़ते थे। धीरे-धीरे होनों अलग

होने गुरू हुए। एक और वे हो गए जो प्रांतनए दें थे और वह देवताओं की-प्रकृति के विभिन्न प्रतीकें। का-पूजा करते थे। दूसरी 'ओर अदितवादी थे जो फेपल एक महान देशता-अहर गण्द-पी उपामना करते थे। इस प्रवार 'देव' और क्या करते थे। महान् दल येन गए। वपास देवताओं के आधार पर ही दनके थे

मंत्रा के सम्यों में शिशुनाम बंदा के अन्त का मृत्तान मिसता है। यह मृतान्त यूनानियों के उन दर्गन से मही भीति मिलता है को उन्होंने कुमाभिदों के उत्पान के कहें से जिस है।

नाम पड़े। असुरेां का पलड़ा भारी था। उन्हें ने देवों को ईगनी पठार के उत्तर-पूर्वी भाग में शरण लेने के लिए वाध्य किया। इसके बाद वे जागे वढे जौर उनका भारत में प्रवेश हुन्ना ।

संयुक्त आर्यी के ईरानी और इन्डो-आर्यी के रूप में अलग-अलग

हो जाने के पहले भी भारत से उनका धनिष्ठ हडुप्पा खीर मीहन सम्पर्क स्थापित था । विभाजन के सम्पूर्ण हो जोदडो की नई जाने पर भी यह सम्पर्क बनारहा। गते वर्षी

में जो नई खोजें दुई हैं, उनसे इस मत की पुष्टि खोजं' होती है कि मेसीपोटाभिया और ईरान से सिन्ध

के वैसिन की ओर जन समुदायों का आगमन होता रहता था। ईरानी पठार उनका राजमार्ग था। भारत के पुरातत्व विभाग ने पंजाब में हड़प्पा और सिन्ध में मोहनजोदड़ों में जो सोदाई की नवार म दूरना कर कर किया है । उस स्वाद के स्वाद बात का बोतक है कि उत्तर-पश्चिमी भारत से फारस और मेसो-पोटागिया का, ईसा से पूर्व १००० के सुदूर श्रातीत में भी, सम्पर्क स्थावित था।

इन महत्वपूर्ण योजों के फलस्वरूप अतीत के गर्भ में छिपी हमारी महान सभ्यता का पता चलता है। अपने सिंध की घाटी वास-स्थान के ऋनुसार इसका नाम सिन्य-घाटी

की सभ्यता की सभ्यता राता गया है। अक्ष यह सभ्यता ई०

पूर ३००० वर्ष पुराती है। सीहाई में जो नगर पुर ३००० वर्ष पुराती है। सीहाई में जो नगर प्रकट हुए हैं, उतके व्यवसोषों के कई स्वर दिसाई पड़ते हैं। स्तर, प्रत्यच्ता तीन भित्र कांनों से सन्यन्य स्वते हैं। इन्हें देखकर व्याप्त-तिक नगरों की याद व्यानी है। ऐसा माल्म होता है कि किसी समय अक्षा लगने के कारल ये नगर नष्ट हो गर थे। भवनों के

<sup>\*</sup> देखिए सर जान मार्चल द्वारा स्थादित 'मोइननोदेही प्रत्य दि इहस वेली सिविंलजेशन (तीन भाग)। सर जान मार्शल मारत के प्रातस्व विभाग के डाइरेक्टर जेनरल ये। ब्रापकी पुस्तक में इस खुदाई का अधिकृत विवरण मिलता है। साम हो थी प्राणनाय लिलित 'दि स्तिप्टछ ग्रॉन दि इन्डस वैलीज' शोर्षक सेख भी ,दिलए। यह आई॰ एव॰ क्यार्टली, श्रंक द में प्रकाशित हुआ था।

निर्माण में पक्की और कच्ची दोनें। प्रकार की हैंटें। और लकड़ी का प्रयोग किया गया है। विरुद्ध स्नानागारों से ये भवन सुसिज्जत हैं। नालियों की प्रणाली भी काफी ज्यवसियत और उंग की हैं। ऊपर जाने के लिए सहज सीढ़ियाँ वनी हैं और फर्श पक्के हैं। भीतरी भाग में छिड़कियाँ हैं। वाहरी शिवारों में लिड़कियाँ वनाने का उन दिनें। रिवार नहीं था। सड़कें। और गिलियों में कुड़ादान रखे

जाते थे। पानी के निकास के लिए, मड़कों की नाली-प्रणाली भी, काफी व्यवस्थित होती थी। स्तूपों से युक्त बड़े-बड़े समा-भवनों के अवशेष भी इस सोनाई में निले हैं। ये समा-भवन वरामदों से सुसब्जित होते थे। इनका उपयोग सार्वजिनिक सभाकों या धार्मिक उपदेशों के लिए होता रहा

होगा।

मिट्टी की मोहरें, एक विशेष प्रकार की भूरी लाल मिट्टी की वनी छोटी छोटी मृतियाँ, नन्दी और शिश्न की प्रतिमाएँ खोदाई में मिली हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि शिव के पित्र नन्दी और गिश्न के पित्र नन्दी और गिश्न के पित्र नन्दी और गिश्न का अस्तित्व उस सुदूर अनित में था और उस काल के देवता आज भी पूजे जाते हैं। इससे यह भी पता चतता है कि शिव की पूजा आयों से पहते प्रचित्त वं। आयों ने उसे यहाँ बसने के बाद अपना लिया था।

सिन्ध की घाटी में मिली मोहरों पर श्रकित लेखों को एक बिद्वान् ने पढ़ने का प्रयत्न किया है। उनका मत है कि इन मोहरों की लिपी ब्राह्मी लिपि से मिलती है।

इस सम्यता के निवासियों का सुनोरियनों और द्रविहों से क्या

श्रीर कैसा सम्बन्ध था, यह श्रमी तक निश्चित त्नालीन जीउन महीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि सिन्ध

नलालीन जीउन नहीं है। लेकिन एक बात निश्चत है कि सिन्ध की पाटी ईरानी पठार खीर मेसोपोटामिया के लोगों तथा भारत के निवासियों के सिन्न का बेन्ट थी। यहाँ की

कि उस काल का नागरिक जीवन नितान्त छाधुनिक ढंग पर संगठित तथा न्यवस्थित था।

सिन्ध पाटी के पूरे प्रदेश में वया खूब होती थी। सिकन्दर के उससे पहले के इंगनी सखाटों के समय में, इस प्रदेश की मन्यक्रता की उबरेरता का जो विवरण मिलता है, वह इम काल की सम्यक्रता खीर उबरता के मुकावले में बहुत कम है। सिन्ध पाटी की सम्यता के काल में यह प्रदेश कही अधिक सम्यन्त और धन-धान्य से पूर्ण था।

एशिया माइनर में स्थित बोधाजकोई के अवशेषों में जो उत्कोण अंक मित्री हैं, वे मस्डल अंकों से बहुत कुछ मिलते हैं। इन्हर, वरुए आदि वैदिरु देवताओं के भा वहाँ जिन्ह मिलते हैं। इन्हे तरेगों का काल ईवा से पूर्व १९०० माना गया है और इनसे यह बात प्रमा-एित हुई है कि "पूर्व की और पर्वटन करते समय आर्थ यहाँ भी अपने जिन्ह छोड़ गए हैं। इस प्रदेश में उनका आगमन ईरानी और भारती शामाओं में विभाजित होने से पूर्व, हुआ था।" वह भी सम्भव है कि आर्थों के तल इससे में पहले यहाँ ग्यार हों। मझातो सेमीगानी दो कहानी की तरह परिचमी एशिया के लोगों के भारत पर आक्रमण करने की अनुअति में सत्य वा अंश हो सकता है।

इस प्रकार हम यह जानते हैं कि पूर्व पेतिहासिक कान में भा भारत और फारस के नियासियों में पिनश्च तथा भारत और फारम किसक सम्पर्क स्थापित था। वेद इस महर्गक वम में सम्बन्ध के बने रहने का पोषण करते हैं। वेदों में पार्थवें का उन्नेता है। विद्यामों का मत है कि यह पार्थव शास्त्र का प्रयोग पार्थियों के पूर्व को और संकेत करता है। इसी प्रवार पार्थ्य और पहालिक प्राद्धिक कोर राज्य वेदों में आते हैं। कहा जाता है कि इन शहरों का प्रयोग ईरान की प्रान्धा जातियों के

क पारंच और भारत में ये देवता—इनका सम्बन्ध चाहे को भी रहा हो— समान रूप से पूने चाते थे। इन्हें हम भूतता देवानी, वैदिक आर्थ शा मिडानी तक चाहे को मान शकते हैं—चिडानी से राजा लोग भी रूप देव-ताओं को मानते थे। ये लिएचत रूप से पकट करते हैं कि मारत और पारंभ में साथ समके था। (कैप्रिक हिस्सी आप इस्डिय, भारत—र, पुण्ड ३२०)

लिए हुआ है। आवेस्ता तथा श्रम्य पार्सी स्रोतों से इस वात की भी पुष्टि होती है कि भारत पर फारस का गहरा प्रभाव पड़ा है। श्रावेस्ता में कन्धार का उल्लेख है जिसे पार्थियन रवेत भारत कहते थे। विलोचिस्तान के कई स्थानों का भी श्रावेस्ता में उल्लेख है। ईसा से पूर्व सातवीं शतीं से, विके इससे भी गुर्नो पूर्व से भारत, फारस और वेभीलोन के बीच व्यापार होता था, इसके निश्चित प्रमाण मिलते हैं। यह व्यापार श्रिकांशतः कारस की खाड़ी के मार्नो से होता था। स्वलनार्य श्रावे को स्था होता था। स्वलनार्य का अपने से होता था। स्वलनार्य का अपने से इति सात से प्रविच्यो एशिया में मेहो कारस-राज्य कायम था। इस राज्य के राजाशों ने, महान साइरस (ई० ४४०—४३६) की तरह, ईरानो पठार के पूर्वी भाग पर विस्तृत धार्वे किए थे—विशेष कर उस प्रदेश से मिला हुआ है। अपने निकट है श्रीर भारत के मीमा-प्रविच्छ से मिला हुआ है। अपने निकट है श्रीर भारत के मीमा-प्रवच्छ से मिला हुआ है। अपने निकट है कीर भारत के मीमा-प्रवच्छ से मिला हुआ है। अपने निकट है की स्वार के मीमा-प्रवच्छ से के हुझ इतिहास कारों का कहना है कि सिन्थ श्रीर फाइल के बीच जो लोग रहते थे, वे पहले असीरिग्रनों श्रीर किर संशिवयन तथा फारमचासियों के के श्राधीन थे। क्ष

दारा के उत्तराधिकारी श्रीर महान् विजेता काइरस ने ईसा से पूर्व ४२२ से ४८६ तक भारत के एक भाग पर— इन्दस-घाटी पर जिसमें पंजाव श्रीर सिन्ध की घाटी के प्रदेश फारियों का सिम्मिलित थे—राज्य किया। उसके समय के कुछ शासन लेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसने । हिन्दू—श्रार्थात् पंजाब प्रदेश पर विजय प्राप्त की

<sup>&</sup>quot; इन इतिहासकारों के प्रत्यों से पता चल्ता है कि सुप्रीविद्ध आसीरिवन सामाजी सेमीरानी अपनी भारत-विश्वय के बाग ग्रेहोशिया के मार्ग से ईरान लीटी थी। साइरस भी इसी मार्ग से बार्रफ लीटा था। साइरस ने उत्तरी भारत पर तो नहीं, लेकिन सिन्य में परिच्यों प्रदेश पर, को उन दिनों भारत पर तो नहीं, लेकिन सिन्य पेवि कोते थे। ई- मैबर के कथानुसा-"ऐसा प्रतीत होता है कि साइरस ने पारीपनिस्स (हिन्दु हुए) भी भारतीय सावियों पर अधिकार कर सिन्या । काञ्चल की पाटी पर—विशेषकर नोषारियों पर-भी उत्तक्ष अधिकार स्थापित हो ता या। खुद दारा भी किन्य तक सह आदाया था। खुद दारा भी किन्य तक सह आदाया था।

थी। १३६ हिन्दुस्तान फारम के साम्राज्य का एक प्रान्त या और सिन्ध से मध्यसागर तक जितने भी प्रान्त ये, राज्य को सबसे अधिक आय इसी से होती थी। अपने एक समुद्री अफसर के नेदाल में दारा ने सिन्ध नदी के मार्ग की उसके मुद्दाने तक जाँच पड़ताल करने और फिर समुद्रतट के सहारे फारस की खाड़ी के सिरे पर लौट अपने के लिए एक वेड़ा रवाना किया था। अपने अख-राखों के वल पर उसने सम्भवतः सिन्ध वेसिन से समुद्र तक के समूचे प्रदेश पर अधिकार जमा लिया था।

फारम के राज्य का अधिकार-सेत्र, प्रत्यन्ततः सिन्ध की धाटी

तक सीमित था और अनेक पीढ़ियों—एक शती से अधिक तक— कायम रहा। न तो उसका विस्तार पूर्व के रेगिस्तानी पदेश तक हुआ, न गंमा की घाटी तक उसके पाँव फेन सके। लेकिन फारसा के अन्य परिवाई प्रान्तों—हिरात, आर्कोशिया, गधारिया (उत्तर-परिवासी पताव)—से यह भिन्न या। दारा उतीय ने, एकेमीनियन राजवश का अन्तिम राजा था—ईसा से पूर्व ३३० मे, भारतीय सैनिकों को साथ लेकर सिकन्दर महान् के विरुध युद्ध किया था। इम युद्ध में दारा उतीय मारा गया और सिकन्दर की विजय हुई।

परिचमी पंजाब श्रीर अफगानिस्तान के अधिकार में होने फे कारण भारत में फारस का प्रभाव वढ गया। फारस का प्रमाव फारस के सीने के सिक्के—द्वारा के नाम पर

फारत का प्रभाव फारस के मीने के सिक्के—दारा के नाम पर जो दरिक कहलाते थे—श्रीर चाँदी के भी

सिक्के, भारत में चलते थे। फारस को लिपि के प्रदेश के कारण भारत में एक नयीं लेखन शैली का चलन हुआ जो आधुनिक अपनी और फारसी की तरह दायें से बायें को लिगी जाती थी— पूर्व प्रणाली के अनुसार वायें से दायें को नहीं। इसकी वर्ण-माला के अच्चर धुमावदार थे, इसलिए यह लिपि 'सरोप्टि' कहलाती थी।

फारस के भवत-शिल्प्यों ने भारत की भवर्त-निर्माण कला पर व्यवना प्रभाव डाला। मौर्य मम्राट् चन्द्रगुप्त और चर्राक के काल

<sup>ै</sup> ये लेख हैं—(१) बाहिस्तान विला-लेल, काल हैसा से पूर्व ५२०-१८ । तेईस अधिकृत प्रान्तों की बो स्ती इसमें अंकिन है उसमें मागत का उल्लेख नहीं है। (२) वसेंबोलिस का खितालेल —है० पु० ५१८-५१५ में अंकित, बिसमें हिन्दू (पत्राव महेस) का सम्य उल्लेख है। (३) नक्ये

में इन प्रभाव ने और भी उन्हेंसतीय रूप धारण कर लिया। इस काल की कतियय उमारतों को निश्चय ही देशनी कारीमरों से बनवाया गया शेमा। कुछ विद्वानों का नवहना है कि मीर्क-दरवारों की घटना इंगानी शेंती थी और एक विद्वान का तो यहाँ तक कहना है कि मीर्थ बरा, मूलन: ईंगानी था छोत करानू मन का छनुयायी था। ईमा के पूर्व रेम० के लागभा फारस का साम्राज्य बहुत कमाजोर

हैमा के पूर्व २५० क लगभग फारस का साम्राज्य बहुत कमजार हो गया। उसकी खन्नद्वाया में रहने वाले क्तिने र-निकल्प मा ही शान अपने को मुक्त करने वा बीड़ा उठा चुक

विभिन्न जातिय श्रीर राज्य य श्रीपसी संघय मात करने के बाद हिन्दुकुश के उत्तर में सिश तीय पर जिजय मात करने के बाद हिन्दुकुश के उत्तर में सिश तीकृत्य पर श्रीधकार जमा लिया श्रीर फारस के समूचे साम्राज्य का खासी वन गया। श्रीम ते साम पर उसने, श्रीम के दिश्ली अफगानिस्तान के प्रदेश में, एक नगर की स्थापना की जो त्याज कंधार कहलाता है 'यह मूनानी विजयों की पहली कड़ी थी जिसे सिकन्दर ने गुरू किया था।' ईसा से पूर्व देश में सिकन्दर ने यही से उस पहाड़ी होवार—पर्वतमाला—को पार विश्व था बो उसके श्रीर काम्रुल की पारी के बीच, यहित कहना चाहिए सिनय के प्रदेश के बीच—

इसके वाद सिकन्दर ने हिन्दुकुश पर प्राप्त अधिकार को हर किया, और कावुक की पाटी के उत्तर में स्थित पहाड़ी प्रदेश पर (ईसा से पूर्व २२=२०) अपने गाँव अच्छा तरह से जमाए । नव उसका व्याका करन तिस्य के प्रदेश की और बदर।

पश्चिमी पताब पर उन दिनों हो शांतिशाली ः। राज करते थे—एक तच्चित्रला का राजा जो किम्प के उम पंजाब श्री मिनति पार तिम वहाब की दूरी पर स्थित था और उमरा मीचित्रशांतिकाल आर्थ भारतीय राजा पर

पुरतन में दारा के गश्बरे पर श्रांत लेंब, प्रश्य देंब पूर, बिकामें भारत का उहतेल दें। रन लेंबों के श्रांत्रना दारा की भारत विश्वत का काल देंबा से पूर्व प्रदास दक्षते श्राख्यत होना चाहिए। देविय वैक्रिक दिस्त्री श्राप्त देख्या, भार १, एउ ६५४ थ्र)

<sup>.</sup> दी: बी गानर का लेख भारतीय इतिहास के खरानू-काल के मन्क्रम



जिसे यूनानी लोग पोरम कहते थे। पोरस का राज्य फेलन और चिनान के बीच स्थित था।

तम्रशिका का राज ज्यपने प्रतिष्ठन्दी राजा पुरु से इरता था। अभिसार के पहाड़ी सरदार से भी वह दश हुआ था। अभिसार का प्रदेश उत्तर दिशा में, स्वात की पाटी में, स्थित था। इसलिए सिंघ पार करने से पहते ही अमने सिक्टनर के मामने, ज्यास समर्पण कर दिया। ईसा के पूर्व दर्द के प्रारम्भ में सिक्टनर तम्हीता पहुँच गया। यहाँ के राजा ने गईन मुक्ता कर उसका स्थानत किया, प्रीर रसद और हाथी उदारता के साथ उसकी भेंट की।

तत्त्रिराता के बाद व्यभिसार के राजा ने भी व्यादम-समर्पण कर दिया। चिनाव के उत्तर में स्थित पीरवों के एक मरदार ने भी इसी खातम नमपेण के रास्ते का व्यनुसरण किया। लेकिन राजा पुरु जम कर राव्हा हो गया। जनने निर्चय किया कि विना युद्ध के वह मिठन्दर के व्यागे नहीं सुप्तेगा मेलम के तट पर वसने व्यापना पदाव डाला प्यीर व्यादमणकारी से मोर्चा लेने की प्रतीक्षा करने लगा।

मिंकंन्द्र चतुर था। दूर पर, नशे के नुकीते मोड़ की खाड़ में, बह जुपपाप दूनरी छोर निरुक्त गया छोर पुरु से फेलम का शुद्ध चसकी मुठभेड़ एक ऐसे मेदान में हुई जो काफी नंग था ज्येर जहाँ पुरु की सेना खामानी से पैतरे नहीं बदल मकती थी। पुरु की सेना खा मुमुर भाग हाखियों की सेना का था छोर स्थान का तगी के कारण वह विराव में पड़ गया। शत्रु की छादवारोही सेना हुमेंच थी छोर इमके खाकमणों

में १६१५ ई० पे० जे० आर० ए० एस० में देखिए। इसमें चन्द्रगृत मौर्ये से पार्थी देतारा गया है और उद्भ तक को पार्थी होने मा दारा किया गया है। क्रिसेट सिम्य, ए० बी० कीय, और एक० उत्तल्य दोमस आदि लेखक इन बातों को ठीक नहीं समस्ति। ये लीत मौर्यों के पूर्वज पार्थी नहीं मानते। ग्रामिक मानतीय स्थावस्थला पर पार्थी-प्रभाय राष्ट्र है। उत्तर काल में—पुद्ध काल के गण्यां ने क्ला मी—पार्थी क्ला की मिदला है। देखिए दो० आर० ए० एस० १६१२ ई० पू० १३८-१४२ और रहप्-६६ समा १६१५ ई० पू० ६०० ६०९

ने पुरु की रत ख्रीर हाथियों से सुसिन्नित सेना की परास्त कर दिया। ख्राठ घटे तर पातक युद्ध चलना रहा। पुरु के सभी हाथी या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। स्थ नण्ट हो गए ख्रीर तीन हजार घाडस्तार और १२००० पैरल नैनिक खेत रहे। पुरु खन्त तक युद्ध क्षेत्र में डटा रहा और खन्ते ननाकर सिक्क्ट्र से सामने ले आया गया। उमकी चटाहुरी खीर खट्नुत साहम से प्रभानित होकर निकन्दर न उसे न केनल मुक्त कर दिया नरन् उसे उसमा राज्य मा नायिस कर दिया। (फेलम का युद्ध, जुलाई, ईमा से पून २०६) औ

अय पताय में ऐसी कोट शक्ति नहा रह गई जो आक्रमणुकारी का युद्ध खेर म सुत कर मुक्तिवा करती। अभिमार पहते ही आरम समर्थण कर बुका था। चिनाय के पूर्व को ओर पहाडि में के चरणा के निकट वह बढ़ा और इसके बाद रात्री के निकट कवाईआई जाति के एक महत्वपूर्ण सब राज्य को परास्त किया। किनके टढ मार्च शागत पर पुरु की महायना से जो अप सिकन्दर की अपना सेना कर पर कर सहत्व करता था सिकन्दर ने अधिकार कर तिया।

जब मिकन्दर ज्याम नदा के तर पर पहुँचा तो उसके सैनिकों न च्यार प्रतिक चार्ग उसे से इन्द्रार कर दिया

्यास स गणमा आर इम आप्रमणकारी को घापिस लौडना पडा (स्तितस्यर, २२६ ई॰ पू०)। भारत म अपनी

(नितन्दर, २२६ ई॰ पू०)। भारत म व्यवनी रिजय मोमा भा इतिन करने के लिए सिकन्टर ने प्रारह महान् यूनानी देवताओं भी पूना मे पत्थर की वारत प्रचायडी विदेशों का निर्माण किया और गांची तथा चिनाच हो फिर से पार करके, छोटी नीकाओं के एक चेडे के महारे, मिन्य नदी के मार्ग से, समुद्र मे प्रवेश किया और पर का और पल दिया।

भारत के जिन प्रदेशों पर मिकन्दर ने जिजय पाप की थी, उन्हें यह अपने साम्राज्य का स्थायी अग समकता था। फलम आर ज्यास र याप के समूचे जितित प्रदेश का शासन उसने पुरु का सुपुर्ने कर

हिमथ लिथित 'जली हिस्ट्री खान इन्डिया', ( जीया सरकरण ) पुष्ठ ६६, ७४ और परिविष्ट 'दी' और 'दे' (पुष्ठ प्टर हर) सुद्ध के दृश्य और विवस्ण तथा तिथिताल के लिए वेलिए।

दिया था। इस प्रदेश में मान जातियाँ वसती थीं। सिन्ध श्रीर फेलम के प्रदेश का शासक तत्त्रशिला के राजा वो नियुक्त कर दिया। इस प्रकार सब प्रबन्ध करने के बाद सिकन्दर भारत से प्रस्थान किया। 88

सिकन्दर की होटा नीका को के बेडे ने नवा-मार्ग से प्रस्थान किया। नदी के दोनों तटों पर, घड़े के साथ-माथ, उमरी सेनाएं, दी-दों पंकियों वना कर, चल रही थीं। वेड़े और सेनाओं सार्चा का पूरा प्रवन्ध था। महलोई चीन सिवाई जाति के शांकशाली लोग, जो शांबी और केलम-विनाय के संगम के उपरी भाग में रहते थे, वाहर निकल जाए। गहरे युद्ध के बाद सिकन्दर की सेना ने उन्हें भागने के लिए बाध्य किया। अन्त में निज्य और पश्चनदियों का मंगम स्थल जा पहुँचा। वहाँ पर सिकन्दर ने ज्यपने नाम पर एक नगर थी स्थापना की। इसके बाद, काफी ज्याने चल कर, उपरी सिन्य में रहते बाली, सुशिक जाति को सिकन्दर ने पगस किया और सिन्य नदी के हल्टा-प्रदेश के राजा ने, जिसे यूनानी पाटकीन कहते थे, उसकी ज्यानी पाटकीन कहते थे, उसकी ज्यानी पाटकीन कहते थे, उसकी ज्याना श्वीशार की।

प्रा- सिकन्द्र पाटल नगर पहुँचा। यहाँ वह एक समुद्री पड़ावें वा निर्माण करना चाहता था। नहीं के पूर्वी खीर परवमा दहाते की जाँव पड़वल करने के बाद निकन्दर ने समुद्र ने सन्तरप्र किया। खपनी स्थल सेना के एक भाग को उसने पढ़ने ही मुला दर्र के सहज रास्ते से—उमी माग से जो आज कलाट से कंगार को जाता है—भेज दिया था। पटामगल नीचरचन को अर्थाना में अपने समुद्री बेड़े को रहाना किया। यह बेड़ा तट के महारे फारस की रोड़ी के खुणु भाग की और रवाना हो गया। शेंग सेना को अपने साथ लेकर मेंटाशिया के जो शांच मकरान करलाता है, जल विद्वास रेगिसान के गर्म उनने प्रधान किया। यह रासा भी नट के सालान्य जाना था। मागं का करिना देशी से

विकार का द्वादा, प्रवस्ताः, किर में भारत आकर आगी विजय संबी आकृतिकों की पूर्ति करने का था।

कपाईचोई च्यियों को तरह खबने वाहत के लिए प्रविद्ध है। मंत्रतर पर नाम जाति में उस बगें के लिए प्रवृक्त हुआ है जो सुद्ध-पुंचल खीर रण-पिस होते थे।

निकन्दर का साथी सेना का कार्या भाग नव्ट हो गया। समुद्री बेड़ा जब श्रीर्भुत के जल इनस्त भाषा में पहुँचा तो उसे मान्त्म तुआ कि कारी कठिनाइयों के बाद मिकन्दर कारस पहुँचा हैं। तिगरिस के वहाने पर सिकन्दर और वहसिक्त की सेट हुई।

जब सिकन्दर पचाव में था, उस ममय प्रान्यों ( यूनाना भाषा में प्रासिष्ठाई) का मासक पाटलियुत्र का शिक्ष प्रान्ता ना राज्य शाला नन्द था। यह हिन्दुशान का सबसे बढ़ा मम्बाद था। यह सदैहासक है कि नन्द को यूनानियों के आक्रमण की नोई सूचना मिल सबी थां या नहीं। यह भी निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसने पड़ा वो विभिन्न जानियों और उनके सरहारों नो, आजनणकारियों का सुक्षानला करने के लिए, किसी भकार की बोई सहायना देने का प्रयन्त किया था अथया नहीं।

भारत में सिकन्दर के दासन की आधार उसके वेतन भोगों में निक्त में वो सैनिक उन नवे नुगर्द में फिन गण मेनिक ये। वे सैनिक उन नवे नुगर्द में फिन गण मुनानी आधिपत्य थे जिनका स्थापना सिमन्दर न की था। उस मा नाश्रा समय जाव सिमुन्दर अपनी वापसी यात्रा के नीय में था, उसके नियुक्त किए हुए चित्रियों के साथ इन मनिकों ने दिरत्रासम्रात किया आर उन्हें भीत के बाट उतार दिया। जा कमर रह गई था, उसे सिकन्दर की अकाल न्यु जे पूरा कर दिया। इस प्रभार भारत से बिदा होने के तीन वर्षों के भीतर दा उसके सभी पश्चिकारा और सिनिक मार गण और अधिकत प्रदेशों से उनका राज्य सभाप्त हो गया। उसकी पृत्यु के माद शाम इंड चसका साम्राप्त कर नट नट गुया आर भारत का स्वत त्रता सिन्य भी थाटी और पनाव के शासक पुरु तथा तच्च शिवा के राजा की गितुक्त करने के बाद मान का गद्द मुनानो च्या गया, यद्द पर में में सी होनियावानी पश्चिकारी, इसके नाष्ट्र मा गया, यद्द पर में में सी होनियावानी पश्चिकारी, इसके नाष्ट्र मा सुद्र वर्षों तक निष्य की थाटी में बना रहा।

इस प्रकार मिकन्दर के राज्य ना प्रभाव भारत पर, वास्त्रव में, इतना और इसी रूप से रहा कि उसने उड़े पेनान पर, वारी चतुरता के साथ, सफल पाक्रमण किया था। घातक युद्ध के कुछ इन विस्त चिन्हों के उपतिरिक्त भारत के भौतिक शरीर पर वह अपना और कोई चिन्द नहीं छोड़ गया। ﷺ

मिकन्दर के आक्रमण के क्षुत्र राजनीतिक परिणाम श्रवस्य हुए। सब से पटला तो यह कि यहाँ विभिन्न आक्रमण का प्रभार जातिओं में और अमेक राज्यों में जो श्रापमी मंत्रर्पश्रीर द्वन्द्व चलते रहते थे, ये दूर हो गये।

इस सवर्ष के कारण पंजाय में एरता स्थापित नहीं हो मकी थी। इस ऐक्थ रा फल यह हुआ कि चन्द्रगुप्त नीर्थ की अपना राज्या-विकार स्थापित करने में महत्त ही मफतता मिली। स्वतन्त्र जातियों और खोटे मोट सरदारों के संव-राज्य के अपनेष पर चन्द्रगुप्त मोर्थ ने अपनी इमान्त राज्ञा की और पंजाय के अदेश को महान मौर्थ मान्नाव्य का अंग बना लिया।

हुमा पिरणाम यह हुन्ना हि उत्तर पश्चिम भारत श्रीर यूनानी राडवों—नैक्ट्रिया, मीरिया श्रीर पूर्वी मध्य मागर जो सिकन्दर फे साझाउच फे कट-वंट जाने पर भ्वतन्त्र हा गए थं—के साथ राज-नीतिक नथा श्रम्य मन्द्रस्य स्थापित हो गए। इन सम्बन्धों के फज्ञस्तर, समार के साथ सांस्कृतिय सम्पर्क तथा धादीन-सद्दान यहा श्रीर भारत ने यूनानी कजाशों में विशेषकर उस स्थापन्य कना से जो गाम्पार हन से मिश्रन हुई, श्रीर यूनानियों के च्योतिय शास्त्र से, नई पडतियाँ महस्य में।

'भीसटन होकर मिकन्दर को सेना के निश्ध से फारस तक निर्दिशेष गमन ने एक नये रथन-मार्ग की गमस्या की बहुत हुई इन कर दिया था। तट के महारे-सहारे एटिगरल नीश्चरचम की यात्रा ने एक नये समुद्री मार्ग का िंग कर दिया था। उसकी श्वकान मृत्यु न हो गई होती तो निर्दर्श औरत श्वाने में निकन्दर

<sup>•</sup> देलिए बो॰ ए- स्मिप लिप्ति शर्ली दिन्द्री श्राप्त इन्डिवा, चतुर्थे संस्तरण, पुट्ट ११७। उठ नाल के भारतीयों वर विदेशी श्राप्तमयों ना नगा श्रीर कैंग्रा प्रभार वड़ा, यह दिलाने के लिए मैथ्यू श्रानंतर ना निम्न वयाग्र बहुश उर्जुत स्थित जाता है :—

<sup>&</sup>quot;The l'ast boxed low before the blasts; In patient deep disdrins She let Tho legions thunder pasts; And

को विशेष कठिनाई न होती श्रीर पंजाब तथा सिन्ध पर राज्याधिकार बनाए रखने की बह कोशिश करता ।" इन मार्गों ने ज्यापारादि के सम्बन्धों को दढ़ करने में बहुंत मदद दी।

सिन्ध की घाटी को सिकन्दर युनानी सभ्यता का केन्द्र बनाना चाहता था—ठीक वैसे ही जैसे प्टालेगी के समय में मिश्र और सेल्युकिट के समय में सीरिया थे। लेकिन घटना चक्र ने उसके इगद को पूग न होने दिया। उसके अधिकृत प्रदेश और उनाए कुए नगर जरू न पक्ड सके। इन प्रदेशों से इतनी दूर बैठकर वह उनका प्रयन्ध नहीं कर सकता था। फलतः जो होना चाहिए था, वहीं हुआ। अधिकृत भारतीय प्रदेश उसके हाथ से निकल कर स्वत्त हो गए।

## छ्ठा परिच्छेद

मीर्य माम्राज्य श्रीर तत्कालीन सामानिक, धार्मिक श्रीर श्रार्थिक परिस्थितियाँ

मितन्त्रर ३२६ ई० पू० तक मिकन्दर के पॉय ज्यास नदी तक फैन गये थे और, कुन्न काल के लिए, इस यात पन्टगुन मीर्य का गतारा इस्तत हो गया कि कही अध्य देश भी का राज्य-काल उस के हाथ में न चला जाए। उत्तरी भारत के निए, मौनाग्यक्षा, इस तरह का कोई समरा नहीं

निष्, मीनायवरा, इन तरह का कोई प्रमार करि निष्, मीनायवरा, इन तरह का कोई प्रमार नहीं उत्तम हुआ। जो भी हो, यह प्रमार केवल प्रमार ही रहा और जितनी तैज गति से यह उत्पन्न हुआ था, उननी हो तेजी से विर्लान हो गया। विलीन न होना और सिकन्दर आगे वहता सो इममें संन्देह है कि नन्द उसका लोहा लेने मे सफल हो पाता। जून, ३-२-१७ ९० में सिकन्टर की सुर्व हो गई कीर उसकी मुखु के साथ हा-साथ, शांप्र हा, भारत नथा भारत-पार क इसक सुवध की भी समालि हो गयी, और उसकी मैमीडोनियन अधिकृत सेना मिन्य की चाटी में त्या गई—विदेशियों के प्रति भारतवासियों की मूला और विदोह ने उसे कहीं का न छोड़ा।

इस प्रकार, ईमा से पूर्व ३१७ तक, मिक्टर के यूनानी तथा मैसाडोनियन प्रनिनिधि, चौर उनके भारतीय मित्र राजा—पुरु चौर तत्त्रशिला-सभी काल के गर्न में पहुँच गए। मैसोडोनियन श्राधि रत्य का जो थोड़ा-बहुत अवशेष था, चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व ने उसे भी उत्तर-पश्चिमी भागत से पाताल-लोक में पहुँचा दिया।

चन्द्रगम मौर्य का जन्म निम्त श्रेणी में हुआ था। नन्द-राज-वंश की एक रखेल के गर्भ से उसने जन्म लिया था। चन्द्रगुप्त मीर्ग का भारतीत विद्वानों का सत है कि उसका उपनाम मीर्य, मुरा नाम की रखेल से बना है। किन्छ श्रभ्युत्थान

पाली मन्य महावंश के अनुसार मीर्थ शाक्य-जाति की एक उपशान्वा थी। विष्यहालीवान के मोरिय लोगों का उल्लेख

हमें मिलता है। सम्भव है, मीर्य उन्हीं का दूसरा रूप हो--या वहीं मौर्य हों।%

विदेशी राज्य के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया का-पूर्णा श्रीर विद्रोह मा-चन्द्रगुप्त मौर्य ने नेतृत्व किया और विदेशी राज्य के चिन्हीं का अन्त करने में उसने सफलता प्राप्त की । इतना ही नहीं वरन चन्द्रगुप्त ने नन्द के उस राज्य को भी समाप्त कर दिया जो सयोगवश सिकन्टर के हाथों नष्ट होने से वच गया था।

कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने नन्द राजा को, जिसके यहाँ वह सेना-नायक के पद पर नियुक्त था, अप्रसन्न कर

नन्द-राज्य का पतन दिया था। श्रामस्त्रता का कारण मस्भवतः यह याकि नन्द से इसकी प्रजा इयसन्तुष्ट शीस्त्रीर

असन्तोप के इस बातावरण में चन्द्रगृप्त ने मोरिय या मधूर जाति के लोगों को प्रोत्सादन और बढ़ावा देना शुरू कर दिया था।

 इनकी सम्मायना श्राधिक मंखूम होती है कि मौर्य किमी प्राचीन भाति का नाम हो। यूनानियों में भी 'मोरियइस' शोगी का उल्लेख मिलता है। यह महावंश के मोरिय बाति का हो यूनानी रूपान्तर हो सकता है। (देशिय पंतिन दिस्ट्री आफ दल्डिया", माग १, वृन्ड ४७०)

एक मध्य कालीन ब्रानुधुति के श्रानुनार मौर्थ परिवार सूर्व वंशी संत्रिवी में से था। एक जैन प्रव में चन्द्रगुप्त की सबूर-शेषक नामक एक गाँव वे ग्रथिष्ठाता की बन्दा का पुत्र बताया गवा है। श्रत: "यह निश्चित रूप में माना का मक्ता है कि चन्द्रगुत भीय चित्रय बाति का था-श्रयांत् मीरिय या मपुर श्रांति में उनये बन्म लिया था।" दिन्यशान में चन्द्रगुप्त भीर्य के प्र चौर पोय-विन्दुनार श्रीर श्रयोक को-सुधी बनावा सवा है। (देलिए ग्रव चौषरी सिलित पीलेटिक्स दिस्ट्री, पुष्ट ११)

नन्त्र के विरुद्ध विद्रोह करने ये लिए चन्द्रगुम को विष्णु गुप्त नामक एक ब्राह्मण ने उकसाथा और भेरणा दा। यह वहीं ब्राह्मण या जो कींटिल्म और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हो। यह नन्द्र विरोधी ब्राह्मणों के असन्तोप का प्रतिनिधि था। एसा प्रतीत होता है कि पुराहितों का तन्त्र जैना वे ज्याना अधिकार सममते ये देसा मान नहीं करना था जार उमने चाणक्य के साथ ज्यानापूर्ण व्यवहार किया था। यह भा कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने इस इरादे से सिकन्दर से भेट की थी कि नन्द के पनन मे सहायता देने के लिये उसे तैयार किया जारा । अह लिकन यह दर्सकर कि यूनानी भी नन्द को तरह निरद्धा नथा बूर है, उसने दोनों के नाथ का निरुष्य कर लिया। पुराष्ण और जैन यथा मे नन्द और चन्द्रगुप्त मौर्थ के युद्ध के ज्ञानक नियस्य मिलते हैं जिनमे सेना की सामूहिक हत्या के सुद्ध के ज्ञानक नियस्य मिलते हैं जिनमे सेना की सामूहिक हत्या के साथ नन्द्र को पराजय का उन्होंस किया गया है। ।

मीर्य साम्राज्य ने प्रारम्भ से हमे अपने इतिहास वा घटना तथा तिथि-बद्ध विनर्रण मिलता । चन्द्रगुप्त मीर्य श्रोर श्रशोक के महान्

 बास्टिन और सूटार्क के खनुसार विकन्दर से भट करने के समय चन्द्रगुत निरा लड़का था और किनन्दर ने, चन्द्रगुत की तुस्साहस पूर्ण बाखी से उसेबिन होकर, उसका सिर उतार खेने की धाका दी थी।

ा नन्द ने पतन के लिए चन्द्रगुप्त ने अपना पहला प्रवास विकन्दर के आक्रमण से पहले किया था। मुद्राराज्य नामक सम्भान नाटक के अनुसार (यह नाटक ईवा की सातवी गती में या अध्ययत हससे भी परले लिला गया था।) चन्द्रगुप्त एक गया एक सात्र चन्द्रगुप्त ग्रेर इस आर्थ में इस मार्थ में इस वार्य मा।) चन्द्रगुप्त ने माण राव्य पर आहमण किया और नन्द की हराय कर उसकी स्वास्त्र की भी। इसके बाद चन्द्रगुप्त ने माण राव्य पर आहमण किया और नन्द की हराय कर उसकी राजपानी पर अधिकार कर लिया। चन्द्रगुप्त के मेरक चायाक्य के प्रवास कर लिया। चन्द्रगुप्त के माण स्वास्त्र के प्रवास कर लिया। चन्द्रगुप्त में साम का प्रवास कर लिया। चन्द्रगुप्त में से सकता है, क्योंकि यह नाटक स्वची प्रवासों और परम्परास आयारित है।

्रै मीर्य राजाको च शासन काल सम्प्रत्यी विधियो का क्षापार निश्चिन क्षीर क्रमदिग्र है। सेल्यूक्स निजंदर जिसके समक्ष लीन राजा सन्द्राके सो का व्यक्तित्र श्रीर उनके महान् साम्राज्य के सम्पन्ध में तत्कालीन साहित्यिक तथा श्रन्य उत्क्वाट सामग्री श्रीर पुष्ट प्रमाण जो श्राज उपलब्ध हैं, मीर्य इतिहास श्रीर घटना क्रम को निश्चित श्राधार प्रदान करते हैं श्रीर साथ ही उसे श्रदयन्त रोचक बनाते हैं।

नन्द के पतन और पजात्र के मुक्त हो जाने के बाद चन्द्रगुप्त ने श्रपनी उत्तर भारत की विजय को सम्पूर्ण किया

चन्द्रगुप्त वा निजय- श्रोर उसके राज्य का विस्तार सौराष्ट्र—काठि निस्तार याबाड प्रायद्वीप—तक पहुँच गया। सिकन्दर के परसे हुए जेनरल सेल्युकम निकेटर के विरुद्ध—

परत हुए जनरत सल्युकम निन्दर के विरुद्धजो समृत्रे परिचमा एशिया का रनामी बन देंठा या श्रीर जिसने
सीरेवा स्थित जिटश्लोक से राज करना शुरू किया था—चन्द्रगुष्त
ने शुद्ध छेडा। इस सधर्ष में (३०३ ई० पू०) सेल्यूकस को, जो
भारत तक वढ श्राया था, पीछे हटना पड़ा श्रीर कानुत्त की घाटी
श्रीर श्रायांना के जक भाग के श्रवने राज्याधिकार को चन्द्रगुष्त
के सामने समर्पित करना पड़ा। डाक्टर सिम्थ के शब्दों में 'सेल्यूकम
ने जो प्रदेश चन्द्रगुष्त वा समर्थित किए, उनमें श्रायांना वे चार
करायी प्रदेश चन्द्रगुष्त वा समर्थित किए, उनमें श्रायांना वे चार
करायी प्रदेश चन्द्रगुष्त वा समर्थित किए, प्रेडोश्य (सकरान)
श्रीर पारिजीसदाई (वानुल)—महम्मिलत थ। यूनानी लेटारों ने
इन दोनों सन्नाटों के बाच विवाह-सन्दर श्रीर भारतीय सम्राट्
द्वारा ४०० हाथियों की भेट का भी उल्लेख किया है।

समूचे उत्तरी भारत और सिन्ध नर्दा के उस पार के प्रदेशों की विज्ञाय व आंतरिक्त सगम काल वे कुछ तामिल दिस्तिए पर निजय मधा में इस बात का उल्लोग है कि चन्द्रगुप्त ने बोंगए से, पश्चिम तट के मार्ग और कावेरी नर्दा की पार्टी से होते हुए तिनेयल्ली का सुदूर पराहियों तक, तामिल प्रदेश पर भी श्वाकत किया था। की सैसूर से भं कुछ शिला लेखों

यूनानियों न उल्लेख किया है, चन्द्रगुत ही है। इशी प्रकार चन्द्रगुत के वीन प्रतियोक प्रयोक फी. तेल्यूक्त के वीन प्रिट्योक थियों के विवास चार क्षम्य यूनानी राजाग्री की समझलीनता प्रामाणित हो चुनी है। भीने तिथियों के निश्चित निर्धात किया स्थापक सिंह प्रामाणित हो चुनी है।

 भीर्य इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना के लिए डाक्टर पस० के॰ आयगर लिखित 'दि विभिन्निंग आप साउथ इन्डियन हिस्सें' के दूसरे से यह प्रमाण मिलता है कि चन्द्रशुप्त ने उत्तरी मैसूर में राज्य किया था। प्लूटार्क के कथनानुसार चन्द्रशुप्त का राज्य समूचे भारत पर स्थापित हो गया था जिसका कार्य यह है कि प्रथम मीर्य सम्राट् ने विज्य-भारत का कथिकांश भाग विजय कर लिया था।

यूनानी शासकों से घन्द्रगुप का सम्बन्ध मित्रतापूर्ण था। सेल्यूकस की कीर से उतके दरबार में एक राजदूत—
मेगस्थर्नाज का मेगस्थर्नाज ना कहें वर्षों तक रहा। तत्कालीन भारत के
जीवन का उसने वर्षों किया है। यशिष उसका
प्रम्थ, अपने सम्पूर्ण रूप में आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के

यूनानी लेखकों के प्रथों में उसके अनेक उद्धरण मिलते हैं। इन उद्धरणों के रूप में मेगस्थनीज का यह मथ आज जीवित हैं। अ मेगस्थनीज ने चन्द्रगत की राजधानी पाटिलाउर का अच्छा

मेगस्थनीय ने चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटिलयुत्र का अच्छा वर्णेत किया है। मीर्य शासन पद्धति का उसका वर्णेन उपलब्ध परिच्छेद को देखिए—प्राक्रमणकारियों ,फे प्राप्तम दस्ते में कोरतर जाति के रण-प्रिय लोग थे। प्राक्रमणकारियों ने लिए 'वाम्ब मीर्य' शन्द ना प्रयोग किया गया है।

 मेगस्यनीज में विवेक बुद्धि को कमी थी। इष्टलिए उपके वर्षन में दूसरों से प्राप्त गलत यूचनाएँ मिलती है। लेकिन जो वातें उपकी अपनी आँखों देखी हैं, उनका वर्षन उपने पूरी पच्चाई के साथ किया है।

मेगस्थमीज के स्वक्तित्व के बारे में प्राचीन सामग्री महुत ही कम प्रकाश दालती है। उसकी इन्डिका चार भागों में लिली गई था। लेकिन उसका एक भाग भी अपने पूर्व कर में आज उपलब्ध नहीं है। इहांबो ए रियन, जिटोर और प्लाइनी जैसे कुछ प्राचीन लेलकों ने मेगस्थमीज को दिख्या नहीं लिए, न वे मेगस्थमीज को खिका विश्ववनीय सममत थे। किता ने लिए, न वे मेगस्थमीज को खिका विश्ववनीय सममत थे। किता हो जाद पर इस यूनामी लेलक ने जनक्षाओं को देतिहासिक तथ्य मान लिया है, इसके विश्वव यह भी सब्देह किया जाता है कि उसका वर्णन स्वय अद्भुत्त नहीं है। यह थोड़े ही दिन भारत में रहा और इस अर्थ में यह सम्मव नहीं या कि वह देश के लोगों के बारे में, उनके आवार-विचार कोरस्वय वहां के गरे में, पूरो कीर सहे सम्मव हराने गरें में, पूरो कीर सहे सामग्री प्राप्त करता। पाटिलपुत्र वह सम्मवतः ईसा के पर में, पुरो कीर सहे सम्मवतः ईसा पाटिलपुत्र वह सम्मवतः ईसा से सुर्व ३०२ और स्थान की वारा या। जो भी हो, मेगस्थ

है। गंज दरवार के जावन और आचार त्रयनहार का चित्र भी श्वन्द्रा धीचा है। उसमे जो प्रमुख दुटियों या अभाव रह गए हैं, उनकी पूर्ति कीटिल्य के श्वर्थशास्त्र से हो जाती है।#

्षंहिल्य जो चाल्रस्य और दिग्लुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है।

मन्नाट् का मन्त्री था। उसने ख्रपने बाल को राजगिटिल्य चा खर्य व्यवस्था का मेद्धानिक विवेधन किया है। इन्हीं

गाम मिद्धानों पर चल कर उसने ख्रपनी नीति को
सकल बनाया होगा। इस मथ का ख्रध्ययन एक
र्नाट रिशोप से विया जा सकता हैं—चूनानी निरीक्ष से क्युनी से

नाष्ट्र प्रश्नाय साथयां जा सम्या हु-पूनामा निरावत के वस्ता न कहाँ तक और निसं रूप में इसवा मेल रातना है प्यीर कहाँ विरोध है, दम प्रकार का बुलनात्मक अध्ययन उपयोगी मिद्ध होगा।

जैन श्रतुश्रुति के श्रतुमार चन्द्रगुप्त जैन था। उत्त्र भारत में जब भारी श्रीर तम्बा श्रमाल पड़ा तो सिंहासन ,त्यागणर

नीज के वर्णनी ना इम, अन्य प्रमाणों में साम, आवश्यक गानुसर उपयोग बर सकते हैं। देखिए में केन्टल की भूमिका जो उन्होंने एन्सेन्ट इन्टिंग ऐक डिस्काइन्ड बाई मेगस्थानीव एन्ड एर्दियन नामक पुस्तक में लिसी है। साम बीन आर० आर० कृत मौर्यन पालिटी परिच्छेंद पदला खरड तीन भी देखिए।

\* प्रयंशास्त्र मानव के भीतिक जीवन से सम्भ्य राजा है। इवनें राजनीत शासन व्यवस्था का विवेचन किया गया है व्योक्ति जा सांधारण को भलाई इसी में है कि वह शानित ने साथ स्टे क्रीर अशानित जनक करने राजी को समाज से .क्यलग कर दिया जाए क्रायश दास आदि देकर उनका मुपार क्या जाए। राज को व्यवस्था के विभिन्न क्रायों पर—राजा और उससे वर्च-वी पर, मन्नी गण तथा क्राय्व पद्मिमारियों पर, शासन सम्बद्धा विभिन्न विभागों पर, न्यायलायों के सज्ञालन पर, कर के समझ और राज्ये पर, एक राज्य के दूवरे राज्य के साथ सम्भागी पर, इक मन मे प्रकाश हाला मना है और उनके गुण्य रोगों का विवेचन किया गण है। मेगस्यनीज जाज भारत में शास पर, जब काल के राजनीतिक जीवन पर भी इवने खड़ा प्रकाश पहला है। दोग इसमें भी है—यहाँ तक कि खबने उदेश्य की पृति के लिए हर प्रमार की तिकदम और घोषा। यही को इसम जायब माना सक्ता। च्यत्रमृत पं शासन वह भिद्ध हो मया श्रीर जैतों के महान् पुरेहित या शन्त भद्रवाहु के नाथ मैसूर के पठार प्रदेश की श्रीर चला नया। वहाँ कुछ दिन जीवित रहा

श्रम्त में, मृत्यु पर्यन्त श्रमशन कर, जैन निर्देशित परिपाटी से शरीर त्याग किया।

सम्भवतः ईमा से पूर्ष २६८ के लगभग चन्द्रगुप्त का शामनकाल समाग हुआ और उनके याद उनके पुत्र विन्दुमार ने—जो अभिन्न पात के नाग से प्रसिक्त हुआ—गात की बाग्देर प्रदूष की। पुराखों के अनुमार उसने पर्यास वर्ष तक राज्य किया। मिश्र और सीरिया के यूनानी शासकों से उसके सम्बन्ध मित्रतापूर्ण वैने रहे। सैल्यूकम के वाद सीरिया का शासक एन्टिजीक मोटर था। उसने अपना राजदूत ठीक वैसे ही मारत भेजा था, जैसे सेल्यूकस ने मेगाथनीज को मेजा था।

विन्दुमार की शासन-ज्यवस्था श्रीर विजयों का कोई विशेष विवरण शाम नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है निन्दुमार कि समय में भी पाणक्य कुछ दिनों वक मन्त्रा पद का निर्वाह करना रहा। तकशिक्षा

े जायानय क्रिनीति छोर राजनीति छास्र ना पंष्टित या। कुछ बिहानों ने उन्हरी तुलना भैनवाबिक्ती से की है। लेकिन यह तुलना कुछ स्रविक समत नहीं मालूम होती। कीटिल्य के विदानतों ना उनके याद में भी स्रनेक मुनी तक राजाश्री तथा राजनीतियाँ हारा पालन होता रहा और उनका स्रवैद्यास यावन नायों में पुषन्त्रदर्शन का नाम करता रहा।

एक विदान के मत में तो दार्यशास्त्र राजनीतिक ज्ञान का निकोह है। यह अन्य इतना प्रक्षिद्र हुन्ना कि चालक्य का नाम राजनीति-विद्यादद् का पर्याववाची हो गया। दिल्ला के एक 'राष्ट्रपृट' राजा को एक शिला-लेख में 'चतुर्मुली चालक्य' के विशेषण से विस्तिय किया गया है।

यर प्रथ बहुत दिनों तक दुर्लम रहा। तीछ वर्ग पूर्व हवको एक प्रति वा पता मैल्र के डाक्टर आर॰ समिने लगाया। उन्होंने हकका सम्मादन भी किया। तब से हव प्रंय को लेकर काली शाहित्य रखा जा खुका है है दिलए सम्मिक्त कीटिन्द अर्थेतास्त ; एनं॰ एनं॰ लॉक्त स्टडीज हन एन्द्रीट पालिटों आली एन्ड सिमट संस्कर्य; और एस॰ सी॰ कन्द्रीपास्माइ कृत कीटिन्स, मान १। के राजा ने बिन्दुसार के शासन के प्रति विद्रोह कर दिया। बिन्दुसार ने ख्रपने पुत्र झराोक की भेजा। इसने विद्रोह शान्त किया। जो भी हो, बिन्दुमार ने ख्रपने पिता के साम्राज्य की छित्र-भिन्न नहीं होने दिया, ख्रपितु उसका दिल्लिए तक विस्तार किया। डाक्टर स्मिथ कि कथनातुमार २०३ ई० पू० में उसकी मृत्यु हो गई श्रीर उसके बाद उसके पुत्र खराोक ने राज्य सिहासन को सुराभित किया।

धर्म विजयी चर्रोक श्रीर उनके सत्कार्यों से इम सभी परिचित हैं। देश की जनता के हृदय में उसने खपना श्रशोक महान स्थार्था स्थान वना लिया है और उसका नाम

अशक महान स्थायो स्थान बना लिया है और उसका नाम आदर तथा श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उसके

व्यक्तित्व के चारों ओर तरह तरह की कहानियाँ किन्यदिनियाँ एकतित हो गई हैं। इन किन्यदिनियाँ और उमके धर्म तेरों और आदेरा पत्रों के सहारे हम उसके जीवन का विश्वसनीय चुचीन जान सकते हैं। इस सामधी के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि मानव-जीवन के सम्बन्ध में उसके क्या विचार थे; किन मिहान्तों और आदर्शों का वह पालन करना था।

सम्राट् अशोक के साथ सम्बद्ध खाखवानों के दो स्रोत हैं—एक सिंहलीय श्रीर दृषरा उत्तर भारतीय। वे अशोक सम्बन्धी खाख्यान खाबनतर उसके प्रारम्भिक जीवन पर दन्तक्षाएँ छाप है, तेविन उनका घटाटोप उसके खादेश

पत्रों और धर्म लंदों के प्रकाश के सम्मुख बहुत कुछ संतुत्तित हो जाता है और एक एण्टं चित्र हमारी आँदों के सामने खाने ततता है। इस प्रकार सम्राट् के हर, उसके जीर असके प्रपर्व नप्टर हो जाते हैं। तत कर्मा आख्यानें और असके खपने धर्म लेखों में विरोधाभास दियाई देता है, तो यह प्रस्पत्त हैं कि उसके धर्म-तेदों को इस खिक क्रामाणिक क्रामंतर्ग

कीय और बिन्टर निट्ज की सुविद्ध विद्यानों की पारणा है वि द्यर्थ धारन भीटिस्य के रहत से सन्त्रम राजत है। इस चन्द्रमुत के प्रमुत्र भीटिस्य भी रचना स्वमान गजत होगा। इसका रचना बाल, उनके कपनावृत्या, इस सन में दूसरी बाती सी राजी ही सकता है। एक दूसरे विद्यान बाला में कहना है कि मीटिस्य सम्प्रवतः आस्त्राव्याविका जनत भी वस्तु है—उसने स्वस्तु में स्वार में कभी कोई क्षातिसन नहीं रहा। इस आधार सूत्र का सहारा होने की श्रत्यन्त श्रावरयकता है क्योंकि सिंहतीय श्रीर उत्तर-भारतीय श्राख्यानों में विरोधाभास दिखाई देता है।

सिंहल के आव्यानों के अनुमार अशोक ने अपने पिता की मृत्यु होने पर सिंहासन पर अपना अधिकार कर अशोक ना ग्रान्था- लिया। इमसे पूर्व यह उज्जिपनी का शासक रोहरा था। चत्ताधिकार के सम्बन्ध में उसका अपने सी माइयों से फलड़ा हुआ। उनका विरोध दूर कर और अपने बड़े माई सुपीय या सुमन को पराजित कर उसने उज्जैन के विहासन पर अधिकार कर लिया।

वत्तर-भारताय श्रमुश्रुति के श्रमुमार श्रमोक नक्षिणा की राज-व्यवस्था का ठीत करन क लिए भेजा गया था तव वहाँ का शासक उसका वड़ा भाइ था श्रार शासन-व्यवस्था ठीक न होने के कारण प्रजा न उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्राह का शान्त करने श्रार गव्यवस्था की संभातने के लिए श्रशाक तक्षिणा गया और इसके घाद, अपने विता की मृत्यु होने पर, वसने सिह्सन पर श्राथनार कर तिया। यह भाई से श्रशोक वा सवर्ष हुआ और इस सवर्ष में वड़ा भाई नारा गया।

. इस प्रकार दोनों अनुश्रुतियों में भाइयों से अशोक के संवर्ष का जलता कि आंद हम इसे प्रामाणिक मान सकते हैं। इसके आंदिक्त आंदार अध्यात के बाँद धर्म में दीवित हाने से पूर्व के कुटनीति पूर्ण जावन से सन्वन्य न्रस्तने वाली अनुश्रुतंत्वों में मत्रभेद मितता है। सच तो यह है कि इत अनुश्रुतंत्वा का स्रोत बीद मिन्छ थे। अपने धर्म की श्रेण्ठता दिखाने के लिए उन्हाने अशोक के बीद धर्म प्रहुण करने के पहले जीवन को काले रन से विश्वित किया है और बाद क जीवन की उत्तर उठाया है। ऐसा करने उन्होंने यह दिखाने का प्रयक्त किया है कि बीद धर्म ग्रहण करने के पहले जीवन की उत्तर उठाया है। एसा करने उन्होंने यह दिखाने का प्रयक्त किया है कि बीद धर्म ग्रहण करने का स्वयं का स्वयं पर ले जाने की किया जाना उपला है। उठके कथनातुसार यह बीद धर्म का ही प्रताप धाँ जो चट-अशोक धर्म अशीक में परिवर्तित हो गया।

श्रशोक के रासन काल के मध्य के लेतों से पता चलता है कि वह अपने भाई और बहनों का भरसक ध्यान रखता था और अपने बच्चें की प्यार करता था —वह एक सहरय सम्राट्था ।

नवीनतम गणना के अनुसार सम्राट अशोक के राज्यरोहण का ममय २७३ ई० पू० से पहले होना चाहिए। सन्य २०२४ - ३० प्राप्त कार्य कार्य अशोक के शासग- लेकिन गड्याभिषेक उसके गद्दी पर बैटने के आल का तिथिकम तीन-चार वर्ष बाद हो सका ।ॐ बीद और.

ब्राह्मण प्रथो के अनुसार अशोक का राज्य ३६ या ३७ वर्ष तक रहा। मिहलीय बीढ गंथों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बौद्ध की मृत्यु के २१८ वप बाद— अर्थात् २१६ वं वर्ष में - हुआ। लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें बीढ़ के निर्वाण-काल का निर्माय करने में तो सहायता दे सकता है, त्रशोक के राज्या भिषेक-माल का निर्माय करने में नहीं। छशोक ने—देवानामित्र्य, श्रीर 'पियादासी' या प्रियदर्शिका की उपधि महण की थी। एक वो ह्रोड़कर उसके जितने भी धर्म लेख या आदेश पत्र हैं, उन सब में सम्राट्का उल्लेख इन उपाधियों द्वारा हुआ है, अशोक नाम से नहीं । राज्याभिषेक के बाद, आठ वर्षी तक, भारत के भीतर

 बिहार और उद्दीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नेल (१९१७) में फे॰ पी॰ जायस्वाल का लेख देखिए। अशोक के शासन-काल के आनुमानिक तिथि-कम का उल्लेख कीन्नज हिस्स्रो आफ इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५०३ पर भी किया हुआ है जिलना आधार यह है कि ई० पू० २५८-५७ में तेरहवाँ शिला-लेख अस्ति क्या गया था। इस शिला-लेख में पूर्वी मध्यसागर के पाँच समक्तान शासकी का उल्लेख है। इस श्राघार पर इस लेख का ग्रंकन-काल अशोक के शासन का चौदहवाँ वर्ष भी हो सकता है। इस प्रकार आशोक का राज्यारोहण काल ६० पू॰ १०४ होना चाहिए, २७० श्रमियेन-माल ह २६२-६१ बलिंग-वित्रयं का बाल ग्रीर ई० पू॰ २५८-५७ चौदहर्वे शिला लेल के अंकन का समय ; २५१ दें ० पूठ में बौद्ध परिषद् का कायोशन और २३७० २६ मे शरीर-स्याग ।

† मछशी वा छिला लेख। यह सब से प्राचीन है और १६१५ में इतना पता चला या । इसमें देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ है । इस शिला-लेल ने उस लागे विवाद का अन्त कर दिया जिसके अनुसार यह उपाधि श्रशोक के लिए नहीं बरन् उससे पहले मात्राद के शासकों को इंगित करने वाली मानी बाती थी । विदल के समकालीन शासक तिस्सा को भी सम्मवतः सम्माट् अधीक का अनुकरण करने, देवानाम प्रिय उपाधि से सम्बोधित दिया बाता था ।

सम्राट् श्राोक ने मौर्थी की साम्राज्य विस्तार की परिपाटी के श्रमुसार अपने राज्य का विस्तार किया और विदेशी शासकों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखा कर्षिता पर आक्रमण करने से पूर्व सम्भवतः उसे तक्षीता (आज के उद्दीवा और गंजम) प्रदेश का विद्रोह शानत करना पढ़ा। कर्षिता नारों के शानन काल में मगधराज्य का अंग था और उसका पतन इसी समय के बीच में हो गया होगा।

कर्तिग से अशोक का गहरा युद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप कर्तिग • एक स्वतंत्र प्रान्त वन गया श्रीर उसका शासक

श्रशांक की किलग- राजवंश का एक राजकुमार नियुक्त कर दिया गया। विजय तीसली उसकी राजधानी बना। सम्राट ने दी विशेष घोषणा पत्र प्रकाशित किए जिनमें केलिय

की प्रजा और सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाली अन्य जंगली जातियों की प्रजा और सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाली अन्य जंगली जातियों के साथ क्या और किस तरह काञ्यवहार किया जाय, उनका शासन करते 'समय किन सिद्धान्तों का पालन किया जाय, यह बताया गया था। ये दोनों घोषणाएँ उड़ीसा में घोली (या तोमली) और गंजम में जीगड़ की चट्टानों पर अंकित हैं।

सम्राट् के शामन-काल के म्राटवं वर्ष में, ईशा से पूर्व २६२ में, किला विजय किया गया। विन्वसार की म्रांग-विजय के बाद से मगय की छोर से मानमा की छोर से मानमा का जो होर शुरू हुमा था, किला विजय कस होर की मिनस कही सिद्ध हुमा। किला-विजट के बाद सानित, सामाजिक डमित और घार्मिक अन्युत्यान का नया युग शुरू होता है। लेकिन यह अन्युत्यान एकांगी रहता है—अभीत् यह अन्युत्यान राजनीविक स्थित को साथ लेकर नहीं चलता। कलतः राजनीविक क्षेत्र में शिथितता आर्ता है, कहा हानोन्युत्या हो जाता है, सीविक च्यवस्था टीक नहीं रहती और उपयुक्त अन्यास हो जाता है, सीविक च्यवस्था टीक नहीं रहती और उपयुक्त अन्यास के अभाव में माथ साम्राज्य का भौतिक अन्य तरारम्भ हो जाता है, हो जाता है, सीविक च्यवस्था टीक नहीं रहती और उपयुक्त अन्यास

ष्रभाव में मगध साम्राज्य का भौतिक च्रन्त प्रारम्म हो जाता है ।● कर्तिग विजय के बाद सम्राट् चशोक निश्चित रूप से बौद धर्म

के प्रभाव में जा जाते हैं; युद्ध जन्य हिंसा और पम्मी-रिजय राजपात से उन्हें पूराा होने लगती है और वे पोषणा करते हैं कि सबसे यही विजय धर्म-

<sup>•</sup> देखिए एच॰ ग्री॰ क्राम्भीपरी कृत 'पोलीटिकल हिस्ट्री बाफ एन्हेन्ट देखिया' पुंछ १६१

विजय है। फलतः ''युद्ध का भेरी-वोष धर्मा-घोष का स्थान ले लेता है'' श्रीर वातावरण उसी भी प्रतिध्वनि से गूँजने लगता है। पड़ोसी-राज्यों भी भूमि को प्रधिष्ठन करने के लोभ से सुद्द मोड़ कर मझाट उन्हें धर्मा का उपदेश देते हैं श्रीर बीद्व धर्म में वृंतित करने के लिए बीद्ध प्रचारको को खपने पड़ोमी राज्यों में भेजते हैं। क्ष

पशुक्यों की विलिश्या को अशोक शुक्ता वी हिन्द से देसते थे। किन्तु पुरातन पंथी त्राह्मण श्रीर देवों के उपासक

धानिक श्रीर सामा- इस प्रथा के पोपक थे। समान श्रीर जातीय जिक्र स्थिति समागेहों के श्रवसरों पर पशुश्रों की बार्ज वी

जाती थी। मद्यान और पशुँ के बुद इन अवनरों पर आमोद के साधन होते थे। आरोक में इन प्रवार्कों की स्वन्त करने के लिय अमेक शासन-सम्म्रकी सुधार किए, सत्मन्द्रमें आदेश जारी किए और व्यक्तियें हारा धर्म के उपदेशों ना आयोजन नित्र, उदार ना मुक्क हृदय से मकार्यों को सम्यन्त करने में महायना द्वार कि के केन्द्र स्थानों की तीर्थ यात्रा को किन्द्र स्थानों की तीर्थ यात्रा को स्वन्त स्थानों की सम्यन्त करने में महायना द्वार कि सम्वन्त देशों की सावर्य स्थानों की तीर्थ यात्रा की सम्बन्त स्थानों की तीर्थ यात्रा की स्थान स्थानों स्थान स्थान स्थानों स्थान स्था

† श्रहोक ने पहली धर्म-पाता सम्बोधित (बुद्ध गया) की, श्रपने राज्या-भिषेक के दसवें वर्ष में, की थी। इसके बाद मधुरा के उपगुत के तत्वावधान

<sup>9</sup> दिल्ल के लामिल राज्ये —चोल, वाएरव, वेरलपुन, सतीनपुत्र—से समस्य स्थापित करते हैं । विहन के लामपाल राज्ये से मां उनने बीहार समस्य हो जाला है और वहाँ वह बीद प्रचारों में में में तैं हैं । होंगे प्रमार ते हरवे रिक्ष लेंक के क्षानुगर, हैं ॰ पू॰ २६ -२४६ में में में में ते विहार के स्थापित के प्रदोशीन्व के वहाँ बीद प्रचारमें को में मा गया था। दें ॰ पू॰ २८ -४५६ में में मीया के प्रदोशीन के में मा मा या था। दें ॰ पू॰ २८ -४५ में में में मा मा या या विद्यार के में मा मा स्थाप के में मा या या विद्यार के में मा या या या विद्यार के में मा या या या विद्यार के में मा या या विद्यार के में मा या या या या विद्यार के में मा या विद्यार के मिल मा से मा या विद्यार के में मा या विद्यार के में मा या में में मा या विद्यार के में मा या में में मा या विद्यार के में मा या विद्यार के में मा या विद्यार के मिल में मा या विद्यार के में मा या में में मा या विद्यार के में मा या विद्यार के मिल में मा या विद्यार के मा विद्यार के में मा या विद्यार के मा विद्यार के मा विद्यार के में मा या विद्यार के मा विद्

युकों के रूप में उसने नये पदों का निर्माण किया। इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति धर्म का प्रवार काते थे, अन्याय को रोकते थे और सरकार के हान कोपिबमाग की देख रेख करते थे। सच्चेष में उनका काम जनता की सकाई के कार्मों की आगो उदाना होता था। उसने पराख्यों की बिल प्रथा को उन्द कर दिया। अपनी भोजनशाला में भी जममें कडी आदि उनाने के जिल पशु पिखों का चय पित कर दिया। राजाओं के प्रभुत अग्रुमा अग्राने की भी उसने चन्द कर दिया। राजाओं के प्रभुत आमों आदिट होभी उसने चन्द कर दिया और जन साधारण को सका तातीह कर दी कि भीजन में मान का भयोग न किया जाय।

में जो छमाटू के घमें गुरू थ, किपलबस्त, सुद्ध गया, साराम्य, कुशितार और आबस्ती की मात्रा की। इनमें से प्रत्येक स्वान पर सम्राट्टी चैरमों का निर्माण किया। सुद्ध ने जन्म स्थान किया। देई म एक खरी हर सम्म है जो भगवान सुद्ध के बन्म स्थान किया। ने ने साथ साथ प्राप्त की यात्रा की भी बाद दिलाता है। नेपाल को समर्ह में निर्माणन में एक और खरी के सम्म है निर्मा है। नेपाल को सम्म है निर्मा के में एक और खरी के सम्म है निर्मा है से सोण कम्य के स्पृप के खराकर सम्म है निर्मा है से साथ की स्वान के स्वान के स्वान की स्वान की स्वान की स्वान की स्वान की स्वान की स्वान स्वान की साथ स्वान की स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान की स्वान स्वा

इसी प्रभार की थाताएँ अशोक ने उच प्रशिक्षियों को भी करनी पहती थी। महामात्रों और नगर-वरहारकों के स्थावी क्षेत्रों में वे घम यात्रार्थ भी समितिन थी। किना के शिलालेख और तीसरे अशोक रतस्य के लेख में इस तरह की यात्राओं का प्रथान रतस्य उन्हों के हिस सात्रा मात्रों में पत्र प्रधान प्रता या। वे तीन वर्ष में एक बार होती थी। राज्याभित के तिरहें वर्ष में यात्राओं का प्रशेर भी नहीं तरहें वर्ष में यात्राओं का प्रशेर भी रहित वर्ष के यात्राओं का प्रह मम और भी विस्तृत तथा व्यवस्थित कर दिया गया ताकि वर्ष भी मात्रा के नैतिक तथा अप्यातिक अध्युत्यान की देख माल हो छने। इतना ही नहीं वरन् परिचमी सीमा के शाह्रों तथा दिखा सी प्रधान की विस्तृत तथा व्यवस्थित के सीतिक उत्यात सा मी साह्य ने साह्य ने प्रधान की देश महिता यात्र ने तिरहें वर्ष साह्य में प्रधान की तथा हो सी तथा स्वार्थ में तथा नहीं वर्ष सो सीतियों से नीतिक उत्यात सा सी साह्य में प्रधान में तथा हो सी उपल्लाव है। स्वार्य के तत्वस्था आशा पत्र तीन रतम ते ली में आज भी उपल्लाव है।

क्तिंग-युद्ध से पूर्व त्रशोक वौद्ध धर्म का उपासक था। तेर्किन किंता-विजय के बाद तुरन्त ही उसने बोद्ध संघ त्रशोंक के जीवन से धनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया छौर वौद्ध धर्म कौर शासन में का उत्साही प्रचारक वन गया। इस प्रकार उसके परिवर्तन निजी छौर सार्वजनिक जीवन में स्थामूल पि-

शरवतम ानजी स्त्रार सावजानक जावन म स्त्रामुल पार्न वर्तन हुस्त्रा। ई० पू० २६० में उतने स्त्रपना पहला शिला-लेस्स स्त्रंभित कराया और स्त्रपनी पहली धर्म-यात्रा प्रारम्भ की। इससे पहले शिला-लेस्स में स्त्रशोक ने घोपणा की कि 'यह सन्देश शिलाश्रों पर स्रेनित किया जावे स्त्रीर कहीं कहीं भी शिला-मनम् वपलच्य हों, उन पर भी यह संक्रित किया जाए।''

सम्राट के दृष्टि परिवर्तन का प्रभाव उसके निजी जीवन श्रीर त्र्याचार-विचार पर तो पड़ा ही, उसके सार्वजनिक जीवन श्रीर शासन-नीति को भी इसने प्रभावित किया। वौद्ध धर्म से प्रभावित होकर एक स्त्रोर उसने जहाँ मृगया तथा अन्य स्त्रामीद-प्रमीद के माधनों को छोड़ा, अपनी पाकराता में जीव-हत्या को बन्द किया, वहाँ दूसरी स्त्रोर स्त्रपने एक शिला-लेख में यह घोषित किया कि सीमावर्ती प्रदेशों में रहने वाली जगली जातियों के लोग उमसे न डरें, उम पर विश्वास रने । कितने ही श्रविजित राज्यों श्रीर जातियाँ को उसने आक्रमण के भय से मुक कर दिया और यह इन्छा प्रकट की कि उसके पुत्र और पौर्नों में से कोई भी विजय की आकांचा भपने मन में न रखे। इस प्रकार श्रशोक ने सभी छोटे बड़े रा<sup>उ</sup>थों <sup>की</sup> समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और यह स्त्रीकार किया कि वनकी स्वतन्त्रमा और सत्ता सुर्गत्तन रहनी चाहिए। जीव-हत्या निषेध के मानवीय मिद्धान्त के अरिरिक्त रोगियों की सेवा-सुश्रुश का थयन्थ ऋौर छायादार राजमार्गीका निर्माण करके ऋशोक ने<sup>े</sup> शोक-हिस के साधन में सहायता थी। जंगली जाति के लोगों में धार्मिक वृत्तियों को जगाने के लिए उसने श्राये देवताश्रों को प्रचारित वधा प्रसिद्ध किया, सैनिक तथा अन्य ऐहिक प्रदर्शनों के स्थान पर विभिन्न देवताओं के उपलद्य में मेहीं तथा रथ के जल्मी-रथ-यात्राची-की परिपारी चलाई। 🕸 ये जल्म देवताओं की मूर्तियों के होते थे। इन जलूमों में युद्ध और पोधिमत्यों को मूर्तियों का उपयोग नही • ये देवता ब्राह्मण और भीद दोनों हो होते थे। छताट् अछीक की रय-याताओं का बन्मदाता भी इम कह तकते हैं । भौद्र रावपानी पाटलियुप में किया जा सकता या क्योंकि तन तक बौद्ध मूर्तियों का ऐसा उदय नहीं हुआ था। निस्तृत रूप से बौद्ध मूर्तियों का चलन बाद मे हुआ। जो भी हो, जलूमी में प्रयुक्त होने याली उन मूर्तियों से उस नाल में मूर्तिकला के श्वरित्दन का श्रामास मिलता है।

तेरहवे शिला लेख में धर्म विजय के लिए भेजे गए ममाट् श्राशेक वे दूर्तों का वर्णन किया गया है। इन सिंगल में बीद धर्म दूरों ने मध्य मागर के त्रिदेशी प्रदेशों में जाकर म प्रचार प्रचार किया, अपने ही देश में द्विम के तामिल प्रदेशों में ये दूत गए। कीन, पारट्य और ताम्र

पाणि (सिंहल) में जाकर इन्होंने धर्म का प्रचार किया।

इन शिला लेखों से हमें आशोक के पुत्र महेन्द्र की सिहल यात्रा के सम्बन्ध में कुछ पक्ष नहीं चलता, यथिष इस सम्बन्ध में प्रच लित दन्त कथाओं की सख्या कम नहीं है। सिहल के राजा तिस्सा में बौद धर्म के प्रचारों के लिए इन्द्रा मम्ह की थी। इस इन्छा की पूर्वि ने लिए सबसे पहले राजा तिस्सा में बौद धर्म के प्रचारों के लिए इन्द्रा मम्ह की थी। इस इन्छा की सार सामाट ने आपनी वन्या संपित्रा को सिहल भेजा गया। दूसरी बार साथ गया ने बोधि-शृत्त की एक शासा भी ले गई था। यह शासा, साथ गया ने बोधि-शृत्त की एक शासा भी ले गई था। यह शासा, साथ है शासन नाल के अठारवे वर्ष में, सिहल में आरोपित की गई। इसने उपरान्त कुछ नीड स्मृति यिह भेजे गए जो सिहल द्वीप पे एक स्तूप में सुर्सिल हैं। अजनता की गुत्ता के करने विद्या गया है। इस धर्म यात्राओं का काल ही सिहल के बीद धर्म में दीचित होने को काल माना जाता है। इनके फलस्वरूप मगध और सिहल के बीच आयान प्रदान बहुत कुछ यह गया था।

यात्रियों तथा जन साधारण के लिए अशोक ने सडकों के किनारे कुम लुदवाए, दृत्त लगवा कर उन्हें हायानार

लामहित क मर्थ बनाया। अपराताला का आयोजन भी सम्राट्ने किया मा जिनम आर्थामधी तथा पशुओं होनी के

लिए जड़ी बृटियों का विना मूल्य वितरण किया जाता था। ये जन माधारण का साटा तथा सचा जीवन विताने का उपदेश देते थे। उनकी शिक्षा का मार यह था कि अपने माता विता और पदो का

ने बल्व पाहियान के समय तक निकाले बाते रहे— देश के बाद पाँचवी छती तक । देनिया सार्० के मुक्की लिखित 'प्रशोक', पुर २४-२५ सम्मान करो, भिचुकों श्रीर सन्यासियों को श्रादर की दृष्टि से देखी, सबके माथ उदारता तथा सहातुभृति के साथ ज्यवहार करो।

नम्राट प्रशोक का हृदय अत्यन्त उदार था। सभी सम्प्रदायों का वह आदर करते थे और अपनी प्रजा को इस बान की शिला देते थे (जैसा बारडवे शिला-लेप से पकट है) कि वह पर-धर्म-निन्दा से चचे। अशोक अपने से भिन्न धर्म वाणे का आदर करते थे और उसकी सारवृद्धि के लिए प्रयस्त्रशील रहते थे। व्यक्तिगत रूप से सम्राट नौद्ध धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार वह

भन्नाद् प्रशोक के शिला लेगों से बौद्ध धर्म के प्रति उनकी कृषिक प्रगति का पना चलता है। एक शिना-अशोक का लेज में (गाइनर शिना-लेज १) सम्राट् ने सप्ट विजी धर्म शुट्टों में ब्रापने को शाक्य—बौद्ध शाक्य— धापिन हिया है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की

सम्राह् ने यात्राएँ ती थीं, बीझ दिवस पर राज कार्य बरद रहता या—भोग बौद्ध छुट्टियाँ मानते थे। बौद्ध सच के हितों थी रहा के लिए सम्राह् ने ध्यपने धर्म गहामात्रों को ध्यादेश दे रखे थे। ये सब बात सम्राह् के बौद्ध धर्म के श्रनुवाशी होने का समर्थन करती हैं। यह बात श्रवश्य है कि घड सब के सन्दुग्न एक दम नत मस्तक नहीं , हो जाते थे, यश्चिष इस तरह की श्रनेक दन्त-कथाएँ मिलती हैं जिनमें

क देखिए याह लिखित 'जैनिडम इन नार्थ इडिया', पुट १४६। उन सेलकों में को यह मानते हैं कि सम्र द अयाक जैक नहीं में, प्रमण्ड सेनार्ट मां महत्ता है कि उसके पर्मे में ऐसा दुख नहीं है को निया बीक हाता के। मने यहता है कि 'प्रमण अपनार में छोड़कर उनने शिला-सेरां में ऐसा दुख नहीं है को विशेषरूप से बीक नहां जा यके' (मेतुअल आक इक्षियन सुविद्य, पुत्र १९२)। प्लीट से मतातुनार उसके विला-सेनां मां उद्देश्य कीक या अय्य किसी धर्म का प्रमार नहीं था, वरन्त अपनी, प्रमा मां मां प्रमापूर्ण देंग ते, मराय पर चल कर शानन करना था निवसे सभी को अपनी अपनी पर्मे के अनुमार चपना निकास करने था ध्यनर मिला। यह एक प्रमंतिय समाइ या और ऐसे ममाइ से किन नार्ती मां प्यान रखना चाहिय, उन्हीं का इन शिला-सेवों में उस्तेल है। ते० एम० भेक्पेल ने ध्यने मन्य अर्थाक (पुष्ठ ४८) में अरि सादर एव० हैसब एत० के० ने भी इसी मत का बमर्थन विवाह है। दिखाया गया है कि सम्राट ने अपना राज्य तक संघ को दान दे दिया था और उसे फिर से, तीन बार, मन्नाट् ने बौद्ध भिछुओं से खरीदा था।

सम्राट् के शिला लेखों से दम बात का भी पता चलता है कि बीहों में वह फूट श्रीर भेद नीति के मन्द बिरोधी थे श्रीर अपने पदाधिकारियों के द्वारा मंच पर पूरा नियन्त्रण रसते थे। भाज-शिलालेंद में श्रीत उत्तर्याना में बेंग्रट की पहाड़ी में शिश्त बिहार के च्वायशेषों में मिला है। भीड़ मंच के नाम मम्राट का अधिकार पूर्ण श्रादेश है जिसमें कुछ बीड़ सिखानों की श्रीर विशेष दल से मंघ वा ध्यान श्राकर्षण क्यार है श्रीर जिसमें सम्राट ने घोषित किया है कि बीड विदेष में उमका हड़ विरवन्स है। सारनाथ, सॉची श्रीर कीसाशी के तीन तत्रभी पर भन्नाट वा एक शासनादेश श्रीकत मिला है जिममें कुछ डालने वाली नीति के दमन शासनादेश श्रीकत मिला है जिममें कुछ हाने वाली नीति के दमन शासनादेश श्रीकत मिला है जिममें कुछ हाने वाली नीति के दमन शासनादेश श्रीकत मिला है जिममें कुछ हाने वाली नीति के दमन शासनादेश श्रीकत मिला है जिममें कुछ हाने युगो (दीपवंश श्रीर महावंश) के श्रामा श्रीर किया गया है। मिहल के इनियुगों (दीपवंश श्रीर महावंश) के श्रामार श्रीर के ममय मे बीढ़ धर्म दो श्रमुग दलों श्रीर विभिन्न अप-इलों में विभाजित हो गया था।

' अशोक ने अपने धर्म को मनवाने के लिए अपनी प्रजा को बाध्य नहीं किया। वह विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी धर्मी और सन्प्रदायों के वीच सन्तुलन रसते थे। गया के निकट वागवर की अनेक पहाड़ी गुफाओं को सम्राट्ने आजीवकों को प्रदान कर दिया था। आजी-चक बौद्ध धर्मको ऋषेचा जैन धर्मके छाधिक निकट थे। विभिन्न धुमीं श्रीर सम्प्रदायों के बीच मेल रखने का भी वे प्रयत्न करते थे। बौद्ध संघ में जब कभी फूट या विभाजन की प्रवृत्ति । इस्पाई देती तो बड़े उत्साह के साथ उसे रोकने का वे प्रयत्न करते थे। इसी उद्देश्य की पर्ति के लिए अपने राज्याभिषेक के अठारहवें वर्ष में सम्राद्ने एक बौद्ध महासमिति का आयोजन किया था। इस महासमिति ने बौद्ध मंघ के कर्तव्यों की सपट व्याख्या की थी। बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में यह महासमिति बहुत बड़ी घटनाका स्थान रखती है। यह समिति अपने ढंग की तीसरी सिनित थी और ईसा से पूर्व २५३ में, तिस्ता के राजा भोग्गलिएत के सभापतित्व में, हुई थी। बोद्ध मंथों में इस समिति का एक दूसरे से विपरीत वर्णन मिलता है। जो भी हो, इस तरह के अनेक प्रयत्नों से सम्राट श्रशोकं ने बौद्ध धर्म को, स्थानिक भारतीय सम्प्र-

सम्मान करो, भिन्नुक्री श्रीर मन्यासियों की श्राटर की दृष्टि से देखी, सबके साथ उटारता तथा सहातुभृति के साथ व्यवहार करो।

सम्राट प्रशोक का हृदय खार्यन्त प्रार था। सभी सम्प्रवायों का वह आगर करते थे और अपनी प्रजा को इस धान की शिका देते थे (जैसा चार हों शिका को निस्ता देते थे (जैसा चार हों शिका को ने से प्रकट हैं) कि वह पर-धर्म-निन्दा से चचे। प्रशोक अपने से भिन्न धर्म वाजों का आदर करते थे और उसकी साम्बुद्धि के लिए प्रयस्तवील रहते थे। व्यक्तिमन रूप से सम्राट् नीद्ध धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार थे। क्ष

भन्नाट् ष्यशोक के शिला लेगों से बौद्ध धर्म के प्रति उनकी

क्रियक प्रगति का पता चलता है। एक शिकाश्रशों के लेख में (गाइनर शिला-लेख १) मन्नाट् ने स्वर्ध निजी धर्म शहरों में श्रवने को शास्त्र—बीद्ध शाक्त्य— धोपित हिया है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की

सम्राट् ने यात्राएं नी थीं, बीझ दिवस पर राज कार्य बन्द रहता था—भीग बौद्ध छुट्टियॉं मानते थे। बौद्ध सम के हितों भी रचा के लिए सम्राट् ने व्यपने धर्म महामात्रों को आदेश दे रखे थे। ये सब बात सम्राट् के बौद्ध धर्म के क्रजुवायी होने का समर्थन करती हैं। यह यात अवश्य है कि वह सम के सम्बुद्ध एक दम नत मस्तक नहीं दो जाते थे, यदाप इम तरह की अनेक दस्त-कथाएँ मिलती हैं जिनमें

. क देखिए छाइ लिपित 'जैनिहम इन नार्थ इडिया', पृष्ठ १४२। उन लेला में में में यह मानते हैं कि सम्र ट्र खरा के बीद नहीं में, एम० सेनार्ट का कहना है कि उसके घमें में ऐसा दुख नहीं है को निरा बीद कहा जा सरें। वन्ने यहता है कि 'एकाप ख़पवा' से छोड़कर उनके सिला-लेलों में ऐसा दुख नहीं है को निरा बीद कहा जा सरें।' (मिनुका आफ इडियन सुद्ध नहीं है को हिला-लेलों का उदेश्य धीद अख मान हम कि सा के स्वा का को स्वा का को निरा हमें के अपना स्वा का सा नवाब पूर्व देव से, म्दाय पर चल कर सासन करना था जिससे सभी से अपनी-अपनी घमें के अपनार पपना विकास करने सा अयमर मिला। यह एक धमें पिस सम्र द या और ऐसे ममान् से कि सात सान रमना चाहिए, उन्हीं का इन सिला-लेलों में उन्हों ल है। जे० एम० मैक्सेल ने मचन मम खगीन का समर्थन (एफ प्रमें में अपन स्व समर्थन हमा से सी का नवाब समर्थन कि सा हम में और प्रमें मान का समर्थन कि सा है। में और पादर पच० है। सा स्व जे० ने भी इसी मत का समर्थन कि सा है।

विद्याया गया है कि सम्राट ने खपना राज्य तक संघ को दान दे दिया था खोर उसे फिर से, तीन नार, सम्राट् ने बौद्ध भिछुकों से सरीवा था।

सम्राट् के शिला लेखें। से इम जात का भा पता चलता है कि चौड़ों में यह कृत्र कोर भेद नाति के सकत विरोधी थे और अपने पदाधिकारियों ने द्वारा सच पर पृरा नियन्त्रण उपनेते थे। भात्र शिला लख में (ने रानपूताना में बेराट की पदाड़ी में स्थित निहार के पनमानशेषों में मिला है) बौद सच के नाम सम्राट का अधिकार पूर्ण आदेश हैं जिसमें हुन्न और सिग्रता की ओर विशेष रूप से पा मधान आकर्षित किया गया है और जिसमें सम्राट में घोषित किया है कि बोद तिरेष में उनमा तब विरवास है। सारनाथ, सॉबी और की सामनी के तीन स्वत्मों पर भन्नाट् वा एक शासनादेश अकित मिला है विसमें कृट डालने वाला नीति के दमन का प्रयत्न किया गया है। सिंहल के इति इता (शेषवश और महावश) के अनुसार खशीन के समय ने बाद धर्म ने प्रमुख वलों और विभिन्न वप दलों में विभावत हो गया था।

" श्राप्तिक ने श्रप्ते धर्म तो मनवाने के लिए प्रपनी प्रजा को वाध्य नहीं निया। वह निभिन्न प्रतिद्वन्दी धर्मी और समप्रदायों के वीच सन्तुतन रखते थे। गया के निम्नट वागायर की श्रानेक पहाडी ग्राप्त्र को सन्तुतन रखते थे। गया के निम्नट वागायर की श्रानेक पहाडी ग्राप्त्र को स्पेची जोन धर्म के श्राप्तिक निकट थे। विभिन्न धर्मी श्राप्त को श्रप्तेची अपेची जैन धर्म के श्रप्तिक निकट थे। विभिन्न धर्मी श्राप्त कार्य के श्राप्त करते थे। वोद्ध सप में जब कभी पूट या विभाजन की प्रयुत्ति तरखाई देता तो बड़े उत्पाद के साथ उसे रोकने का ये प्रयन्त करते थे। वोद्ध सप में जब कभी पूट या विभाजन की प्रयुत्ति तरखाई देता तो बड़े उत्पाद के साथ उसे रोकने का ये प्रयन्त करते थे। इसा उद्देश की पूर्ति के लिए अपने राज्याधिक के श्रठारहवे वर्ष में सम्राद्र ने कह वीद्ध महासमिति या आयोजन किया या। इस सम्रासमिति ने बोद्ध सप के किया आयोजन किया या। इस महासामिति व बोद्ध सप के किया स्वाप्त के स्पष्ट क्यारपा की थी। वोद्ध धर्म के विकास के इतिहास में यह महासमिति यहुत वड़ी घटना का स्थान रखती है। यह समिति अपने टम की तीसरी समिति थी और ईसा से पूर्व २४३ में, तिस्सा के राज्य मीति का एक दूसरे से विपरीत वर्षोंन मिलता है। जो भी हो, इस तरह के श्रनेक प्रयन्तों से सन्नाद अशोक ने बीद्ध धर्म के, स्थानिक भारतीय सम्प्र-

दाय को हैसियत से ऊपर उठा कर, विश्व के एक महान् और ज्यापक धर्म के स्थान पर बैठा दिया।

हिन्दू परिवाटी के अनुसार शासक को धर्म-रचक होना चाहिये। प्रजा के गुणों के विकास में सहायक होना उसका कर्त्तव्य हैं। सम्राट् श्रशोक ने इन दोनों यातीं में नयी शक्ति श्रीर स्फूर्ति प्रदान करने में चरित्र सफलता भाम की। पैतक शासक होने के नाते ही नहीं, बरन एक उदार श्रीर दानिपय व्यक्ति होने के नाते भी उसने प्रजा के नैतिक विकास में योग दिया। स्वयं बौद्ध मतावलम्बी होते हुए भी वह साम्त्रदायिक श्रनुदारता से दूर था। धार्मिक अनुष्ठानों श्रौर सिद्धान्तों में कट्टरता का वह पत्तपाती न था-"यह किन्ही विशेष नियमीं श्रीर वनीं का यंत्रवत, फेबल दिलावे के लिए, पालन नहीं करता, वरन् वास्तविक और भीतरी तथ्य की श्रीर ध्यान देता था-ऐसा तथ्य जो आत्मा को ऊँचा उठाता है. जिसमें वास्तविक विकास के बीज निहिन होते हैं। अधर्म-यात्रा करते समय . जन साधारण के सम्पर्क में श्राने का रसे श्रवसर मिलता था। वह घोषणा-पत्र जारी करता था जिन्हें उसके पदाधिकारी शिलाओं और स्तूपों पर ख़ुदवा कर प्रज्ञापित करते थे। ये शिला लेख सम्राट् के व्यक्तित्व श्रौर न्यरित्र, जमकी शामन-व्यवस्था श्रौर श्राचार-पद्धति के सम्बन्ध में बहुमूल्य सूचनाओं के आगार हैं।

नैतिक चेत्र में सम्राह् श्रशोक ने चससे श्रिषक सफलता प्राप्त की जितनी भौतिक चेत्र में । बीद्ध संघ से श्रशोक के सम्बन्ध मित्रवान पूर्ण और पिनष्ठ थे, किन्तु वह संघ का दास नहीं था। श्रपनी प्रजा को वह सत्याचरण के लिए मेरित करता ' और उमके सभी थिला लेशों में—चनके प्रारम्भिक काल में 'त' तकः—सरसम्बन्धी निर्देश सिलते हैं। अशोक श्राचरण को नैतिकता से कुछ श्रिक सहस्य देता था। श्रपने शासन-सम्बन्धी कर्नाच्यों के प्रति यह जाग रूत था। श्रपने शासन-सम्बन्धी कर्नाच्यों के प्रति यह जाग रूत था। श्रपने शासन-सम्बन्धी कर्नाच्यों के प्रति यह जाग रूत था। उसके श्रावशों का मयसे श्रम् श्राप्त परिवा तथा स्वम्मों पर सुदे हुए केर्नो से मिलता है। शाना-नेर्गों की यह प्रथा, सुछ विद्यानों के मतालुमार, श्रशोक की श्रपनी सुक न होकर

दी० धार० मरदाएकर लिनित 'झशीक' (कलकता १६२५),

विदेशों से ला गई थी। फारस के डेरियम इस प्रथा का प्रयोग कर चुके थे।

इन महत्वपूर्ण शिक्षा-नेर्यों को निन्म श्रेणियों में विभाजित किया ऋशो∓ वे े ज्ञासकता है:--

शिला-लग

(१) चीरह शिजालेख जो पेशावर जिले के गजम तक सात विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। इनमें अशोक के शासन और नीति सम्बन्धी सिद्धान्तीं का श्रकत हुत्रा है। प्रत्येक लेख एक ही विषय से सम्बन्ध रखता है। ये शिला लेख पेशावर जिले क शहवाजगढ़ी में, उसके निकट मानसेरा मे, मसूर के निकट हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित कालसी में, कठियावाड़ के गिरिनार में, यम्बई के उत्तर में स्थित थाना जिले के सोपारा में, एडोसा के घोली श्रीर गजक जिले के जीगढ नामक स्थान मे पाए गए हैं। ये सब चहानों में खुदे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक सोजे नहीं जा सके हैं। इनका स्थान अशोक-साम्राज्य के सीमावर्ती प्रान्त में श्रनु गन किया जाता है।

.(२) दो किता लेख—इनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। ये जीगढ़ श्रीर धीली के लेखों की साधारण श्रेणी में श्राते हैं।

(३) लघु शिलालेख—इनमे लेख १ विहार श्रीर मध्यप्रान्त तथा मेसूर के चित्ताल दुर्ग जिले के सात स्थानों में पाया जाता है। लेख २ जिसमे श्रशोक के धर्म का साराश दिया हुआ है, लेख १ के साथ साथ मेंसर के तीन स्थानों में पाया गया है। इनरा एक खरिडत रूप निजाम राज्य के मास्की नामक स्थान मे पाया गया है।

(४) तीन शिला लेख गया के निकट वारापर नामक पहाड़ी मे पाए गए हैं।

( ४) भाव शिक्षा-लेख-स्वक्त ज्वार वल्लेख कर चुके हैं। (६) सात स्तम्म-लेख-अपने पूर्ण रूप में ये ईसा से पूर्व २४२ में मज्ञापित किए गए थे। इन्हें अशोरु के चौदह लेखों का परिशिष्ट माना जा सकता है क्योंकि इनमें भी अशोक के शासन तथा नैतिक बिद्धान्तों का पोपण किया गया है। ये लेख ६ स्तम्भो पर ऋकित मिले हैं जिनमें से दो देहली मे पाए गए हैं। (चौरहवीं शती में दिल्ली का सुलतान शाह फिरोज तुगलक

इन्हें ले श्राया था।) एक स्तम्भ इलाहावाद में है जो मूलतः कोमान्दी मे था। श्रेप तीन उत्तरी विहार के चन्पारन जिले में पार गर है। इनमें केवल दिल्ली का स्तम्भ ऐसा है जिसमें मातों लेस खुदे हुए हैं। श्रेप स्तम्भों में ६ लेस श्रक्ति हैं। चन्पारन के स्तम्भ सम्भवतः पाटलियुत्र से नेपाल तक जाने वाली सङ्क पर रहे होंगे।

(७) लचु स्तम्भ नेता—इलाहाबाद के लघु स्तम्भ में दो लघु लेस श्रीकत है। इतमे से एक उन लोगों के विरुद्ध है जो संघ में फूट या विभावत उत्तान करना पाहते थे। यही लेस साँची के साण्डत स्तूप पर भी श्रीकत है। सारनाथ के स्तम्भ पर भी यह श्राकत है। नेपाल की तराई मे बुद्ध के जन्म स्तम्भ लुविनीयन के स्तम्भ पर बुद्ध के जन्म की सूचना श्राकत है कि "यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसके निकट एक श्रीर स्तम्भ है। इस स्तम्म पर भी स्मृति-सूचना श्राकत है। इक

<sup>🕆 🦇</sup> ये लेख चटानों, पत्थर के स्तर्मों या सिलों पर खुदे हुए हैं। चौदह शिला-लेक और सात स्तम्भ लेख 'घम्मलिपि' कहलात है। १ से ६ तक के स्तम्भ-लेख अशोक ने शासन काल के रह वें वर्ष में लिखे गए थे। सातवाँ स्तम्भ लेख इनके एक वर्ष बाद लिखा गया था। विभिन्न शिला-लेखों की विभिन्न तिथियाँ मिलती हैं । ये शासन के तेरहवें वर्ष से पहले नहीं लिखे गए होंगे श्रौर जो, भएडारवर के मतानुष्ठार, स्तरप्र-तेखों से पहले लिखे गए ये। इस मत ना ममुख न्राधार यह है कि दूसरे, तीसरे और तेरहवे शिला-लेख में अशोक के सीमा प्रान्तीय तथा मध्यशागर के प्रदेशों में किए गए मवार-वार्य या उल्लेश मिलता है, जन साववें स्तम्म-लेश न इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। डा॰ मुकर्जी ने इस मत का देहीध किया है। उनकी धारणा है कि (ग्र) धौली श्रीर बौगड़ के शिला लेख (म) तीसरा चिता-लेख (क) पाँचवां विता-लेप और (स) सवयाँ शिता-लेख एक दूधरे के बाद रचे गए हैं - चट्टानों पर राहवां कर इन्हें चाहे हवी कम से प्रकाशित न भी किया गया हो। लघु शिला लेख १ सबसे पहला है। इन लेखों में जो ति यथा है, ये इनकी खुदाई की तिथिन होकर रीवों में वर्णित प्रस्मा की तिथि हैं। देखिए, प्रस्तारकर लिखित श्रशोक, पृष्ट, २६५ ८ श्रीर सुकर्जी इत श्रशोक परिशिष्ट 'बी'। श्रशोक के लेखों के श्रध्यमन के लिए उनके विकास का सिद्धा विवरण भएडार र ने दिया रै-पृष्ठ

दन्त-कथाओं से पढा खलता है कि आरोक ने बहुत से स्तूप भी बनवाए ।ॐ पाटलियुत्र का विशाल महल अरोक का आशोक ने बनवाया जिसे देखकर, ईसा के बाद निर्माण-कार्य पाँचवीं शती में, चीनी यात्री फाहियान मन्त्र-मुख्य रह गया था। इसके अतिरिक्त उसने गुफाएँ



भी खुरवाई खीर परथर के यने अनेक स्नम्भ खंद किए जो उस बाल की इंजीनियरिंग धीर निर्माण कला की डल्इएरना के परिचायक हैं। २७०-२। वेनाई, सुरतर स्मिम, वचन्ना और दुल्ल के अनुवारों की भी एक एक्टम में देना था सरता है।

• स्तूपों में दिसी सन्त के प्राश्चीय रखे रहते हैं। दिसी घटना की स्मृति

इन स्तम्मों के निर्देश पर एक विशेष प्रकार के गणनायत्र, एक सिंह या यैन की मृति या चार जिंह एक-दूमरे की छोर पीठ किए हुए, स्थापित हैं। हाल में पाटलियुत्र में जिम बड़े महत्त के अवशेष आविष्कृत हुए हैं, वह ऋशोक का ही बनवाया हुआ माना जाता है। चन्द्रगुप्त ने अपने समय में काठियाबाद में सुदर्शन फील के जिस वाँव का निर्माण श्रारम्भ किया था, उसे श्रशोक ने सम्पूर्ण किया। काश्मीर का थीनगर और नेपाल का देवपाइन छाशोक की ही देन माने जाते हा।

श्रशोक के स्तूपीं श्रीर स्तम्भों को श्राज भी देखां जा सकता है। उसके लेखों से पता⇔चलता है कि निगलीय के स्तूप का श्राकार उसने दुगना बड़ा बनवाया था। श्राजीवकों के लिए गया के निकट वारावर पहाड़ी में, शुफाओं के तीन सेट भी उसने बनवाए थे। साँची के वर्तवान महानु स्तुप का मध्य भाग उसी का वनवाया हुआ प्रतीत होता है। भरहत के स्तूप का निर्माण उसी ने किया था। इसके चारों श्रीर सुन्दर वेष्टिको है जिस पर अशोक का लेख सोहा हुआ है। एक ही पत्थर काट कर बने हुए उसके अनेक स्तम्भ श्रात्र भी मौजुद है। इनमें से हो दिल्ली में हैं. एक साँची एक इलाहाबाद में, जो समयतः कीसाम्बी से यहाँ लाया गया है। एक सारनाथ में और दूसरे नेपाल की तराई में हैं। इनमें से कुछ स्तम्म सम्भवतः त्रशोक से पहले के बने हुए हैं। अशोक के समय की कला अपनी देशन थी, यदावि कुछ विहानों के मतानुसार उसमें कुछ विशेषतायें विदेशी भी दिखाई पड़ती हैं। ये विदेशी विशेषतायें 'सम्भवतः ईशन से ली गई हैं।

अशोक के शासन में उसका सामन्य सुमगाउन जीर असंहित रहा। उसके विकार का अनुमान अशीक के शिक्ष हेमों से न्याया जा सम्ता है को अपगा-सामाध्य वर गिस्तान से उदीसा और मैसूर तक फैले हुए हैं। • विस्तार करमीर और नेपाल उसके साम्राज्य के अभिन्न श्रंग थे। सिन्ध नदी पार के चार श्रान्त-श्रार्था, श्राकोशिया,

को भीवित रखने के लिए भी उनका निर्माण किया काता है। ये मीतर से ठीस होते हैं और श्रामतौर से श्रर्द गोताकार बनाये जाते हैं ! जनर के शिरी-भाग में प्रस्तर की छतरियाँ लगी बेदी बनी होता है। चारों छोर बेडिका होती है। वेष्टिश पर खडाई का साम स्टता है।

गेद्रोशिया और पारोपनीसदाई—जिन्हें चन्द्रगुप्त ने सेन्यूक्त निकेटर से प्रात किया था, उपके शामनकाल में गीर्य-माम्राज्य के जंग यने रहे। चीनी यात्री प्रुएनसांग ने खरीक स्त्यों को उत्तर-परिचर्मा सीमा प्रान्त के विभिन्न स्थानों में देपा था। प्राप्ता ने सुप्रीमद्ध चन्दरगाह नाम्नीलीत में अरोक के स्ता का चीना यात्री ने उत्तरीत किया है। अरोक क चौरह शिला-लिन सीमाचर्नी प्रान्तों के प्रमुख स्थानों में अंकित किए गए थे। लबु शिला-लेट ऐसे स्थानों पर मिनले हैं जो अरोक के माम्राज्य की सीमा भी अन्य स्थानों पर मिनले हैं जो अरोक के माम्राज्य की सीमा से अन्य करते हैं। अरोक के माम्राज्य में समुचा मारत समितिल था, केवल दिल्ली छोने के सम्भाव में समुचा मारत समितिल था, केवल दिल्ली छोने के इस भाग की छोड़ कर जो मद्रास के निकट पुर्लीकट से मैस्र के चिताल दुर्ग तक रेप्स पीचने से बनता है।

इतने वड़े साम्राज्य का शासन, चिनवार्यतः वहु कैन्द्रीय, धनेक प्रान्तीय शासकों के प्रस्तर्वत, विभाजित था। एश्योक्त की खाबिक दूरवर्षी शासों का शासन याइसराय के शासन-व्यवस्था हाथ में रहना था। निकट के भीतरा प्रान्तों

का शासन गवर्नर करते थे जिनकी नियुक्ति सीचे राजधानी से होती थी। श्रमेक दन्न-कथाओं में श्रसोक के बाइमगायों के नामों का उल्लेख है। बाद के श्रीकत एक शिजा-लेख में एक इर्मान बाइसराय तुशासक का उल्लेख है। यह पश्चिमी प्रान्तों का बाइसराय था। इनके अलावा श्रशोक द्वारा नियुक्त उपरानाओं का भी उल्लेख हैं। उनके कलावा श्रशोक द्वारा नियुक्त उपरानाओं के श्री उल्लेख हैं। वाइमरायों के श्रमेन मन्त्री होते थे श्रीर न्याय कार्य तथा अद्विधाना-निरीक्ष के लिए महामानों के ममान-पद के श्रीपकारियों की नियुक्ति का उन्हें श्रीपकार होता था।

वह प्रान्तों के वाइमराय राजधराने के न्यकि नियुक्त किए जाते थे। तद्याशाला, वड्यियों, तोपजी खीर दिवस में सुर्र्यागिरि केराज घराने के वाइसरायों का उन्लेख शिता-लेखों में मिलना है। यें कुमार और आर्यपुत्र कहलाते थे। खोटे जिलो के शासक राजुक कहलाते थे। खोटे जिलो के शासक राजुक कहलाते थे। खोटे जिलो के शासक राजुक कहलाते थे। यादेशिक इतके सहायक होते थे और ज्युशार्यन हारा इतके देख भाज, तथा नियंगण किया जाता था। विभागों के खथ्यच्च महामात्र कहलाते थे। नगरों थी-देख-भाज उन्हीं के हाथ में थी। कुद महामात्रों को सम्राट के खादेशों को माथे रश्चित्रार

करने का अधिकार होता था और एक जिले या प्रान्त का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया जाता था। ये आदेशिक महामात्र कहलाते थे। राजुकों को सुन्नाट् ने काफी अधिकार दे रखे थे। कानून और न्याय के संचालन में वे व्यवहारतः पूरी तरह स्वतन्त्र और वे।

सम्राद् ने धर्म-कार्यो के लिए एक अलग विभाग खोल दिया था और इसके लिए विरोप एप से धर्म महामार्गों को नियुक्त किया जाता था। दिला-लेखों में धर्म और मुनिकर का उन्हों मिला है जो पैदावार का आठवाँ माग होता था। शासन के मूल सिद्धान्त्रों कथा भाश्यीय शासकों को नीति का नियरिक समृद्धान्त्र के प्रवीच था। बोर्काइत के बन्दे-बहे निर्माण-कार्य डसी से मन्द्रन्थ रखते था। धर्म का विभाग सीचे सम्राद के प्रधीन था। बोर्काइत के बन्दे-बहे निर्माण-कार्य डसी से मन्द्रन्थ रखते थे। निर्माण-कार्य में सहायता देने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे को प्रविचेदक कहलाते थे। एक मंत्री परिषद्ध नियुक्त किए जाते थे को प्रविचेदक कहलाते थे। सम्राद्ध शासन-मंत्र्यां आहेदा निस्म प्रकार के सहायता करती थे। सम्राद्ध शासन-मंत्र्यां आहेदा निस्म प्रकार कारों किए जाते थे, इसका भी शिला- लेखों में उन्लेख हैं।

ऊँचे, नीचे श्रीर मध्य स्तर के पदाधिकारियों का समाद में व्यवश्यित कम रखा था। सीमावर्ती प्रदेशों का शामन भार खन्त-भहामात्रों को सींपा जाता था। इनके फर्तवर्गों में आधात निर्यात कर जाम करना भी था।

श्रद्रोफ की शासन-व्यवस्था और पद्धति की प्रमुख विदेशवाओं का परिचय इन सब बातों से हमें मिलता है। चन्द्रमुम में शासन-व्यवस्था भी मीव पर ही श्रद्रोफ वी श्रासन-व्यवस्था सकी हुई थी। भीवें शासन-पद्धी पर दिन्नेष प्रत्य दे खाते चल कर प्रकारा हालने का प्रयत्त किया जाएगा।

इतिहास में जाशोक का स्थान यहुत जैंचा है, जिसका सही गुरूपां-कन करना सन्भय नहीं है। इसमा पिरोपतार्थं जारोत या सहज हो उसे अभिदित के शिक्ट पर पहुँचा देशी इतिहास में स्थान हैं। जारनी जाता के नीतक स्था मीतिक उत्थान के जिब जारोक ने ज्ञाब परिक्रम किया। इसके साथ इसमें कीर भी ऐसे गुज थे जिससे उसकी सहानता में बहुत वृद्धि हुई। चौद धर्म के इतिहास में, इस धर्म के प्रवर्गक के बाद, बारोक का ही नाम श्राता है। इसके समकत्त भारतीय शासकों में किसी को राता जा सकता है तो केवल श्रकपर महान् को। देश के दूरवर्ती भागों को श्राव संस्कृति के निफट लाने में श्रशोक ने सफलता प्राप्त की थी। कना-कौशल, उद्योग-धन्यों और व्यावसायिक उन्नति को भी उसने यहुत प्रोरसाहित किया था। लेकिन सबसे बड़ा काम जो उसने किया वह "वसुर्वेव कुटुम्पकम्"—सबसे मेल-मिलाप और विश्वचन्युरव्—का श्रादश है। अशोक का यह श्रादश यानव जाति से ही नहीं, वरन् प्राणी मात्र से—प्रत्येक जीव से—सम्बन्ध राता था। श्र

### ३--प्रारम्भिक मीर्य-काल में देश की सामाजिक तथा धार्मिक परिश्वित

जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध है, हम इसे तीन भागों मे बाँट
सकते हैं—(१) जगज (२) चरागाह श्रीर (३)
समाज श्रीर
भूमि देश के वे भाग थे जो हुर्गम थे श्रीर जिनमे
जगजी जानियाँ रहती थे। इन चम्य प्रदेशों मे
रितकारी शिकार के लिए जाते थे, बहुँ लिये पशु-पित्त्यों को फॅमाने के
लिए जाते थे या ये बन्य प्रदेश हाथियों श्रीर राजाशों के शिकार के
लिए सुरिजित रहते थे।

<sup>\*</sup> ऊँचे दर्जें का धर्म-रावय स्थापित करने वाले शासकों में श्रशोक की तुलना हथगाएल के डेनिक और पेंशिमन से की बाती है। डेनिक और धेंशिमन ना काल क्यां काल था। श्रशोक काल भी उतना हो छन्वन और समुद्र मा। स्थानिक और धीमित धीद धूर्म को श्रशोक ने विश्व पर्म का क्यां में ग्राम के से तुलना मास की थी, इशिलप श्रशोक की तुलना ईशाई पर्म को ऊत्तर उठाने वाले काल्स्टनटाइम से भी की जाती है। दर्शन के तुन में श्रशोक को श्रारंतियन के समक्त रखा जाता है। समाव्य—विस्तार को स्थित को स्थानियन के समक्त रखा जाता है। समाव्य—विस्तार को स्थान के सुत्र में उनके खिलालेल 'क्योर, महे, जटिल और पुत्रशाहित रोग' से युक्त होते हुए मी रीशी की दृष्टि ने शालियर कामनेल के भाषणों की याद दिलाते हैं...और मवसे श्रन में श्रशोक की तुलना एउलका उपर और श्रकर महान्ते हो जाती है। 'सुक्तीं लिलित'श्रशोक' पुन १)

परागाहों पर गापालों और गड़िरगों का अधिकार होता था जो दूसरी जगह रहते थे, लेकिन पशुओं को घराने के लिए चरागाहों में लाते थे। अस्वेक आपनी आम समिति तथा खरहन्त्र आर्थिक के एक अपनी आम समिति तथा खरहन्त्र आर्थिक करवाया थी। राजा के न्यूगों में लिए कुछ प्रदेश अलग कर दिए जाते थे—वैसे समूची भूमि का अनिग अधिकार शासक में ही निित होगा था—"वड भूमि कर वस्त करने का परिकारी था बुमरे की दे सकता था।" परिवार के स्वा क्षेत्र करने के लिए कहा करने के लिए कहा करने के लिए कर शासक किसी दूमरे की दे सकता था।" परिवार के लिए नहीं भूमि कर शासक किसी हमें की दे सकता था।" परिवार के शिक्ष कर निर्मा के कर और उपल का कुछ माग पनि का अधिकार था।

सङ्कों और दूनगामी दूतों के प्रावागमन का वर्णन भी सुनने में प्याता है। करवों की संख्या काफी थी जो दोटो-मोटो हाटों (सामावहण) से तेकर नगर प्लीर व-दरगाह (पहुत्त) तक विस्तरित थे। इनके श्रुतिरिक्त सैनिक महत्व के स्थानों पर हुर्ग बने थे। गढ़-मर्दा की कहा काफी विवसित थी जैसा मेगस्थनीय द्वारा पार्टालपुत्र के वर्णन से पता चलवा है।

ब्नानी क्षेपक मेगाधनीज के वर्धन के आसार घह प्रमुख नगर समयाद्व चतुर्युज के आहार का था। यह गाटलियुज नी नील लग्धा और हेंद्र गील चींद्रा था। इसके चारों को एक चार्य थी जिसमें नगर के गारे धी जिसमें नगर के गारे धी जिसमें नगर के गारे धाना का निकास होना था। नगर के चारों थीर मारी ताहनीरों से चार गाउ का परकोटा था। इस परवीट में नार हो इने के लिए हेंद्र यन हुए है। सुमा और एकपटाना के राजगहकों के मुकापने में पाटलियुज का राजगहल अधिरतर मन्य और मुन्दर था—'अम् रावेश और कर रहते परिसर्थ में सुन्दर दिस्तुत बयान, बीच में यने जल-गुजाहों में नेरती हुई रंग विरंशी महानियाँ अप्रुक्त भीन्दर्थ पा मचार करती थी।'

वाटिलवुप और राजमहल के विस्तार में खरीक में बहुन थेग दिया था। नहीं के तट पर सिमा काठ की गड़ किरयों का मेमध्योंजा ने कनेता दिया है। माहुन्तट पर भी दम तरह की सन्धानिक मेमध्योंज ने देशी भी। कीमा महस्य के प्रमुख स्थानी पर दूर और गारे के गड़ काथ गए थे। यूनानी राजदून ने जनना की मात प्रमुख श्रीणियों का बल्लेख किया है—राशीन को की श्रेणी जिसमे बाह्यण जनता भी बीर सन्यासी होते थे; इसी प्रकार प्रेतिन रों, निमिन श्रिण्यों महरियों और शिकारियों, व्यवमाइयों और कारीमारों, बीर युद्ध में भाग तेने याने लोगों की श्रीण्यों थीं। तरकालीन वर्ण व्यवस्था से ये श्रीण्यों, प्राथाक रूप में ही, में ल खाती थीं। पदाधिकारियों और निरीचको—सरकारी लोगों—को मेगाधनीज ने एक अलग श्रेणी मे रखा है। बाह्यणों (सन्यासियों), श्रमणों और पाराविडयों नी महत्वपूर्ण धार्मिक श्रीण्यों थीं। इन श्रेण्यों के लोग परस्पर विरोधों विभिन्न मतो और दलों में अनुयायी थे। इनमें निर्मन्य (जैन) और आजावक प्रमुख थें। अशोव ने इन्हें विशेष सुविधाण प्रवान की श्री । गृहस्यों की अलग श्रेणी थी। इस श्रेणी के लोगों में माह्यणों, वैरयों, सैनिनों और उनने नायकों, दास और किराये के मजदूरों का उल्लेख है। ये सब विभिन्न श्रेणियों और वर्ग साझाव के सभी प्रान्तों में पाई जाती थीं—चेवल सिन्य पार के प्रदेश को लोबकर जहाँ हिन्दू धर्म का प्रभाव नहीं पहुँच सका था, अथवा अपनी हाए नहीं छोड सका था।

सभी प्रकार के, सभी मतो है, मन्यासियों दा ऊँचा मान आदर किया जाता था। पाप, पुण्य, परलोक और रनम से सभी विश्वास करते थें। उस काल का बीद्ध धर्म अनुयायी जनता बुद्ध की उपासना करती या जैसा अशोक की कोष्णकमल याजा और वहाँ के दर्म की मरस्मत कराने से पता चलता है। विभिन्न दलों में अनुमा अलग मठ और निहार वे जिनमे उनके अपन अपने दल के दर्मन के अध्ययन को भोस्साहिन किया जाता था। इन मठों के साथ उनकी शिख्या मस्याप सम्बद्ध थीं। इन सस्थाओं के द्वारा, वृँ दूँ दूँ कराने जीर मस्याप सम्बद्ध थीं। इन सस्थाओं के द्वारा, वृँ दूँ दूँ साथ उनकी शिख्या मस्याप सम्बद्ध थीं। इन सस्थाओं के द्वारा, वृँ दूँ दूँ साथ अपने साम और मस्याप सम्बद्ध थीं। इन सस्थाओं के द्वारा, वृँ दूँ दूँ साथ साम और मस्याप साम अपने सार जनता तक पहुँचता, या। साचलता वा दस काल का जनता में अपने अहन प्रविक्त प्रचार था। यह इस बात से पता चलता है कि अशाक में अपने प्रवागना (लेतों) की, नागरी या सरोधी लियों में, जनता की वोलियों में, खुद्धाया था जिससे उनका मन्देश जनता तक पहुँच सके और अपनी ही थोला में पढ़ कर लीग उसे आवानी से हुद्धाया कर सके और अपनी ही थोला में पढ़ कर लीग उसे आवानी से हुद्धाया कर सक अधि

क देखिए मुनर्जी की पुरनक पृथ्य १०२ , बी॰ ए॰ स्मिथ ने लिखा है-

कारीगरों स्त्रीर मजदूरों के लिए काम धन्वे की कभी नहीं थी, विशेषकर उनके लिए जो वहुमूल्य धातुत्रों और कपड़े के बारीगर थे। ऊँची श्रेणी के विद्वतापूर्ण कारोबार खीर पेशों में डाक्टर, गायक, मृत्यकार, कत्थक और तद्योग घ घे भविष्य वक्ता थे। पूर्व युग की तरह इस काल में भी उद्योग धन्धों के सगठन थे। इन सगठनों के मुखिया होते थे।

सम्पन्न व्यवसायी श्रेष्ठिन् या सेठ कह्लाते थे।

श्रशोक काल में ज्यापार गतिशील था, बाजार हाट की कमी न थी, सीमा पार करके स्त्राने जाने वाले सामान पर कर लगना था। सड़कों और नगर के प्रवेश द्वारों पर चुगी ली जाती थी। बस्तुओं के मृल्य की सार्व निनक घोषणा की जाता थी और यदि व्यापारी मृल्ये बढाने के लिए किसी प्रकार वा गठ घन्धन करते तो उन्हें दण्ड दिया जाता था। मृल्य, वजन श्रीर नाप तील का निर्धारण सरकार करती थी। स्वयं शासक भी बड़े पैमाने पर च्यापार करता था—"सिक्के ढालने का अधिकार शासक अपने त्तिए सुरक्षित रखता था। सोने चाँदी का ब्यापार मी शासक <u>द्वा</u>रा नियुक्त अधिकारी, उन लोगों की छोर से जो फच्ची धातु लाते थे, खुद करते थे।"क

इस काल में वर्ण व्यवस्था पहले से ऋधिक जीटल हो जाती है। पेरो और उद्योग घर्षों के आधार पर श्रेणी और जाति, वग तथा वर्गो का विभाजन अस्तित्व मे आ जाता है।

विभिन्न वर्गी के बीच अन्तर्विताह अभी तक श्रम्य मगठन होता था। अधिकाश जनता सादा जीवन विवाती

र्था। साधारण स्थाना और साधारण पटनना उसका नियम था। लेकिन इस सादगी के साथ साथ थहुमूल्य भड़कीले वर्की आमोद-प्रमोद के स्थानी, सराय खीर भोजनालयों का भी वल्लेख निलता है। प्रत्येक पेरा के सघ के छापने अधिकारी थे और उनका अपना सग उन था। प्रत्येक सप सार्वजनिक दावत भी देता था। ग्राम तौर से विषयाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति शाप्त था। संयुक्त परिवार की प्रथा, अधिकाशत , प्रचलित थी। निर्धन और असहायों के लिए, "मरे विचार में अशोक काल की श्रीद खाता आज के ब्रिटिश भारत प मुका

बले में श्रिधिक साद्यर थी।

<sup>•</sup> देशिवन हिस्ट्री स्त्राप इन्डिया, भाग १, पृष्ठ ४७६

आहत या मृत सैनिकों के परिवारों के लिए, अकाल मृत्यु अयवा काम १२ते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले कारीगरों के लिए राज्य की और से ज्यवस्था की जाती थी। दास-प्रया पचलित थी। युद्ध में परड़े हुए वन्दियों और खगराधी वर्ग में से दासों की मर्ती की जाती थी।

 लेखन कला का सर्व साधारण में प्रचार या। श्रधिकांश जनता लिख पढ सकती थी जैमा श्रशोक के शिला-लेखों

लंपन कला की प्रथा से प्रकट है। संस्कृत बाह्यों और विद्वानों की भाषा थी। देशी भाषा में रचे गए

जन-नाज्य का भारष्ट्रार भरा पूरा था। राज कार्यों में देशी भाषा का प्रयोग होता था। बौद्ध और जैन मध जनता की भाषा में लिखे जाते थे। सब तो यह है कि पाली, जो खागे चल कर बोद्धों की धम-माषा यन गई मूल रूप में, देशज भाषा थी।

ब्राह्मणों के देवताओं में शिव और विष्णु की अधिक उपासना होती थी। ये दोनों देवता सबसे निय थे। शिव

इस काल के देवता के साथ साथ युद्ध के देवता सबस । ध्य था। श्व इस काल के देवता के साथ साथ युद्ध के देवता स्कन्द या विशास ने भी महत्वपूर्ध स्थान प्राप्त कर जिया था। बीद्ध पर्थों में महा और इन्द्र का पहुंचा उल्लेख मिलता है। जैन धर्म

बीद्ध मधों में नहा श्रीर इन्द्र का बहुपा उल्लेख मिलता है। जैन धर्मे श्रिधकांशतः बिहार श्रीर उज्ज्ञियेनी के आप पास तक मीमित था, लेकिन श्रशोक के समय में बीद्ध धर्म ने व्यापक रूप धारण कर लिया था।

प्रामों की शासन-व्यवस्था पूर्ण-स्वायत्त-होती थी । प्राम की व्यवस्था का व्यविष्ठाता प्रामणी कहलाता शासन व्यवस्था व्या । प्रामों के एक समृद्द का श्वविष्ठाता गोप श्वीर उसर्जी रूप-रेखा या श्रीर सबसे वहा स्थानिक श्वविकारी रूप-रेखा

व्यवस्था का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं।
प्रत्येक प्रान्त खनेक जिलों में — खाहारों में — विभाजित होता था। ये
जिले या खाहार मानों में विभाजित होते ये खीर गोप इनकी देख-माल करते थे। गोपों पा काम प्रमुखतः माल मुखारी चसून करना तथा खेती सम्बन्धी हिसान किताव रखना था। गोप के उत्तर खन्य पदाधिकारी — निरीक्षक और कमिश्तर खादि — नियुक्त होते थे जो समका निययण करने थे। प्राचीन भारत

१२०

कसर्वो और नगरों का प्रमुख श्रविकारी नागरिक होता था। श्रान्ति बन्। रराना उसका काम था। सभी घरों श्रीर निवासियों की गामना भी यह करता था। रोग और महामारियों तथा श्रान्तकाएडों की रोक-थाम बही करता था। बड़े नगर अनेक भागों में विभाजित होते थे और प्रत्येक भाग का एक प्रमुख श्रविकारी

होता था।

प्रमुख तरार पाटिलपुत्र की शासत-व्यवस्था का मेगस्थतीज ने
प्रमुख तरार पाटिलपुत्र की शासत-व्यवस्था का मेगस्थतीज ने
विग्तत वर्णन किया है। तीस किमश्तरों की एक संस्था इसे नगर
था प्रवन्ध करती थी। ये किमश्तर पाँच-पाँच की सख्या मे ६
कमेटियों में विभाजित थे। इस कमेटियों का काम कमशः (१)
क्षीशोगिक कलाओं (२) विदेशियों थी खुख-खुविधा श्रीर श्रातिश्य
श्रीशोगिक कलाओं (२) किया (४) क्षय विषय, यवन और गाप तौल
(३) जन्मग्रस्य की लेखा (४) क्षय विषय, यवन और गाप तौल
रि निरीक्षण (४) उस तैयार माल के निरीक्षण विसकी विक्री का
प्रवन्ध सम्बग्ध विषया ये श्रमुसार होता था श्रीर (६) रगद्य
सामग्री के मृल्य का दशसांश वसूल करना होता था।

मामूहिक रूप में सभी कमेटियों के कमिशनर साधारण देगभाव दा समूचा लाग करते थे। मार्थजनिक विभागों और संस्थाओं
को देर-भाल, वालुओं के मुल्यों भी व्यवस्था, वाजार हाट का
सुप्रवन्ध, वालुरगांद और मान्दरों का निरीक्षण आदि यही करते थे।
कोटिन्य के अर्थशास्त्र में वहे नगरों भी व्यवस्था के सन्यन्ध में इसी
प्रवार के विदेश दिए गए है।

. शासको और राजुनों के आतिरक संत्री और महामात्र होते शे। मचतो यह है कि पराधिकारियों और निर्नेश नी इस ज्यापक सेना के साथ मौर्य साम्राज्य ने पुराने जानको जाँचे के स्थान में कांकिटिक लिपित 'पनीराएन्ट इंडिंग एक है स्वाइस्ट बाह मैंनेशिय-में का एन्ड परियन' (क्राकचा— १६२६ वा पुनर्सपर ए) १० ०० मधा भीठ आह बार देवित लिपिन मीग्यनगोलिटी' ए० २२६, पर भीठ आह बार देवित लिपिन मीग्यनगोलिटी' ए० २२६, पर भीठ आह बार देवित लिपिन मीग्यनगोलिटी' ए० २२६, पर भीठ आह बार देवित लिपिन मीग्यनगोलिटी ए० २२६, पर भीठ मान बार प्राचन के इसाल स्वाद कर हो भी। विदेशी प्रभाव बीर प्रधाप- वियोध कर है स्वीत निर्मेश करवार का की द्वार दिवाई स्वीत कर गई थी, बीर मीग्यनगार पर दलको काफी द्वार दिवाई देवी थी।

रत पार राज्य की काय भूमि और मिचाई के कर से, शास सामधी और तैवार माल पर लगे महसूल नथा चुंगी से, सिक्क टालने राज्य की श्राय में होने बाले श्रुनाफे से, उनोग-धन्यों के श्रोर रार्च लिए कारीगरों को दिए जाने वाले नार्ट्सस के श्रुक्त से, व्याफरियों श्रीर श्रामोद प्रमोद की

साथाओं पर तो कर से और अपराधियों पर किए गए जुरमानों की रक्षम से होनी थी। आग्र के अरण सावन भी थे—जैसे सम्पन्न लोगों से भेट के रूप में धन वस्तुत करना आदि। रार्च के प्रमुख मद थे—सेना ओर अधिकारियों का पूरा वर्ग। मड में, सिवाई के लिए नहरें आदि बनाने, अनाथालयों का निर्माण करने आदि सार्वजनिक हित के कार्यों में भी काकी स्पर्च होता था।

प्रजा की मन्पत्ति श्रीर जन्म सृत्यु का पूरा व्योरा रागा जाता था। मेगारवनीज ने इस व्योरे रा उल्लेग्य किया है श्रीर कीटिल्य ने अपने श्रुपंत्री में इस पर विश्वाय रूप से जोर टिया है। रेन्द्रीय सरकार अनेक विभागों में निमाजित थी जिनमें माल गुजारी की सिमाज प्रसुप्त थे। पर्म दान श्रीर सहायता देने के लिए अशोक ने एक खला विभाग का आयोजन किया था। मत्रियों का एक खनतरंग समिति सम्राद् की महायता करती थी। सम्राद के अपने क अग रहक थे श्रीर उनका दरवार बहुत शानदार होता था। ,

मेगस्थनीज ने लिखा है कि सैन्य विभाग का सचालन तीस महस्यों द्वारा होता था। ये सदस्य, पाँच पाँच

नदरन हार हाता या। य सदस्य, पाच पास संस्थ निभाजित थे। ये सदस्य नमुद्री नामलों की देस भाज करते थे, आवागमन और यातायात का प्रकर्म इन्हों के हाथ में या। रथ, हाथी, चाडसवार और पैरल सेना का निवन्त्रण वे करते थे। भीयं सम्राट् की स्थायी सेना काफी बड़ी था। उसे अच्छा पेनन मिनता भा और वह अपने कार्य में कुराज तथा सज्ज पीनिक स्राट्य को स्थायी सेना कार्य में कुराज तथा सज्ज थी। सेनिक स्राह्म होते थे। सेना कार्य में कुराज तथा सज्ज थी। सेनिक स्राह्म होते थे। इनकी भर्ती कुछ तो सामली प्रथा के स्मुत्रमार होता थी, कुछ किराय के सिनक होते थे। सेना साम्राज्य का महुत्र आधार थी। सानत्रन युद्ध में आहत नहीं किए जाते थे। रोगियों और आद व्यार पा प्रयत्य प्रावर के देश पर प्रावर का विवर की सामल सेना की प्रवार वा सिनक स्वार प्रावर के सिनक सिनक सेना की प्रवार वा सिनक सेना सीनक सेना सीन थी। सीनकों के व्यायाम तथा स्रावर स्वायर के देश प्रवार प्रावर स्वायर के दिना की विवरत तथा नियममद्भ व्यायस्था आद स्वाय प्रावर वा

उपर्युक्त विवरण के श्रविकांश का श्रर्थशास्त्र से भी पोपण हो जाता है। शासक के कर्त्तव्यों के मन्दन्ध में अर्थशाल में लिखा है कि वह सामाजिक शान्ति त्रर्थशास्त्र का रत्तक होता है। अपने साम्राज्य और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए यह सदा जी-जान से चेण्डा करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजा छेल कपट आदि सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है।

श्रर्थशास्त्र एक साधारण राज्य की शासन-व्यवस्था को सामने -रख कर लिखा गया था। जब मौर्य-माम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तब उसके सुत्र्यवस्थित शासन के लिए खनेक उप-राजाओं श्रीर वाइसरायों की स्रावश्यकता पड़ती थी। जो भी हो, स्त्रर्थशास्त्र का रचयिता कीटिल्य, मम्राट् और साम्राज्य निर्माता के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, यरन वह शासन-सम्बन्धी कला का सबसे बड़ा भार-तीय खाचार्य माना जाता है।

# सातवाँ परिच्छेद

## मौर्य साम्राज्य का हास-काल

हम देख चुके हैं कि सम्राट् अशोकका साम्राज्य हिन्दू कुश से वामिल प्रदेश की सीमात्रों तक फैला हुन्ना था।

परवर्ती मीर्य शुग, लेकिन, उसकी मृत्यु के बाद, हासोन्मुसी वृत्तियों ने मिर उठाना शुरू कर दिया। एक-एक करक कराव र्छार स्थोप

दूरवर्ती प्रान्त श्रपनी स्वाधीनता घोषित करने

लगे। इतना ही नहीं वरन एक विदेशी जाति, माम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश द्वार से, मीतर धुम खाई। सम्राट् अशोक की यत्यु हुए अधिक समय न बीता था कि एक यूनानी सेना ने, हिन्दू-दुश को पार कर, मीर्य-साम्राज्य के प्रदेश में पाँव रग्यने में सफलता प्राप्तकर ली।

बाद के मीर्यो के दुशिहान का स्पष्ट मुनिश्चित विवरण नहीं मलता। अशोक के श्रीशिकारियों का पुराकों तथा बीद मंत्री में मि हल्तीय और मिलता है, वह परस्पर पिरोधी है। अशोक शिलानोर्यों में अर्थक केवल एक पुत्र का इस्लेख मिलता है।

उसका नाम तीवर था। लेकिन तत्कालीन साहित्य में आशोक के

सीन पुत्र बताए गए हैं—कुणान, जानीक खौर महेन्द्र। श्रन्तिम पुत्र महेन्द्र के बारे में यह निश्चित नहीं है कि यह सम्राट् का पुत्र या या भाई। जो भी हो, सम्राट् की मृत्यु के बाद के घटना कम फे सम्बन्ध में जो विवरण और तथ्य प्राप्त हैं, वे नीचे दिए जाते हैं। इन्हीं से हम सम्राट् की मृत्यु के बाद के इतिहास का कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

सम्राह् की मृत्यु होते ही राजपराने के लोग भी विहोह की हवा में यहने लगे और मनमानी करने पर खतर अरों के आए। अरों के एक पुत्र जालीक ने परगीर उत्तराधिकारी पर अधिकार कर अपने को स्वतन्न भीपित कर

दिया। दूमरा पुत्र कुणाल सम्भवतः साम्राज्य का नाममात्र का अधिकारी था। लेकिन वह अधा था और उसका प्रिय पुत्र—सम्बद्धिः—द्वासन काय की देल-भाल करता था। जैन और बीद लेपकों ने सम्प्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी यताया है। जैन धर्म के पोषक के स्पर्में इन लेखकों ने उसका उल्लेख किया है।

श्रशोक के एक पीत्र का नाम दशरथ था। मत्त्य श्रीर विद्यु पुराणों में उसे सम्प्रति का पूर्वाधिकारी बताया नया है। सम्भवतः वह सम्प्रति का भाई था। श्राञीवकों को प्रदृत नागार्जुनों की पहाड़ी गुकाशों की दीवारों पर श्रीकित समर्थय-तेयों में उसका उल्लोग मिलता है। इन तेयों में उसे 'देवानामिय' कहा गया है। सम्प्रति का शासन पाटलियुत्र पर ही नहीं बरन श्रवनी श्रीर साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों पर भो था। श्राक्टर रिमय का मत है कि श्रशोक की स्त्यु के वाद उसका साम्राज्य हो भागों में विभाजित हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ शासन करता था और पश्चिमी पर सम्प्रति।

 सातवी राती में भारत आया था, मगद के एक मीर्च राजकुर्मार का उरतेय किया है और कोकल तथा यानदेश के सरदारों पालुक्य और यादवों का प्रारम्भिक शिला लेयों में उन्लेख मिलता है।

मीर्थ साम्राज्य के द्वाम के कारणों पर खब हम विचार करेंगे। इनमें से कुछ तो स्वयं अशोक की नीति में ही मीर्थ-शक्ति के विहित हूँ। अशोक ने खस्तें पर—हिंसा पर—

हाम के बारण फर्भा भरोसा नहीं किया। फलतः प्रजा की सैनिक यृत्ति कूंठित हो गई। कर्लिंग-विजय के बाद सेना की श्रोर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। इतना बड़ा साम्राज्य, जिसका निर्माण श्रशोक के पूब-राजाश्रों ने किया, केवेल शासन-सम्बन्धी शुभ सिद्धान्तों चौर छादशीं के सहारे नहीं दिक सकता था। उसके पीछे तलवार के बल की भी जरूरत थी। स्थानिक गजाओं को एक तरह से पूर्णस्त्रेण स्वतंत्र छोड़ देना माम्राज्य के राजनीतिक स्थायित्व के लिए श्रत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। क्तिंग चौर श्रांध्र जैसे श्रद्धीविता राज्यों का साग्राज्य के प्रन्तर्गत' होना राजनीतिक कमजोरी वा एक प्यौर कारण था। दक्षिण श्रीर उत्तर पश्चिम की श्रीर उत्तरीत्तर विस्तार होने के माथ माथ यह भी श्रायश्यक था कि केन्द्रीय शक्ति को संगठित किया जात। नेकिन ऐसा नहीं हो। सवर । फन्नम प्रान्तीय शासकों ने सनमानी की और उनकी शामन-व्यवस्था ने श्वनेक टीप पैदा हो गए। कलिन, नर्जाशना श्रीर उज्जयिनों में, इस मनमानी के फल स्वरूप, जनता पर श्रतेक श्रन्याचार द्वार श्रीर शामन व्यवस्था ठीक न रह सकी। द्रवर्ती प्रान्तों की जनना पर अधिक श्रत्याचा दूव-यामरी की मनमानी का उसे फाँचक शिक्षार होता पढ़ा। स्वय अपने शासन-कात में ब्यशोक की इस अवार के व्यवेक प्रादेश इन मानों के शामको को देने पड़े थे कि वे जनना के साथ सहानुभूति का हयब-रार वरें। इन शामको में से नुद्र से विस्तुमार चीर अशोक के समय में ही विद्रीत पर दिया थी। संगुचिन नियंगण के प्रभाव में प्रान्ती की जनता में भी सन्भवत: अमन्तीप घर गंधा था और यह मौर्यो के शासन से मुक्त होने का प्रतीका करने लगा थी।

नुषु विद्वानों ने नीर्य सामान्य के हाम के तुप कार्य बारण भी बपाराद के 1 कार्या सतानसार प्रशार रोते हुए भी श्रामीर वी बीज गामननीर्ति में बाजानी से बहुता बस्त्र बर दा भी त्रीर प्ररहें भव था कि कहीं उनका धर्म इस प्रकार प्यतरे में न पड़ जाए। ध्रमेक सुविधाओं से बावाण पितन हो गए थे। लेकिन प्रशोक ने उत्तरा-पिकारियों खोर बाहाणों के बीच संवर्ष के धोई लिक्षित प्रमाण मड़ी मिसते। अशोक के अपने शिला लेखों में बावाणों के भी पति उदार-भाव प्रकट किए हैं और कट्रण के अनुमार अशोक के पुत्र जालीक का व्यवसार बाहाणों के साथ विशेष रूप से निज्ञापुर्ण था।

मीर्य-वंश का जन्त निकट लाने में खरीक के उत्तराधिकारियों की खरनी कर जी खरनी कर कार पर मुक्त के ने बहुत खरिन खायात योग दिया। लो कसर रह गई थी उसे उत्तरी प्रान्तों के साध्याज्य से निकल जाने और पैक्ट्रिय के यूनानियों के जाकमण ने पूरा किया। जाजीक की अशीनता में कश्मीर खपनी स्वतंत्रता पीपित कर चुका था। वीरसेन की अधीनता में गयार ने मा वरमार का जानुकरण किया। ईसा स्वृष्ट क्ट्रिसे मीरिया के जातियों के गहान पर खाकमण करने के ममत्य प्राप्त के जातियोंक गहान पर पर शासन कर रहा था। इस प्रकार मीर्य-साध्याव्य, पुष्यीमंत्र के ज्ञानिस खाष्ट्रा, व्या इस प्रकार मीर्य-साध्याव्य, पुष्यीमंत्र के ज्ञानिस खाष्ट्रा, वेसे से पूर्व ही, पूरी तरह दिल्ल भित्र हो गया था। इस

पुष्यित्र के शुंग-वश के मूल स्रोत का टीक पता नहीं चलता। छुद्ध का कहना है कि शुंग इंगानी ये और शुंग साम्राज्य मूर्य की उपासना करते थे। छुद्ध का विचार है (ई० पू० १८५ से कि वे प्राव्याय थे। व्याकरण के सुप्रसिद्ध व्याचार्य ७२ तक) पाणिनि का मत है कि शुंग सुर्गाचित भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। यह मही है तो इस ब्राह्मण-क्यां के उद्धान में राज्योतिक कारणों की दोज करना व्यावश्यक

गांत्र के ब्राह्मण थे। यह मही है तो इस ब्राह्मण वंरा के उत्थान में राजनीतिक कारणों की स्रोज करना आवश्यक है। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें ब्राह्मणों ने शास्त्रों का अध्ययन छोड़ कर रास्त्र का आश्रय तिया है। दिस्ण के

<sup>• &</sup>quot;ईसा पूर्व २०६ से मौबै-शक्ति का जो हाछ शुरू हो गया था, उभी भो ग्रांति को यक्ती के आफ्रमण ने और भी तेंच कर दिया। गर्ग सहिता और पातेश्वालि के महाभाष्य में इन श्वाक मण का उल्लेख मिलना है। अतिम आपात पुष्पमित्र शुग ने किया और मौबै शक्ति का लोग हो गया।" (राव कीचरी लिखिन पोल टिक्ल दिस्ट्री आक एन्सेन्ट इन्टिस सुधिय स्टारम्, पुष्ट २५०)

कदम्य ब्राह्मण्-वंशीत्पन्न थे श्रीर परिस्थितियों ने उन्हें शासन सूत्र संभातने के लिए प्राध्य कर दिया था।

शुंग राज्य का विस्तार दिल्लिए में नर्मदा तक फैला हुआ था।
सम्भवतः गंगा की घाटी के सभी प्रदेश उसमें
शुंग-राज्य का सिन्मलित थे। पंजाब उसके राज्याधिकार से बाहर
विस्तार था। संस्कृत नाटक मालविकामिम (कालिदामार
प्राप्त-मिन्न, विदेशा—मध्य भारत के ब्वालियर राज्य में थित
भीलसा—पर सासन करता था। पुष्यमित्र काल की प्रमुख घटनाएँ
ययनों का आक्रमण और मगय तथा खारवेल के बीच युद्ध था। इस

हैसा से पूर्व दूसरी शानी के प्रारम्भ से भारत की उत्तर-पश्चिमी
सीमा पर वैिष्ट्रिया के यूनानियों का अधिपत्य
यूनानियों का था। इन यूनानियों के सम्बन्ध में विस्तार के साथ
आक्रमण् इस अगले परिच्छेद में प्रकाश डालेंगे। पात आले
ने जो समकालीन ये जीर कालिदास ने यूनानियों के आक्रमण् का उत्तेख किया है। पातश्चित ने संविष्य भून काल
का प्रयोग करते हुए इस तरह लिखा है—"इस आक्रमण् से और
सभी शोग भिद्य थे, लेकिन स्थयं पातश्चित जो नसे नहीं देगा था— यह भी हो सकता है कि उसने देखा है।" साकेत और मध्यिनका
पर यूनानियों के आक्रमण् और आधिपथय का इस प्रकार, संदिष्य
रीती में, पातश्चित ने उत्तेश किया है।

यद्ध का श्रीगणेश खारवेल ने मगध पर हमला करके किया था।

युनानी आक्रमणुनारी के नाम के धारे में निश्चित कर से नहीं कहा जा सहता कि यह कीन था; किन । इह वीन्त्रियन था इसमें भेदें सन्देह नहीं है। वीन्त्र्र्या के नामित्री ने अपने नाम्य का विस्तार भारत में कर जिया था। भूगों की। जीटन वीते सिद्ध-तेसमें ने प्रतिकृति के प्रतिकृति की जीटन वीते सिद्ध-तेसमें ने प्रतिकृति की प्रतिकृति की प्रतिकृति की अधिकार को देन जैसकों ने पर्यंत्र मिल्रा का प्रदेशों पर भी अमके अधिकार का इन जैसकों ने पर्यंत्र दिवा है। धीन्त्रिया का प्रदेशों सामार प्रतिकृत्या का प्रदेशों सामार का प्रतिकृत्या का स्वार प्रतिकृत्या का स्वर युनानी साम भारत भीत्रियों का समार विस्तार का साम की सिद्धार की सुर्व दूसरी होगे के सम्य कि प्रतिकृत्या का समकात्वीन रहा हो। कुछ सम्भव है कि यह यूनानी पुरविन्न का समकात्वीन रहा हो। कुछ

का यह भी अनुमान है कि पंजाब में सागल (या शाकल) का

मिनान्दर ही खप्यु के यूनानी आक्रमणभारी रहा होगा। यूनानियों के आक्रमण के समय में ही मगध पर शक्तिशाली पड़ोसी राज्य कर्त्विंग के शासक त्यारवेत ने

कलिंग के सारवेल आक्रमण कर दिया था। उड़ीसामे भुवनेश्वर के निकट, उदयगिरि की हाथीगुम्फ नामक गुफा के श्रभि लेख में साखेल का उल्लेख मिलता है। चेंदि वश के गौरव को ऊपर उठाने में उसने यहुत सफलता प्राप्त की थी। पच्चीसवें वर्ष में ही इसका राज्याभिषेक हो गया था। दक्षिण के आंध्रतशी राजा श्री शातकरिंग की उपेचा कर उसने अपनी सेना को पश्चिमी प्रदेशों पर धावा करने के लिए भेज दिया और राष्ट्रिकों तथा भोजकों को अपने अधीन कर लिया। गया के निकट बाराबर की पहाड़ी गीरठिगिरि पर भी उसने आक्रमण किया और इसके बाद राजगृह पर अपना दबाव डाला। यवन राजा की मधुरा तक पीछे दकेलने में भी उसने सफलता शाप्त की। बाद में उसने मगध पर त्राक्रमण किया और उसके शासक बहासति मित्र को अपने सम्मुख नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया। दक्षिण के राज्यों के बिरुद्ध भी उसने विजय शाप्त की।

हाथी गुम्फ श्रमि-लेख में इस बात का संकेत मिलता है कि रारवेल ने जैन भिन्नुश्रों की महासभा का आयोजन किया था। इस श्रीम लेख का विवरण अपूर्ण है और उससे सारवेल के शासनकाल ' के अन्त तक का वर्णन प्राप्त नहीं होता। आप्र के सातवाहन वश के राजा शातकरिंग का यह समकालीन था। दैमित्रियस-युथिदेसी का पुत्र-श्रीर प्रारम्भिक शूंग भी उसके समकातीन थे ।क्ष

इसी बीच सारवेल का उत्तराधिकारी राजकुमार विदर्भ के राजा

के विरुद्ध अपने कौशल का परिचय दे रहा था। विदर्भ का राजा मौर्य-मंत्री का सम्बन्धी श्राप्त्रमध्य यज्ञ

था और शुंग-परिचार के मौर्य-राज्य पर अधिकार करने के विरुद्ध था। शुग राजकुमार के सामने उसे मुँह की दानी पड़ी। इस तथा इसी तरह की अन्य यिजयों से उत्साहित होकर

देखिए 'एविप्रापिया इंडिना' भाग २०, खरड ५, ५० ७१-७६ ।

इसमें जायसवाल ग्रीर चनकी द्वारा प्रस्तुत हाथी गुम्प ग्राभि-लेख दिया हुआ है।

"पुष्यमित्र ने हो अरबमेय यह किए। अरबमेय यह करने का बहेरया है विकर्भ और यबनों पर प्रांत अपनी विजय है। उत्तर्य मनाजा था। । मौर्य-काल में अरबमेय यहां की त्रथा वह हो, गई थी। उनके पुन-'जीवित हो उटने से बाह्यां के किए से घ्राप्टेड्शान का संकेव गिलता है। तेकिन शुंग प्रमुद्दार नहीं थें। विभिन्न पूर्मी के अपने विकास करने के माग में वे वाया नहीं होता थें।

पुष्यिमित्र के याद उसका पुत्र त्रितिमित्र गर्ही पर बेठा। यह एक माहमी योवा था। विष्णु पुराण में व्यक्तिमित्र क्वित्तम शुग वे बाद खाठ राजाओं के नाम मिलते हैं। इत्में ' से एक उमका पुत्र वसुमित्र था। खाने दादा पुष्यिमित्र के मन्य में ही वसने बचुनों पर विजय प्राप्त की थी खीर उन्हें मध्य मानन की एक नदी सिंधु के तट पर पराजित किया था।,

गृग गाजाओं ने पजाड़ के यबनों के साथ मैंत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। वेसनेगर (विदिशा) में एक अभिन्तेरा है जो भागभद्र के चीद्दहर्य वर्ष में अंकित किया गया था। इस अभिन्तेरा से तरा स्वाच विद्वार के चीद्दहर्य वर्ष में अंकित किया गया था। इस अभिन्तेर स्वाच स्वाच होते हुए सा यह राजद्व अपने के विद्युष्ट मा भक्त और भागवत धर्म का अपनाथी कहता था—और वासुदेव मी पूजा के लिए चसने एक गरुइ-प्यक वनवाया था।

. शुंग-काल की उब्लेखनीय घटना यह है कि चवनों को अपनी आक्रमण्-नीति द्वोड़ कर पीछे हटना पड़ा। पातज्ञिल का उदय और भागवत घम का नचार इसी काल में हुजा। गौरवपूर्ण राम-काल की भाँति इस काल में भी घम, साहित्य और अपनी के नेता में काभी उन्नति हुई। विदिशा अपनी कला के लिए आसिद्ध थी। भरदुत के रेत्यों की सुन्दर वैष्टिनार्ष इसी काल की देन हैं।

पुरारों के श्रतुमार इस वंश के प्रवर्तक बसुदेव के वाद तीत राजा श्रीर हुए। ये राजा शुंग-शृंध्य कहलाए। करव राजाश्रों कुल मिला कर पैतालीस वर्ष तक इन तीनों ने का काल राज्य किया। इनका जीवन-युत्त पूर्ण श्रीर निश्चपासक हर से झात नहीं हैं। श्रतुमान किया

ां निश्चपात्मक रूप से हात नहीं है। श्रामान किया जाता है कि ये परवर्ती हु। गों के जो सर्वधा पंगु हो गए थे— समकालीन थे लेकिन परायों में यह स्पष्ट विधित है कि यहारेच ने श्रान्तिम दस हुंग राजाओं ने सार डांला या श्रीर इसके बाद करव राजा पें लाशिस वर्ष तक राज्य करते रहे। इस प्रकार शुंग शासनकाल के ११२ वर्ष बाद करवी का रासनकाल जाता है। उनका शासन सम्भवतः ईमा से पूर्व ७२ से २- तक चला। पर भी सम्भव है कि कुछ हु।ग राजकुमार करवों के काल में भी राज्य करते रहे हों श्रीर उनका लोग आंदों से पराजित होने पर हुआ हो।

ष्प्रांभों का सर्व प्रथम उल्लेख ऐतरेय झाहाए में एक दस्यु जाति की भाँति मिलता है। इस मंथ की रचना ईसा श्रांव गाना पूर्व ४०० से बहुत पहले हुई थी। हम सदर

श्राव राजा पूर्व ४०० से बहुत पहले हुई थी। इस सुदूर श्रातीत में दस्यु जातियाँ श्राय-विस्तयों से बाहर—

होर पर—रहती थी। आंध्र अनाय थे और घीरे घोरे आय का उत पर प्रभाव पड़ रहा था। दिल्ल के उत्तर-पूर्वी भाग में ये रहते थे और इनके पत्स काकी शक्ति थी। ईसा के बाद प्रथम शती के विद्वान साइनी ने आंध्रों का एक-पेसी शक्तिशाली जाति के रूप में वर्णत किया है—''जिसके पास अनेक गॉब और तीम नगर ये जो चारों और परकीट और युजी से सुरिचन थे। इनके शासक के पास १००,००० पैदल सेना, २००० घुड़सवार और १००० हाथी थे।" साइनी की सुचनाओं का आधार मेगस्यनीज का भारत-पर्णन

था। उसके काल में खांध जाति स्त्रीर उसकी शक्ति का महत्त्वपूर्वी

स्थान या। अशोक के तेरहवें शिला लेख में अनेक स्वतंत्र और सामन्ती शामकों के साथ-साथ श्रांध्र शामकों का भी चल्लेख है। इन सब के पास अशोक ने बौद धर्म के प्रचारकों को भेजा था। इस नेख से यह भी सप्ट होता है कि आंध्रों ने मीर्य-सम्राट् की प्रजा बनना स्वीकार कर लियां था। यह चाहे चन्द्रगुप्त के काल

में हुआ हो चाहे अशोक के। अशोक ने अपने समय में केवल एक

हा विजय प्राप्त की थी। यह थी कलिंग-विजय। इसलिए इन टीनी के काल में आंधी की अधीनता स्वीकार करने की घटना ही सकती है।

पुराणों से यह भी पता चलता है कि व्यांध्र जाति के शिशुक या शिमुख ने न केवल करवों को बल्कि शुंगवंश का जो कुछ श्रवशेष था; उसे भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार शिमुल का काल करवों के बाद होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि श्रांत्रों का राज्य साढ़े चार शातयों तक चलना रहा श्रीर शिमुख का जीवन काल ईसा से पूर्व तीसरी शती का श्रन्तिम पच था। अशोक की मृत्यु के बाद शीघ ही आंध्रों ने मी सिर उभारा, और श्रपना शासन स्थापित किया जो ईसा के धाद तीमरी शती नक चलता रहा । इह यदि यह ठीक है तो शिमुख ईसा के पूर्व , र्तसरी शती की ऋत्तिम चौथाई में राज्य फरता था। मौर्यों के आधिपत्य से उसने व्यपने को मुक्त किया और व्यपने राज्य का दर्किसन में दूर-द्र तक विस्तार करने में सफलता प्राप्त की।

पुराणों में आंधवंश के जिन राजाओं के नाम दिये गये हैं, वे ही नाम सातवाहून-यंश के कुछ राजाओं के शिला-

तेखों . में भी मिलते हैं। इससे मालूम होता है, सातवाहन वश

कि ये दोनों वंश एक ही थे। सातकाएओं का विकास, सर्वेष्क्रमें, इक्तिए के कतरी भाग में

\* एक पौराणिक कथा के अनुसार इसे वंश में १६ राजा ये जिन्होंने ३०० वर्ष तक शासन किया। एक दूसरी क्या के अनुसार इस पंथ में तीस राजा हुए जिन्होंने ४०० वर्ष तक राज्य किया,। सम्मवृत: १६ राजा वंध की प्रमुख शाखा के ये और तीव राजा, जिनका मत्त्व पुराख में उल्लेख मिलता है, प्रमुख शाखा के रावाओं के श्रलावा उस वंश के रावाओं में समिनतित है । बो कुन्तल (कर्नाटक) के प्रदेश पर कदम्बों से पहले राज्य करते थे। ( राय

चौषरी एक्ट र 👍 🕽

मिला था। इतका मूल जन्म स्थान मध्य देश के दिल्ल में हि ति या। कुछ विद्वानों का कहना, हैं कि ये नेलारी जिला के था गम से खाए थे। इस स्थान का नाम शिला-तेलों में मातवाहनी-खार खीर सातहनी रत्त दिया हुआ है। कुछ विद्वानों के खातार इनका सम्बन्ध सनीय पुत्रों से मा। "राजाओं के लिए खांप्र शब्द का पयेग सम्मवतं बाद में होने लगा, जब कि वे खानी उत्तरी कीर पिंछमी भूगि से पिंछत हो चुके ये खीर विद्वाद रूप से खांप्र शक्ति रहे गए थे—जन चनके खिकार में केवल कुष्या नदी के मुद्दाने का प्रदेश या।"क

्पुराणों में प्रयमातीन राजाओं का शासनकम ठीक मिलता है— पहतें शिमुख, दूसरे सबके भाई कृष्ण और स्रातक्षणिता की से से कि पुत्र शावकिए। नासिक की गुका में 'एक अभिनेत्व है जिसमें यह बनाया गया है कि कृष्ण के शासनकात में किस मकार हैसे सीद कर निकाला गया। शातकिंग के सम्यम्ध में भी शिला लेख मिले हैं जिनमें उसे रिक्तण्यम् का सर्वशिक्ताली राजा पंताया गया है। इन लेखों से यह भी पना चलता है कि शातकिंग और उसकी रानी ने अनेक किल-यज किये थे—जिनमें इन अश्वमेध यह सम्मिलि हैं। इन वर्ती से पता चलता है कि यह सर्विपरि राजा या और उसकी सत्ता स्वतन हैं। कारदेल के हाथी गुम्क यांते अभिनेत्व से

<sup>ै</sup> एक मत के अनुसार इब बंश का जंगस्यान बैलारी के निकट या। सातवाहनों के सम्बन्ध में राष चौकरी का निम्न मत डेल्लेखनीय है—

<sup>&#</sup>x27;'अनेक कारणों से यह विश्वां किया वा सनता है कि श्राम्प्स्य या सताबादन राजा प्राप्ताय में, लेकिन नाम-एक का कुछ मिश्रया लिए हुए। हानिमावताचुनिका में सातबादकों का वर्णोंन प्राप्ताया और नामों का रक्त सिश्वां तास्यों के रूप में किया प्राप्ता ने। माणों का यह स्प्रेम्य सातबादकों के रूपन्ता रातक जैसे नामों से प्रधीत होता है। उनके प्राप्ताया होने का प्रमाण एक विद्या लेख से भी मिलता है। गीतमीपुत्र शातकृषि की नाधिक में जो प्रश्नित है, उद्युवे उच्चे शिशाला प्राप्ताय कहा गया है।"' (पोलोटिकल हिस्से प्राप्ता इन्द्रिया पृष्ठ २८००१) इस सम्बन्ध में की प्रस्त प्राप्ता होती के स्वार्थ एक० (१६२६) पृष्ठ प्रहट भी देखिए।

पता चलता है कि फर्तिंग के पश्चिम में सस्ये भदेश पर वह राज्य करता या। साँची में भाग्न विवरण से पता चलता है कि पवीं मालवा पर भी उसका अधिकार था। शातकर्षिण और खारवेल के शासन की समझलीनता के आधार पर विद्वानों ने यह बिद्ध करने का अधन किया है कि आंध्र यंश का आरम्भ अन्तिम करव राजा की मृत्यु (लगभग ईसा पूर्व रु) के बाद से होना सम्मव नहीं प्रतीत होता।

यह प्रत्यस है कि प्रारम्भिक राजाओं के राज्य में समूचा वरार, हैदराबाद और सभ्य प्रान्त सम्मिक्तित था। विदर्भ के प्रदेश में इनका शूंगों से युद्ध हुन्या था। वस कात के सिकों और ज्यानिसों से पता चता है कि उनका राज्याधिकार मात्तवा, उन्जयिनी और विदिश्ता तक-इसी से पूर्व दूसरी राती में—हो गया था। सम्मवतः उन्जयिनी जैसी राजनगरी पर अधिकार ने ही उन्हें सम्राद्ध को है सिवय प्रदान कर दी और उनकी गयाना पुराकों में विद्यात की साजवारी की साथ होने तसी थी।

इस राज्य यंश के प्रारम्भिक तथा याद के—परवर्ती—धर्मिन तथों के भीन दीचे कालिक ज़ानार दिखाई पड़ता है। इस अग्नर काल में उनके सम्यम्भ में इस मही सुगाई पड़ता। यह अग्नर काल स्व समय मंग होता है जब इस बंश का एक राजा, पुग्नत स्व सातक स्व माम पर आग्नराज करके आतिन सक्ष शासक की हर्या कर सालत है। इस अंश का सातवाँ राजा हाल साहिरिक अधिक स्व स्व सालत है। इस अंश का सातवाँ राजा हाल साहिरिक अधिक स्व सालत स्व सालत साहिरिक अधिक स्व सालत साहिरिक अधिक स्व सालत साहिरिक अधिक स्व सालत साहिरिक अधिक साहिरिक अधिक साहिरिक अधिक साहिरिक अधिक साहिरिक साहिरिक अधिक साहिरिक साहिरिक अधिक साहिरिक साहिरिक अधिक साहिर्क साह

<sup>े</sup> शातकार्षि को यह तिथि (ईश पूर्व १०१) नातायाद के स्विमित्य से भी पुष्ट भीने हैं। इस क्रमिनेक में स्विप्तम और क्षम्य के बारे में रूप तरह का समान विवरण दिया हुआ है। (भी० ए० सिम्प, क्षमी द्विग्न) प्राप्त स्वरोग्ट इंटिका कीमा पुर २१६)

<sup>ों</sup> भेजा इस मता शुके हैं, एक भर यह है कि इस गेश को क्यों ने बाद एकि यस मुद्दे थी। यह सत्, अहाँ एक प्रत्योवन पर झांपनार को प्रश्न है, यही हो बक्ता है। दान झीन श्राहक साहदासर कर कहना है कि हैना पूर्व

गौतमी पुत्र शातकर्षि का शासन-काल प्रारम्भ होने से पहले विदेशियों के एक नये वंश ने-चहरात लोगों ज्ञहरात शकि ने-राजपूताना और मालवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनके एक राजा नहपान का उल्लेख सनेक गुफा लेखों में भिलता है। सातवाहनों के हाथ से महाराष्ट्रको इन विदेशियों ने छीन लिया था। नहपान का पूर्वा-घिकारी राजा भूमक था। यह भी चहरात वंश का था। कुछ मुद्रा-सम्बन्धी धामिलेखीं में उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन यह नहीं प्रतीत होता कि उसने महाराष्ट्र पर शासन किया था। नहपान के पह-नोई-उपवदात का भी कुछ शिना-लेखों में उल्लेख मिलता है। उमने लोकहित के धनेक कार्य किए थे। इन शिला-लेखों के ध्रतुमार वह बाह्य धर्म का टढ़ समयेक था। साथ ही वह बौद्धों का भी सरचण ७५ में इस बंस ने शक्ति ग्रहण की थी और इस वश के तीसरे राजा शात शिंप के शासन का अन्त ईता संव १६ में हो गया था क्योंकि सभी पराशों ने एक मत से. प्रथम तीन राजाओं का शासन-काल ८६ वर्ष बताया है। प्रोर फिर, २१७ वर्ष के श्रवकाश के बाद—इस अवकाश-काल का एक भा ऐसा शिला-लेख नहीं मिलता जिसमें इस बांश के किसी राजा का उल्लेख हा-गीतमी-पुत्र शातकार्व ईसा सं० १३६ में सिंहासन पर बैठता है। उसके समय के शिलालेलों के पता चलता है कि एक विदेशी शक्ति ने उरियत

प्रकाशित हुया है।)

योग राय चीयरी का मन है कि प्रथम तीन राजाओं का शासन-काल देवा पूर्व दूसरी. शती में नहीं हो एकता। उनके मतातुसार शासकार्य का स्वातुस्त हैता पूर्व प्रशी गती में होता जो होए जो होता शासने स्वातुस्त हैता पूर्व प्रशी गती में होता चाहिए को होता शासने हैं। अपने स्व का शासकार्य के का भी काक है (नन्द राक्ष के १००वर्ष में विश्व राक्ष माँ का का उन्हों को पत नार्यान्व के में का स्वातुस्त के स्वातुस के

होकर, इन्छ समय के लिये, सतबहर्नी को ग्रान्वेरे में डाल दिया या। यह विदेशी शक्ति सहरात के (देखिए 'दकन ग्राम सातबाहन पीरियद' पृष्ठ ७१-२। यह लेख 'इन्डियन एन्टीक्वेरी,' माग ५७ में करताथा। सहरात उन प्रथम दो चत्रप कुर्तो के थे जिन्होंने पश्चिमी भारत पर शामन किया था। सत्रप शब्द सम्भवतः फारसी के प्राचीन शब्द 'त्तत्रपवन' का संस्कृत रूपान्तर है जिसका अर्थ 'राज्य का रचक' होता है। ईरानी प्रान्वों के शासकों के लिए इस शब्द का

प्रयोग किया जाता या। नहपान का राज्य विस्तृत चेत्रों में फैला हुआ था जैसा उसकी मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों स्थीर उसके बहनोई द्वारा निर्मित लोकहित की संस्थाओं से माल्म होता है। उत्तर में यह अजमेर तक फेला हुआ था और इसमें काठियाबाइ, पश्चिमी मानवा, दिन्सी गुजरात ऋौर महागप्ट्र का कुछ भाग सम्मिलित था। उसके शासन-काल की तिथि के सम्बन्ध में तरह-वरह के और विभिन्न श्रतमान लगाए गए हैं। इन श्रतमानों का विस्तार ईसा से पूर्व प्रथम शतों के अन से तेकर ईमा मवत् की दूसरी शती तक फेला हुआ है। सम्भवतः विदेशी चत्रभी और आंध्र-सातवाइनी के बीच गहरा श्रीर दीर्घ कालिक संघप हुआ था। इस संघर्ष की प्रतिध्वनियाँ हमें उउजीयनी के विकमादित्य और उसके नगर से शकों के वहिष्कृत किये जाने से सम्बन्ध गखने वाली कथाओं में मिलती हैं।

श्राप्रवश का गीतमी पुत्र शातकर्षि २३ वाँ राजा था। सहरात चत्रपों का नाश करने में उसने सफलता प्राप्त की थी श्रीर उनके राज्य की उसने श्रपने श्रीधकार गीतमी पुत्र में केर लिया था। एक अभि-लेख में इसका यर्गन है कि उसने "चहरातों को नष्ट कर सात-शातकर्शि

चाइन कुल के गौरव को फिर से ऊँचा हरूरा, था।" ईमा म० दूसरी श्वा के प्रारम्भ में वह गरी पर बैंडा धा! उसके बाद उमके पुत्र बाशिष्टिनुत्र श्री पुलुमात्री ने ईसा पर १५= के लगभग राज्य की बागडोर संभाली।

<sup>•</sup> एक मत के श्रनुवार एक सुद्ध में स्वय नहपान गीतमा पुत्र शातकीर्य द्वारा मारा गया था। एक दूसरे मत के अनुसार नहपान ईमा पूर्व प्रथम इती में हुट्या या और वह तथा उठके उत्तराधिकारी प्रपनी विजित भूमि पर लगमग एक शती तक राज्य करते रहे। पुलुनाधी ने मी इम राज्य का उपमोग बिया। (देगिए जे॰ श्रार॰ ए॰ एव, (१६२६) वृष्ट ६६२ ग्रीर "दि इंडियन एरटीक्वेरी" १६१८ पुष्ठ १४६। गीतकी पुत्र और बाशिष्टिपुत्र

गौतभी पुत्र के राज्य-विस्तार का वर्णन नासिक की गुफा नम्बर तीन के विश्वत अभिलेख में मिलता है। पुलुमायी अपने पिता के साथ संयुक्त शासक के रूप में सहयोग करता था। उसका शासन-चेत्र सम्भवतः महाराष्ट्र था। जब उसका पिता सातवाहनों के पैतृक मु-स्त्रेत्र का शासन करता था।

पुलुमाची ने करीच तीस वर्ष तक शासन किया। उसने उज्जियिनी के शक महा चत्रप रहर्दमन की कन्या से विवाह किया था। रह्दमन का पितानह चरटाना था। शक चत्रपों के उस दूसरी शासा से सम्बन्ध रखते थे जिसने पश्चिमी भारत पर शैज्य किया था। उद्दर्सन को किया था। उद्दर्सन परिवार के विनाश के वाद चरटाना ने—जो नर्थ वर्श सांस्थापक था—जहाँ तक उसके लिए सम्भव हुआ, नह्दपान के चेत्र को किर से अपने अधिकार में कर लिया था। उसकी मुहुलों से पता चलता है कि उसके राज्यिकार में महरान्द्र को छोड़ कर, श्रेष सभी चहारात भू चेत्र आ गया था। चरटाना का शासन-कात रेसा स० १३० से पूर्व हो सकता है जय उसके पीत्र, बहुदामा का शासन गररूम हुआ। ये चत्रप, ऐसा मालूम होता है कि, उत्तर-पश्चिमी भारत के महान कुराया शासकों के अधीन थे।

हद्रदामा ने अपने वहनीई पहुनायी की दो बार युढ में परास्त किया है और उसके राज्य का अधिकांश माग— यहांशी जिसे पुनुमायों के पिता ने सहरानों से श्रीना या- अपने अधिकार में कर लिया। अन्त में पुनुमायों को कद्रदमन से 'सन्धि करने के लिय बाध्य होना पड़ा। स्ट्रदमन ने अपनी कन्या का विवाद सातवाहन से किया था। उसके राज्य के पश्चिमी भाग से हाथ से निकस जाने का संकेत इस बात से भी मिलता है कि मातवाहन को अपनी राजधानी स्थाना-तारित कर निजास राज्य के येठान नामक स्थान में के जाना पड़ा था। यहाशी ईसा सठ १७१-२०२ श्रीप्र-कुल का अन्तिम राजा था और अपने कुल के अर्वीत गीरव की उसने बहुत कुछ बनाए रसा था। पत्रचों के सिकों के अनुहरण पर उसने अपने नाम के सिकके बनावप थे।

के परसर सम्बन्ध और सातवाहनों के विश्वों श्रव क्षणों के प्रति न्यवहार का भी के॰ ए॰ नीलकरूट शास्त्रों ने जे॰ शास्त्र एस, (अस्ट्रस १९२६) पुष्ट ६४४-६५५ में सुनगर हुआ और स्वष्ट विवेचन किया है।

संभवत: ये सिक्के उसने उन प्रदेशों में चाल, करने के लिए बनवाए ये जिन्हें पसने चत्रपों से फिर जीता था। उनके कुछ सिक्कों पर जहाज की छाप भी भिलती है जिससे पता चलता है कि उसकी शक्ति केवल स्थल साग तक ही सीमित नहीं थी। उसके उत्तरा-भिकारी, कम से कन उसके राज्य के पूर्वी माग में, शासन फारी रहे। इनके नाम ये—विजयश्री, चन्द्रश्री और पुल्यायी चतुर्थ। अपने कुल के ये श्रन्तिम राजाये। इस कुल का श्रन्त ईमा म० २२४ में हुआ। इस प्रकार, हायश्री के बाद, आंध्रों की शक्ति बहुत छित्र-भित्र और चीए होकर नष्ट हो गई।

अप्रीति के हास के क्या कारण थे, उनका ठीक पता लगाना कठिन है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि श्री पुलुमायी के बाद राज्य के शासन की बागडीर

हास के कारण

जिन उप-शासकों (वाइसगर्यों) के हाथ में थी, वे अधिफारातः सैनिक थे। साम्राज्य के अन्तिन दिनों इन स्प शासकों ने, अपने अपने प्रदेश में, स्वतंत्र राज्यों की घीपणा कर दी। रायका म, जनगणना प्रस्ता म, त्याव रास्ता ये सैनिक उपशासक, अधिकतर, नागवंशी वे और महारथी, नाग और चूतू कहलाते थे। इन उप-शासकों में सब मे महत्वपूर्ण चूत था। यह यनवामी राज्य पर शासन करता था। यह अपने को शातकर्षि भी कहलाता था। आगे चलकर पल्लवों ने, वनवासी के चूतू से विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर के, उन भानों को शास कर . लिया जो साम्य ख्रांत्र सालाज्य के दक्खिनी सूचे थे।

श्चांत्र साम्राज्य के हास के अन्य कारणों में ईमा संवत् दूसरी शती में होने वाले विदेशियों के अनेक आक्रमण भी थे—जैसे राष्ट्री श्रीर गड़िर्सों की जाति के श्रामीरों के शाकामण। पुलुमायी के परवर्शी शासन काल में आंध्र-सातवाहरी को शक्ति ने पतनी मुखी दिशा प्रहण कर ली थी और रुद्रदामा की विजयों ने पतन की गति को कौर भी तेज कर दिया था। ईसा स० १४० में उत्तरी महाराष्ट्र कींकण चीर गुजरात उनके हाथ से निकल गए। यज्ञश्री के शासन काल में बर्चाप उन्होंने फिर से कुछ जीवन प्राप्त किया, लेकिन उनके साम्राज्य के दत्तिश-पश्चिमी परेश स्थायी रूप से उनके हाथ से निकल गये—उत्तरी माग चत्रपों के हाथ में चला गया स्त्रीर दिख्य पर चूत् के घंशवालों में कन्जा कर लिया। कुछ दिनों तक और सातवाहनों की शांक पूर्वी दक्षिण में अपनी कान्तम घड़ी की प्रतीशा करती रही श्रीर श्रन्त में इच्चाकु तथा पल्लवों के उत्थान के सामने वह सदा के लिए लोप हो गई।क्ष

उत्तरी भारत और आंधों के रिज्ञिए के राजनीतिक इतिहास का वर्शन हम कर खुके हैं। अब हम, तेज गति के १ पार्मिक खार साथ, बुद्ध के समय से लेकर ईमा संवत् की साहित्विक अवस्था दूमरी राती तक, जनता के पार्मिक तथा सामा-

साहात्वक अवस्या दूसरा राता वक, जनता क यामिक तथा सामा-र्जिक जीवन पर प्रकारा दालने का प्रथरन करेंगे। ईसा से पूर्व पाँचवीं और जीधी शती में तीन प्रमुख मतिहुन्ही धर्म थे जो आगे आने का प्रयत्न कर रहे थे— जीवयों की स्थिति हागाया बीज और जैन धर्म । उन तीनों में

धर्म ये जो आति आति का प्रयक्त कर रहे येजितयों की रियति माहाण, बीद्ध और जैन धर्म। इन दोनों में
नाहाण धर्म सब से प्राचीन या और इसे महाधीर
वर्धमान खीर बुद्ध दोनों काफी खावात पहुँचाया । महाधीर
और बुद्ध दोनों ने भचार के आधार पर अपने धर्म का संगठन
किया था और उनके पवित्र तथा विहान मिछु देश-मर में धूम-पूम
कर अपने मत का प्रचार करते थे। जैनियों ने अनेक दर्धों का
संगठन किया था धीर विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के उन्होंने सीख
लिया था। इनिछ मारत और सिहलद्वीप के निवासियों में उन्होंने की
खाया था। इनिछ मारत और सिहलद्वीप के निवासियों में उन्होंने
अपने नये धार्मिक संदेश का प्रचार किया। उनके प्रयत्नों के
फलस्वरूप खनेक वार्मिल राजा जैन-धर्मावलक्ती हो गए। महुरा
और रायनद जिलों में जो प्रारम्भिक माह्मी शिलान्तेय मिलते हैं,
वे उन जैन मिहुओं की देन बताये जाते हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शती
में, यहां की पहाड़ों गुकाओं में रहते थे। उत्तर मारत में उनका
प्रचार इसिलये आगे नहीं बद सजा कि सम्प्राट् अशोक बीद्ध धर्म के
खहुतायी से और बीद पर्म के पोपण तथा प्रचार में उन्होंन वह
स्वास के साथ थोग दिया था। जैन और नाह्मण धर्म के प्रति भी,
इसमें सन्देह नहीं, अशोक का व्यवहार दशर था, लेकिन प्रवागनी

<sup>&</sup>quot; अध्यक धातवाइन राजाओं के विक्के केवल मध्य प्रान्त में पाए गए है। आंत्र देश में भी वे मिले हैं। किन्तु पश्चिमी रिविष्य में कर्ताई नहीं मिले। बरीवायेटस्तुर पर खुदे हुए तीन खेल मिले हैं— वे इच्चाकु वन्शी भी बीरदुवरूप के काल के हैं। इन होली की लिलावर और बनावर तीकरी शताब्दी के समय की श्राह्मी गई है कब इच्चाकुकों ने शतवाहनों को श्रवद्दय कर कानना स्विकार समा लिया था (इंडियन एन्टोइवेरी, माग yo पुन्त १५६)

का जो क्रम ऋशोक ने जारी किया ध्वीर जिस जोश के साथ पदाधिकारियों ने प्रहापनों का कार्य करना शुरू किया, उसने जैन धर्म के प्रसार में श्रवश्य ही बाधा पहुँचायी होगी। सच तो यह है कि जैन धर्म को दिल्य पूर्वी आगों में—दियोप कर कर्तिंग के राज्य में जहाँ का राजा खारवेज (है० पू० दूसरी शती) पका जैन या-रारण लेने के लिए वाधित होना पड़ा। कर्तिंग में हुप के समय तक (ईसा संवत् सातवीं राती ) जैन घम फलता फूलता रहा । 🕸

अशोक की मृत्यु श्रीर तज्जन्य एसके साम्राज्य के पतन ने जैन धर्म को उत्तर भारत में पनवने का अवसर प्रदान

किया। ईसा के बाद दूसरी शती के जो लेख मधुरा में मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ईसा जैन धर्म का सुरु प्रथम शती के पहले से मधुरा जैन धर्म का फेन्द्र वन गयाथा। मालवा में भी जैन मतावलस्वियों की संख्या

काफी थी। डलियिनी के राजा विक्रम के जैन धर्म प्रहण करने की गाया से भी इस बात की पुष्टि होती है। तामिल महाकाज्य शिलपा-दिकरम में, जो ईमा संवत की प्रारम्भिक शतियों मे रचा गया था श्रीर जिसका रचियता एक जैन या, तामिल देश में स्थित अनेक कीन । बहारों का वर्णन मिलता है। जो भी हो, बौद्ध धर्म के मुफायले बैन धर्म का प्रसार कम हुआ। जैन धम की इस धीमी प्रगति के ये कारण थे- १) जैन सघ का, प्रारम्भ में ही, शतेतान्यर श्रीर दिगम्बर में विभाजित हो जाना (२) प्रतिहन्द्री श्रीर समान आदर्श

परवर्ती मौर्य शास्त्रों में सम्प्रित ने जैन धर्म की प्रोत्माइन दिया था प्रस्ता माल वावना स कामात न बन यस का मालाका वर्ण जा जीर सम्पूर्ण कम्बूडीय हे जैन मिहिरों का उपने निर्माण किया। दिख्य भारत में प्रचार, काने के लिए उसने जैन मिहुजों को सेना या। कतिल में चैन और धोढ़ रोनों प्रमी का ग्रन्स या—खड़ीगिर और दर्शनिर को गुनाओं में रोनों मतो के मिहु रहते थे। इन गुफ़ाओं में ते कई एक देशा पूर्व दूशरी या तीसरी याती में सोटी थी। उनकी दीशरी पर बौद क्यासी और जैन तीर्यक्षी के चित्र अंतित नितात हैं। दुप्रशास ने—वो देश सबत दरह और इ४५ के बीच वर्तिन खार्च जा—लिला है कि देश में निर्मर्थों को संख्या वार्ची झर्थिक थी। ( देखिए सी॰ जे॰ ग्राइ कृत 'बैनिवम इन नार्दने इन्डिया' परिच्छेद ४ क्रीर 'दीन्त्रम इन वर्तिग देश' श्री-मैली के डिरिट्रस्ट गजेटियर श्राफ प्रेरी, पृष्ठ २४ मी देखिए।

वाले अन्य मतों का श्वास्तित्व--जैसे गोशल द्वारा सस्यापित आजीवक, गोशल पहले महाधीर का ही शिष्य था (३) बौढ़ घर्म का राज्य शक्ति द्वारा पोषित होना खौर (४) शुंग खौर कपर्वो के आश्रय में ब्राह्मस्य धर्म का फिर से नया जीवन तथा चैतना महस्स करना।

वौद्ध धर्म का जीवन, उसके जन्म काल से ही, उंज्जनल रहा। एक तो गौतम बुद्ध का । आकर्पक व्यक्तित्व,

वीद धर्म का दूसरे बीद धर्म के सीचे तथा स्पष्ट सिद्धानीं— राष्टव्यापी रूप के कारण बीद धर्म ने बुद्ध के जीवन-काल से ही सर्वेप्रिय स्थान प्राप्त कर लिया और उसके

श्रा स्वापन प्राप्त निर्माण के सहया कार्य । स्वापन अर्थ स्वापन श्रापन के सहया कार्य है थी। बुद की एरसु के साद, उसके ४०० श्रमुयायियों ने राजगृह में एक महासमा का श्रायोजन किया जिसमे बोदधर्म के प्रमुख सिदान्तों तथा बौद्ध भिछुत्रों के अनुशासन का ज्यवस्था पर विचार किया गया। वोद्धों की दूसरी महासभा का र्जाधवेशन, अशोक के शासन से पूर्व, वैशाली में हुआ था। इस अधिवेशन में चम चीर नमें बीद अनुशायियों के भेट श्रीर विशेष से उत्पन्न समस्याओं पर विचार किया गया। विनय का पाठ फिन्से ठीक किया गया। यह व्यधिवेशन बौद्धों के दो दलों मे विभाजित हःन से पूर्व हुआ था। तीसरा अधिवेशन पाटलिपुत में, जाशाक के गव्यामिषेक के आठारहवें वय में हुआ। कहा जाता है कि यह अधिवरान महाशांगकों के वहे दल की अपनी समा थी। तिग्स मोमगालपुत्त ने इसकी व्यथ्यच्या की थी। पढोसा देशों में वपदेशक भेज कर बौद्ध धर्म का प्रचार तिस्स मोमगलिपुत्त ने ही शुरू किया था। लेकिन इस कार्य को सफलता तक पहुँचा कर बौद्ध धर्म को विश्व-चाना रूप खरीक ने दिया। अशोक ६४ ००० उपदेशकों श्रीर भिद्धओं का महायता देता था और उसने ५४,००० सवनो तथा ग्यारको का निर्माण बौद भिद्धओं और जनता के लाम के लिए किया था। राजकीय घर्म सदेव फलते फूलते हैं और इनमें कोई आश्रय नहीं कि बौद्ध धर्म, अशोक के शासन काल में चरमोत्रति के शिखर पर पहुँच गया या। अशोक का साम्राज्य भारत के सभी राज्यों से बड़ा था। अशोक ने मौद्ध धर्म के प्रचार में जो प्रेरखा दी, उसके लिए जा प्रयस्त किये, उनका फल भी काफी मिला। सिंहल श्रीर उत्तर पश्चिमी चीन ( स्रोतान, कासगर खादि ) निश्चया स्मक रूप से पौद्ध मतावलाबी हो गए। भारत से बाहर के देशों के

धार्मिक विचारों पर बौद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव पड़ा—जैसे सीरिया श्रीर मिश्र में, जिनसे भारत का निरन्तर आदान-प्रदान रहता था।

लेकिन इस राजकीय प्रश्रय की प्रतिक्रिया भी आरम्भ हुई श्रीर इस प्रतिक्रिया के चिन्ह आरोक की मृत्यु से पूर्व ही दिसाई पड़ने लो ये। योद धर्म के मुकाबते में अन्य धर्म अनायास ही वर्षित हो। ये और इस चपेता को प्रतिक्रिया हाना आरमक वा। मारोक अपनी जुद्धावस्था में श्राँस बद करके बोद सपों को वा। ने वा। या जिस पर उसके मंत्री अपनी नजर रखने क्षेत्रों। अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए, वे कहर बोद नहीं थे और उनमें से एक, दशस्थ, ने आजीवकों को तीन बार गुकाएँ देने के लिए स्वीकृति दी थी।

अशोक की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को राज्य की ओर से सहायता मिलनी बन्द हो गई। हम देल चुके हैं अशोक के याद कि अशोक के उत्तराधिकारियों में से एक शिव बौद धर्म का दपासक वा। अशोक का एक पौत्र सम्प्रति, जो पत्रिको पान्नों बर साधन करता था. जैन ही

. पश्चिमी प्रान्तों पर शासन करता था, जैन हो गया था। अशोक के प्रझापनों —शिला लेखों —का ब्राह्मणों पर जो श्रसर पड़ा था, उसका उल्लेख इम पहले ही कर चुके हैं। शुंगराज्य के संस्थापक पुष्यमित्र ने बीद्ध संघ के विकद्ध कड़े क्याय काम में लागा श्रुक्त कर दिया था। इस प्रकार ईसा से पूर्व दूसरी शती के लाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार ईसा से पूर्व दूसरी राती के वाद बोद पर्म के सूर्य का अस्त होना आरम्भ हो नया। भारत के सुदूर स्थित भागों में —जैसे सिंहल, पंजाब और उत्तर पिक्रभी प्रदेशों में —पौद कमें के अनुवायों अभी तक रोप थे, लेकिन आरोफ के शासन-काल में इस धर्म ने जी राष्ट्र-ज्यापी कर पाराख किया था, वह अब समाप्त हो चुका था। इतना नी तही, ईसा की दूसरी राती के लगमग बीद धर्म के सिद्धानों में बहुत वहां मौतिक परिवर्तन हुआ। पौद के विदेशी अनुवायियों ने, जिन में आति-भेर न था उसे एक नया रूप दे दिया। ये विदेशी शक और यहीय लोग थे। उत्तर-पिक्रमी भारत के जुरान बंद की स्थायिक इन्हीं की एक राता थी। दिन्दू समाज में अपने प्रदेश को उसकी आति-वास्त्रा के पराए परित पाकर उन्होंने होत धर्म को —वो धर्ण-भेर को नहीं मानता था—अपना लिखा और बठ की वे एक देवता को सही मानता था—अपना लिखा और बठ की वे एक देवता को नहीं मानता था-अपना लिया और बुद्रकी वे, एक देवता के रूप में, छपासना करने लगे वे।

बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक रूप में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था चीनियों ने इस को महायान सम्प्रदाय का नाम दिया और पुराने बौद दीनयान सम्प्रादय के फहलाने लगे। महायान सम्प्रदाय के बौद्ध भक्ति पर अधिक जोर देते थे, जो तात्कालीन भारतीय भाव-धारा के अनुकृत था। मिक-भावना से प्रेरित होकर उस फात की जनता ने इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की मंख्या में बहुत यृद्धि की। इन अनुयायियों के हिए संस्कृत में नये धर्म-मंथ लिसे गए। ये मंथ बहुत बड़े-बड़े थे श्रीर त्रिपिठकों के श्रंश, जैसे-के-तेसे, इनमें उठा कर रंघ कर दिए गए थे। छुश्न सम्राट् कनिष्क के शासन काल में जालवर में बोड़ों की महासभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद इस सम्प्रदाय ने अपना एक अलग स्थान बनाने में सफलता शाप्त कर जी। जिसके सम्बन्ध में विस्तार के साय अगते परिच्छेद में प्रकाश हातेंगे।

अब तक जो कुछ इस कह आए हैं उससे इतना स्पष्ट है कि ईसा से पूर्व छड़ी राती में ब्राह्मण धर्म पर बौद और जैन—दोनों ओर से आवात पहुँचा। नेकिन फिर भी ब्राह्मण धर्म का देश से लोप नहीं हुआ। त्राक्षरा घर्म ब्राह्मण धर्म कमी भी प्रचारकों श्रीर उपदेशमें का धर्म नहीं रहा। इसके प्रतिकृत वह सकीर्त श्रीर दूसरों से श्रतग रहने वाला रहा है। अशोक की उदार हृदयता से 'लाभ' उठा कर उस काल के

फई महान् व्यक्ति हिन्दू दर्शन के अध्ययन और विकास में बरावर लगे रहे। परा अशोक की सब धर्मी के प्रति सम-भावना की नीति के काल में ही धीरे-धीरे उनकी उपेत्ता ही होती गई।

पुष्यमित्र के सिंहासन पर अधिकार करने के बाद से बाह्य स्— धर्म ने फिर उत्पर चठना शुरू किया। यज्ञादि का युग फिर से शुरू हुआ और जनिय धार्मिक साहित्य बहुत बडी मात्रा में रचा गया। इस जनविय धार्मिक साहित्य में सभी शतिबन्दी धर्मों के को खपनी छोर

श्राक्रियतं करने के लिए दितने ही प्रचलित श्रंघ विश्वासों को भी आक्रायत करन के लिए वितन हो जयाला क्या जियाला का मा इस साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया। रीजमत और वसुनेय की उपासना ने फैलना शुरू कर दिया—जैसा सातवाहन काल के अभिलेखों से पता चलता है। इस प्रकार हिन्दू धर्म ने जनधिय ट्यु\* रिक गुगंबा हव बारण किया—ऐमा धर्म जिसकी सुजारें. धार्मिक विचारों पर बौद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव पड़ा—जैसे सीरिया और मिश्र में, जिनसे भारत का निरन्तर आदान-प्रदान रहता था।

लेकिन इस राजकीय प्रश्नय की प्रविक्तिया भी चारम्स हुई और इस प्रविक्तिया के चिन्ह आशोक की मृत्यु से पूर्व ही दिखाई पड़ने को ये। बौद धर्म के मुकाबकों में ज्ञन्य धम जनायाम ही वर्षीकृत हो गये और इस वर्षेचा का प्रतिक्रिया हाना आवश्यक वा। अशोक अपनी युद्धावस्था में आँस बद करके बौद संपों को दान देता था जिस पर उसके मन्नी अपनी नजर रखने क्षेत्री। अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए, ये कहर बौद नहीं थे और उनमें से एक, दशार्थ, ने आजीवकों को तीन बार गुकार देने के लिए स्वीकृति दी थी।

अशोक की मृत्यु के दाद बौद्ध धर्म को राज्य की ओर से सहायता मिलनी बन्द हो गई। हम देख चुके हैं अशोक के बाद कि अशोक के उत्तराधिकारियों में से एक शिव बौद पर्म का उपासक दा। अशोक का एक पौत्र सम्प्रति, बो

पश्चिमी प्रान्तों दर सासन करता था, जैन हो गया था। अशोक के प्रक्षापनों — शिला लेखों — का ब्राह्मणों पर जी असर पड़ा था, उसका उल्लेख इम पहले ही कर चुके हैं। शुंगराइय के संख्यापक पुष्यमित्र ने बीद्ध संघ के विकद्ध कड़े उपाय काम में लाला शुरू कर दिया था। इस प्रकार ईसा से पूर्व दूसरी शली के लाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार ईसा से पूर्व दूसरी राती के बाद बौद धर्म के सूर्य का अस्त होना आरम्भ हो गया। भारत के सुद्द स्वित भागों में—जैसे सिंहल, पंजाब और वत्तर पश्चिमी प्रदेशों में—बौद धर्म के अनुयायी अभी तक गेव थे, लेकिन अशोक के शासन-काल में इस धर्म ने जो राष्ट्र-व्यापी रूप धारण किया था, वह अब समाप्त हो जुड़ा था। इतना हो नहीं, ईसा की दूसरी राती के लगभग बौद धर्म के सिद्धान्तों में बहुत वहा मीलिक परिवर्तन हुआ। बौद के विदेशी अनुयायियों ने, जिन में आति भेर न था उसे एक नया रूप दे दिया। ये विदेशी शक और गुरेशि लोग थे। चत्तर-पश्चिमी भारत के कुरान बंश की स्थापिक इन्हीं की एक शास्त्रा थी। हिन्दू समाज में अपने प्रवेश को चर्मा का उसे शि एक शास्त्रा थी। हिन्दू समाज में अपने प्रवेश को चर्मा का निक्षा करने वाल करने प्रवेश के —चो धर्ण-मेंद को नहीं मानता था—अपना लिबा और बुद की ने, एक देववा के रूप में, एपामना करने लगे थे। के रूप में, छ्पामना करने लगे वे।

प्रंथ रचे गए। प्राफ़न का प्रचार और प्रमाव अपेचाकृत कम हो गया। यहाँ तक कि बाह्मणों के अनुकरण में कितने हां बीद और जैन बंध भी संस्कृत में ही लिखे गए। आर्योसुर की जातक माला, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म का कथाएँ वर्णित हैं और ईसा से पूर्व दूसरी रानी का एक और अंथ महावस्तु, पूर्णतया सस्क्रत में ही रचे गए थे। सस्क्रत के इस सत्थान का यह प्रभाव था कि जैनियों ने अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए इसे ही अपनाया। इस प्रकार संस्कृत का, विरोधी बौद श्रीर जैन धर्मी द्वारा श्रपनाया जाना, ब्राह्मणी की विजय का द्योतक था। १६४

श्रांप्र सातवाहन शासन काल में भी बौद्ध धर्म, दक्षिण में

पनपता रहा। गुकाएँ सोद ऋर खानेक जैत्य गृह सातवाहन-काल में (बौद्ध मन्दिर) और जयनास (बौद्ध भिक्केक्ट्रो , धार्मिक तथा वथा संन्यासियों के निवास गृह) इस काल में सामाजिक स्थिति चनाए गए। बाह्यण धुर्म भी इतनी ही समृद्ध

अवस्था में था। बलि भदान करने की प्रथा जैसा. हम देख चुके हैं, फिर से शुरू हो गई थी। वैदिक देवताओं में से कितने ही श्रव भी पूजे जाते थेन बरुए, इन्द्र, वासुदेव, शिव श्रीर स्कन्द सब से श्रिषिक जन-श्रिय डपास्य देवता थे। कितने ही विदेशी भी ब्रह्मण या बौड-दोनों में से किसी न रिसी के अनुवाबी हो गए थे। बौद्ध या बाह्यण धर्म श्रातुवाबी विदेशियों के-उपवदात जैसे - अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस काल की धार्मिक पृत्तियों में उदारता का भाव पाया जाता था। उपबदात बाह्मण धर्म का इद अनुयायी था, लेक्नि साथ ही बौद्ध भिजुओं की सहायता के लिए भी उसने कार्ल में एक गाँव प्रदान कर दिया था। इसी प्रकार गौतमी पुत्र श्रीर उसके पुत्र ने बौहों को भी मुक्त हृदय से श्रनेक प्रकार की सहायता दी थी।

समाज में सब से ऊँची शेणी सामन्ती मरदारों की बी जो महाभोज, महासेनापति आदि बहुवाते थे। इनके जनता की श्रेशियी बाद रामकीय पदाधिकारी थे। इन्हीं के समकत्त श्रेणी के लोग वड़े ज्यागरी तथा कारकों के मुखिया लोग होते थे। इससे निम्नत्तर के लोगों मे खेतिहर, वैद्य,

टो० श्रार० मगुडारकर लि खत 'दि दक्खन श्राप सातवाहन पीरियड.' पुष्ट ७७ द्वरे श्रीर इन्डियन प्रव्हीडवेरी १६१६ देखिए।

बहुत दूर-दूर तक फैली थीं और जिसने प्रतिद्वन्दी धर्मों की शुम वार्तों को अपना कर, अपने रंग में रम लिया था।

ज्ञाहाता धर्म के विकास में संस्कृत के उत्तरीत्तर विस्तार ने बहुत सहायता पहुँचाथी। संस्कृत श्राना देशन भाषाओं

प्राहत और संस्कृत का सादित्यक रूप थी । वेद प्राचीन संग्रहत के (सम रुजि≕साथ रखी गई) मेली भाँति

्सिम् रिश्वन साथ रखा गई। मला साथ निखरी साहित्यक रीचा में लिखे गए थे। इस भाग के ज्यादिशत रूप तथामान प्रदान करने का श्रेय ज्याकरण के महान् आवायी गणिन को है। पाछिनि ईसा से पूर्व चौथा शती में हुए थे। परिपृक्त संस्कृत का यह रूप के प्रज्ञ कैंगी श्रेणी के लोगों के लिए भोपगन्य मा। इसका फल यह हुआ कि वेदों की कैंची शिक्षा से जनसाथारण - ज्यादित रह गए। वे उसे समक्त नहीं पाते थे।

इसके प्रतिकृत गीवम बुद्ध ने देशज भाषा प्राकृत को प्रपनाया था। प्राकृत के द्वारा ही, प्रमुख रूप से, वे अपने विचारों को फान-साधारण वक रहुँचाते थे। यही कारण था जो तेजी के साथ उनके अनुसायियों को संख्या में पृद्धि होता गई और बीद्ध धर्म ने जन-व्रिय रूप थारण कर निया।

अयं (र पारणु कर लिखा।
जीतियों ने अपने धार्मिक साहित्य के लिए प्राकृत के ही एक
रूप अर्द्ध मागर्यों को अपनाया था। कुड़ जैन मंग सांसारिक ये—
गायार्य और रोमांस, ज्योतिष तथा भीतिक विसाल आदि उनके
विषय थे। अरोकि के शिकानोती हथा अन्य परवर्ग लेखों ने—
गाधारणुवत्य ईसा की दूसरी रातों तक—माजृत का ही मयोग हमें
मिलता है, सरकृत का नहीं, क्योंकि जनसाधारणु के हृद्य को प्राफ्त
सीमें पर्यो करती थे। किन्तु अधिक्यांक को दृष्टि से सरकृत विनगे
समर्थ भी, उनने प्राफ्त नहीं। यही कारण था जो प्राफ्त में कीले
समर्थ भी, उनने प्राफ्त नहीं। यही कारण था जो प्राफ्त में कीले
समर्थ भी, उनने प्राफ्त नहीं लिहा। गया। केवल ले-हरकक साहित्य
दनस्वका प्राद्धिन के लिए संस्कृत ने अधिक रूप। या। केवी शेषी के
साहित्य के लिए संस्कृत मैं। अधिक व्याहित्य कर्मा से सर्वेया
गुक्त थी और जिसे सभी सुसंस्कृत तथा शिवित व्यक्ति उसे। स्वते वे

मीर्थ साम्राज्य के अन्त हो जाने के बाद संस्कृत ने फिर से जोर विकहा और हिन्दू दुर्शन तथा नीति शास्त्र सम्बन्धी आनेक अच्छे

a देखिए ए० बीo नीथ लिखित, क्राबीकल संस्कृत लिटरेचर पृष्ठा ११

ने किया था। इस सरदार का नाम खार्मेकस था। ईसा से पूर्व २४० मैं उसने खपने राज वंश की स्थापना की जो लगमग पाँच शतियों तक चलता रहा।

वैक्ट्रिया की राजधानी बल्ला में मध्य एशिया के सभी कड़े व्यवसाय-पथ आकर मिलते थे। पहते यह साइधियान प्रदेश था, लेकिन बाद में जब ईरानियों का आधियत्य हुमा तो यह पूर्वी इंग्रन में सिम्मितित हो गया। ईरानी सम्राद वैक्ट्रिया का, आक्सस के इस पार रहने वाली साइधियन जातियों के धावों के विरुद्ध, सीमा स्थित अड्डे के रूप में प्रयोग करते थे। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकन्दर ने भी इसे अपना अड्डा बनाया और उसके शासन-फाल में इसने एक महत्वपूर्व मेसीडोनियन डपनिवेश का स्थान प्राप्त कर लिया था।

चैक्ट्रिया का शासन यूनानी मवर्नेर दिकोदोतस के हाथों में था। सैनिकों को भवका कर उसने अपनी ओर कर लिया और स्वतंत्र राज्य की फोपणा कर दी। इस प्रकार दिकोदोत्तम ने एक सैनिक राज्य की स्वपना की। उसकी शाकि मैसीडोनिया के निवासियों के नो यहाँ आकर वस गए थे —शहुबल पर निर्मेर थें —इस स्वय का जीवन अनेक वाधाओं से मस्त रहा—पहुषा विद्रोह और कान्त्रियों उसे अस्त क्यां की स्वतं रही और इसके शासक, यजाय इसके कि अपने राज्य की उत्तरी सींगा की हुटेरी जातियों के आक्रमण से रहा करते, हिन्दुकुरा के दिनिणी प्रदेश पर वश मारत पर आक्रमण करने के प्रयस्तों में अपनी शांक को इस्रण करते रहे।

दिखोदोतस के पुत्र की युधिदेमों ने, जो उसी प्रकार का

दुस्साहसी व्यक्ति या, सपदस्थकर दिया। युधिदेसो भारत पर युवर्गों ने सीरिया के सेखिसिड सम्राट् व्यक्तियोक के ज्यानमण् महान् से—जो सिकन्दर महान् को मात करणा

चाहताथा और जिसने इंसा से पूर्व २०० में भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था—युद्ध किया। क्ष

अन्तियोक ने वैक्ट्रिया के चारों और सैनिक घेरा डालने का प्रवतन • वहा आता है कि अन्तियोक ने भारतीयों के गंजा शोभागतेन से अपनी

वहा बाता है कि ब्रान्तियक ने मारतीया के गंजा शामागरन से अपना मित्रता को किर से स्थानित कर लिया था जिलके फलस्कर मेट में उसे कुछ \ हाथी भी मिले थे।

स्वर्णकार, आदि थे। मध्यवित्त के लोग गृह, कुल और कुदुम्य में विभाजित थे। मातृपद्य के प्रारम्भिक गोत्र गुरू के नाम के अनुसार ही वंश चलते थे और राजा तथा अन्य लोग उसी के अनुसार अपने नाम के साथ उपाधि धारण फरते थे—जैसे वशिष्टिपत्र श्री पुलुमायी। ज्यापारियों के संगठन के अध्यत् नगर-प्रयंध के कार्यों में बहुत घड़ा हाथ रखते थे। स्वर्ण और रजत कर्पपर्णों की मदाओं का चलन था। ताम के सिक्के भी चलते थे। सुद पर धरण देने की प्रया प्रचित्तत थी। सूद पर रुपया जमा करने वाली सहयोग समितियों तथा इसी तरह की अन्य संस्थाओं के उदाहरण मिलते हैं। विभिन्न उद्योगधंघों के अपने संगठन थे जो शेणी कहलाते थे-जैसे तेलियों, कुन्हारों, युनकारो, अन्न वेचने वालों की श्रेणियाँ। देश के विभिन्न भागों के धीच काफी अच्छा व्यापार होता था। यात्री भी इस भाग से उस भाग में आते-आते थे-उदाहरण के लिए पश्चिमी तट पर स्थित वैजयन्ती (घनमासी) से नासिक के पीच यात्रियों का आवागमन होता था। विदेशों से भी खुष व्यागर होता था और भड़ोंच पैसे सम्पन्न बन्दरगाहों का श्रस्तित्व था। देश में अनेक मंडियाँ थीं—जैसे पैठान और तगर में। अः इन मंडियों में ऋषिकतर रुई, सुलेमानी पत्थर तथा श्रन्य बातुकी का ज्यापार होता था।

# श्राठवाँ परिच्छेद

### विदेशी आक्रमण और उनका भारत पर मभाव

### [ 9 ]

सेन्द्रमिटियन साम्राज्य, जो मीरिया से मैंबिट्रया तक फैला हुजा वा कीर जिसका निर्माण इतने परिक्रम से गातांव पूनार्ग सेन्द्रमुक्स निषेटर ने किया था, शीन ही दिम गवांस मिन्न हो गया और इस सामाज्य के दो कार्न ने—िर्दृष्ट्या के उत्तर में विष्ट्रया कीन पार्थिया ने चरने को स्वतंत्र पोषित्र कर दिया। पार्थिया के यह स्वतंत्रना प्रभक्ते राष्ट्रीय विशेष्ट का परिकाम भी जिसका नेद्राय एक सरदार

• निश्चाम-शाय में स्थित तर का ही यह दूबरा नाग है।

ने किया था। इस सरदार का नाम आर्सिकस था। ईसा से पूर्व २५० में उसने अपने राज वंश की स्थावना की जो सगमग पाँच शतियों तक चलता रहा।

वैक्ट्रिया की राजधानी बल्ख में मध्य एशिया के सभी थहे ज्यससाय-पथ आकर मिलते थे। पहले यह साइध्यिन प्रदेश था, लेकिन बाद में जब ईरािन्यों का आधिपत्य हुझा तो यह पूर्वी ईरान में सिम्मलित हो गया। ईरानी सम्राट् बैंक्ट्रिया का, धानसस के उस पार रहने बाली साइध्यिन जातियों के घानों के कि उक्क सीमा धिवत ऋड़े के हरू में प्रयोग करते थे। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकन्दर ने भी इसे अपना श्रद्धा बनाया और उसके शासन-काल में इसने एक महत्वपूर्व मेसीडोनियन वचनिवेश का स्थान ग्राह कर लिया था।

वैंक्ट्रिया का शासन यूनानी गवनर दिक्षोदोतस के हाथों में था। सिनिकों को अद्देक कर उसने अपनी और कर लिया और स्वतत्र राज्य की अद्देक्ष कर उसने अपनी और कर लिया और स्वतत्र राज्य की कोषण कर दी। इस त्रकार विश्वोदोक्त ने एक सैनिक राज्य की स्थापना की। उसकी शक्ति में भीडोनिया के निवासियों के—तो यहाँ आकर वस गए थे—याहुवत पर निर्मर थी—इस सज्य का जीवन अनेक आधाओं से मस्त रहा—यहुया विद्रोह और कालियाँ वसे अस्त ज्यस्त करती रहीं और इसके शासक, यजाय इसके कि अपने राज्य की तिवरी सीता की तुटेरा जातियों के आक्रमण से रजा करते, हिन्दूकुश के दिख्णी प्रदेश पर ज्या मारत पर आक्रमण करने के प्रयन्तों में अपनी शक्ति की ज़ीन्य करते रहे।

हिजोदोतस के पुत्र को युनिदेमों ने, जो उसी प्रकार का दुस्ताइसी ज्यक्तिया, क्षपदस्थकर दिया। युध्यदेमों मारत पर यग्नों ने सीरिया के सीविसिड सम्राट व्यक्तियों के आक्रमण महान से—जो सिकन्दर महान को सात करणा बाहता था श्रीर जितने देसा से पूर्व २०८ में भारत पर आक्रमण करने का प्रयस्त किया था—युद्ध किया। क्ष

व्यक्तियोक ने बेविट्र्या के चारों बोर सेंतिक घेरा डालते का प्रवत्त कहा बाता है कि क्रान्तियोक ने भारतीओं के राजा कोमागतेन से अपनी पितृता को रिर से स्थाति कर जिया था निवन्ने कनस्वत्र भट में टर्स इन्ह

द्वायी भी विले थे।

किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। श्रन्त में उसे युधिदेनो के स्वतंत्रता के दूरावे को स्वंब्लार करना पड़ा। उसके साथ उसने विवाह-मन्दरण भी स्थापित किया। वदले में बुधिदेनो ने उसे युद्ध में काम खाते बाले हाथियों की एक सेना भेंट की।

भारत के शीना प्रदेश में शनियोक के प्रदेश को हुछ लोग मारत पर दूसरे यूनानी हमले का स्थान देते हैं। युधिदेगों ने प्रपने राज्य की सीमाशों का विस्तार अपनातिस्तान के निकाले भाग तक कर लिया था। युधिदेगों के पुत्र और अनियोक के पहनीहें विनियस ते छुछ काल के लिए ये विहुया पर खपना अधिकार सुराहित कर भारत पिजय की और ध्यान दिया—यहाँ तक कि उसने देसा से पूर्व लगभग १६० में कान्नुल की घाटी, पंजाव और सिय के एक माग पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर की। लेकिन इसी योच वे विह्रया पर उसका अधिकार शिया हो। तथा ही। तथा ही पित्र हो। तथा और उसके सिहासन पर एक साहसी व्यक्ति जुकतित ने, हमा पूर्व लगभग १९४ में, श्रपना अधिकार जमा विधा। देशिश्रयस ने, किर भी, भारत की विस्तित भूमि पर अपना अधिकार पूरी तरह बनाव रहा। यूरोप की गावाओं में उसका उहतेहर भी तरह कराव रही। के स्वार रहा। यूरोप की गावाओं में उसका उहतेहर भी तरह कर में मिलता है। अ

शुक्तित ने भी, इसा पूर्व १६२ में, काशुल की चाटी और पश्चिमी वंदान के एक भाग पर व्यवना कांचिकार जमा लिया था। यह भी सम्मव है कि ईसा पूर्व १६० में देनित्रियस वस्थानशील युक्तिति के साथ संपर्व में मारा गया हो। युक्तिति के बारे में कहा जाता है। युक्तित के बारे में कहा जाता है कि चयने वंदिन्न्य पर अपना राज्य स्वापित कर लिया भा और सर घटना टीक उस समय दुई जब निवादित प्रथम ने पांचिया पर अपना शामन स्थापित किया था (ईसा पूर्व १९१ के लगभग रो!

बुनेटाइडेस के सिकों का चलन ऋषिक था। स्ससे उसके

० देशिजित मा जीवन रोजायपूर्ण था। मिल्यन में नवातालार उनमें चीपन मो स्पृति—युद्द खतीन मी बद अनिश्ति—योगर में विषयन क्येंन मे शिग्मी है नियम महत्त्र था, भागतीनी पर उनने प्राप्ता दिना गा। (विध्यन दिन्दी चार मंदिन, भाग १, पृत्र ४०००) दिन्दूद ए में दिन्यी बदेंग पर उनने चारिनार की पुष्टि उनने दिनों से होती है जिन पर मूनानी कीर सामेडी होनी निरिप्ती ना असेग है।

राज्य की सम्पन्नता का पता चलता है। पार्थिया राज्य का पद करूर राजु था। यूनानी अथी से पता चलता है कि पार्थियनीं ने सुकेटाइडेस और साइथियनों को पराजित कर वैक्ट्रिया के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। इस अधिकृत भाग में हिन्द्कुश के दक्षिण मे स्थित आर्या और आवेशिया के प्रदेश सम्मिलित थे।

पार्थिया, जिसका विस्तार तीन गति के साथ हुआ था, बैन्ट्रिया

वैविद्या व प्रथ हरता

के भीक और युमान पार सीरिया के युनानी राज्य के बीच एक बहुत यड़ी खाई के रूप में था। इस यूनानियों का फारण ये दोनों आपस में एक-दूसरे से न मिल सके और वैक्ट्रिया, वासी पूर्ण रूप से पृथक हो गए। वे चीर उनके राजा युक्तेविद को शक्तिशाली

पार्थियनों ने पश्चिम का श्रोर से घेर लिया श्रीर उत्तर की श्रोर से साइधियन जाति के समूहीं का उन पर दवाव पड़ा। इनके ऋतिरिक्त-वैक्टिया ने अपनी शक्ति को भारत थे सीमावतीं प्रदेश को विजय करने के सतत प्रयत्नों मे बहुत कुछ चीए कर लिया था। इन आक मणों में फॅसे रहने के कारण उत्तरी प्रदश की खाना नदीश जातियों को मनमानी करने की छुट मिल गई। चीनी अथों से पता चलता है कि यहची जाति ने, जिसे हुतों ने पश्चिम की स्त्रोर ढकेल दिया था, शकों को अपने स्थान से डकेल कर दिल्ला बेक्ट्रिया मे शरण तेने के लिए बाध्य किया। यह ईसा पूर्व १६४ की नात है। बीस या तीस वर्ष के भीतर राकों का वैक्ट्रिया पर अधिकार हुआ और इसके बाद, शीघ ही, यूहबी जाति के लोगों ने उनका स्थान तो लिया और यूहबी आन्सस को पार कर, दिल्ला में हिन्दूका तक, समचे देश पर छ। गए।

इससे पूर्व कि युत्रेतिद अपनी भारत निजय के प्रवत्नों से छुट्टी पाकर लीटता, उसकी इत्या कर दी गई। इत्या करने याला स्वयं उसका पुत्र खीर उत्तराधिकारी हेनियोक्लोख था। वह भारत राच बता पुनारी शासक या। उसने सिक्के हिन्दूब्झ के उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। उसके शासन वाल में हा सम्भनत ईसा पूत्र १३४ में, वैक्ट्रिया पर शकों का ऋषिकार हो गया और यूनानियों को भारत में विनित भाग म शांख लेकर अपने को सीमित रयमा पदा ।

१४८ श्रीचार स्थान करता था से तक्कि स्थान स्थान भारतीय के दिमित्रियस खीर युक्रेतिद का शासन, उनके स्थाने स्थानी राजधानी अदेशों पर, चलता रहा। देमित्रियस पूर्वी पंजाब पर स्थानी राजधानी अदेशों पर, चलता रहा। देमित्रियस पूर्वी पंजाब पर स्थान के प्रदेश और सागत से शासन करता था और युक्रेतिद सिक्षणार के प्रदेश और काम्यन करता था।

श्रीर शासन करता था।

युक्रेतिद के कुछ सिक्कों में उसे किपसा का शासक किसा गया

युक्रेतिद के कुछ सिक्कों में उसे किपसा वाता है कि इस

है। सिक्कों के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि इस
वंश के कितने ही राजाओं ने राज्य किया था। इनमें से एक
वंश के कितने ही राजाओं ने राज्य किया था। इनमें से एक
अन्तिलिक्द था। यह यिदिशा है शुंग राजा भागमद का समकासीन
अन्तिलिक्द था। यह यिदिशा है शुंग राजा भागमद का समकासीन
आत्रा या। यह इसा पर्व दूसरी शती के आधी बीत जाने के बाद में हुआ

या। उसके राज्य में नज्यशिला और किपसा सिम्मित्तित थे। उसके
था। उसके राज्य में नज्यशिला और किपसा सिम्मित्तित थे। उसके
था। उसके राज्य में क्षेत्र का सम्मित्तित थे। उसके
श्रीर अपसे स्वाद उसका राज्य अनेक भागों में विमाजित हो गया
हो। श्रीर धीर आक्रमणकारी शकों के हाथ में चले गए।

युभिदेगो और देभिनियस यंरा के राजाओं के सिक्के काफी मात्रा में मिलते हैं। इन सिकों से देभिनियस की भारत विजय की पुष्टि होती हैं। इसके राज्य के विस्तार का वता अफतातिस्तान और अत्तर-पित्रमी भारत के उन विभिन्न नगरों से चलता है जिनका जीर अत्तर-पित्रमी भारत के उन विभिन्न नगरों से चलता है। विकास नाम स्वयं उसके या उसके पिता के नाम पर रक्षा गया है। एक मत के अनुसार यह पुष्पित्र शुंग का समकालीन या। यदि यह ठीक है

युनितिद् के प्रदेश में अनेक राज्य—जेते तत्विका, पुरक्तवती और कपिता जिन पर इन राज्यों के पैनुक अधिकारी राजा शावन काते थे-सम्मिलत थे। इनके अपने-अपने क्लिंग भी होते थे।

मध्य मारत में विश्वित के निकट वेंद्र नगर में एक प्रस्तर स्ताम तिला के निक पर अधित है कि इसे बहुदेव (कृष्य) के समान में यवन दूत होतायोदोरत ने स्थापित किया था। यह यवन दूत दिनों का पुत्र और तद- तिला का निवासी था। यह महाराज अन्तिलिक्ट की और से दाना कार्यपुत्र नामान के वहाँ—उन्ने अधित के सी के सी कार्यप्राय था। इस तिला निवास के पत्र —उन्ने अधित के साथ आदान तेल से यवन प्रावकों के भारत के पीत्र में गाँ के राज्य आदान के साथ आदान होने की स्वना मिलती है। इस्ते .यह भी यत चलता है कि तुझ वयनों ने भारतीय थाने के अपना लिला था—अते हेलियोदोस अपने की अपना लिला था—अते हेलियोदोस अपने की अपना लिला था—अते हेलियोदोस अपने की अपना लिला वा—अते हिलायोदोस अपने की अपना लिला वा—अते हिलायोदोस वा—अति कि कि योद्य वा—अति कि योद्य वा—अति कि योद्य वा—अति हिलायोदोस वा—अति क्षा वा—अति वा—अति कि योद्य वा—अति वा—अति वा—अति कि योद्य वा—अति वा—अति

तो पतञ्जलि और कालिदास ने जिस यवन श्राक्रमणकारी का उल्लेख फिया है, वह यही था।

श्र्योत्तोदोतस श्रीर मिनान्दर दो शक्तिशाली राजकुमार भे जिन्होंने देमित्रियस के बाद शासन किया श्रीर श्र्योत्तोदोतस श्रीर जो वसीके समय में हुए थे। सम्मवतः श्र्योत्तो- मिनान्दर दोतस के शासन-काल में पूर्वी श्रक्तामित्ताल उनके रावय से निकल नाया था। मिनान्दर का सम्बन्ध पूर्वी पतात्र से था। भारतीय साहित्य में उसकी ख्रादि स्सित्तर है कि वह बौद्ध ग्रंथ 'मिलिन्द पन्द ' में मिलिन्द के रूप में वर्षित हुआ है। वह शागल से शासन करता था। उसका शासन साहस तथा शुद्धिमचा से पूर्ण था। उपर्युक्त बौद्ध ग्रंथ क्योपकथन के रूप में तथा हुआ है। इस श्रीर इस राजा श्रीर एक बौद्ध मिन्न के रूप में सिलान्द को सिलान्द को बौद्ध धर्म के नाम नागसेन था श्रीर एकसे मिनान्दर को बौद्ध धर्म के दीहित कर मिनान्दर को बौद्ध धर्म में दीहित कर सिनान्द

मिनान्दर के सिक्के काबुल की चाटी, पंजाय और यहाँ तक कि सुदूर पूर्व में भी मिलते हैं। छुछ विद्वानों की घारणा है कि उसके शासन काल कीर नेतृत्व में ही यवनों ने पुष्यित्तत्र के मध्य देश पर आकृतण किया था। उसका र,ज्य दीर्घ काल तक रहा। उसके शासन में जनता सा श्वन स्मुद्ध थी। अपनी न्यायियता के सिए यह प्रसिद्ध था। कि मिनान्दर के पौद्ध-धर्म प्रहृण करने की घटना से इस बात का पता चला है कि विदेशी किस प्रकार भारत की मस्कृति का अंग वन कर उसमें शीक्ष समाते गए।

शिया था।

मिनान्दर के उत्तराधिकारी उतने शिंक्शाली नहीं थे। उनमें कुछ तो केवल अपने सुन्दर सिकों के लिए उन्लेखनीय हैं। दक्षिण के शकें का उन पर दबाव पड़ रहा था। शकें ने आवेशिश अपने प्रतिकार अरिवर परले ही जा और किंव की निवक्ती पार्ट में स्वयन्त आविष्यत्य पहले ही जा लिया था। इता पूर्व ४० वक शकों ने उन्हीं को अपदास कर पूर्व पंजाय पर पूरी तरह अधिकार जाना विश्वा।

एक मत है कि वह हैवा पूर्व प्रथम शती में हुआ था, न कि बुक्ती शती में, स्वींकि उचका शावन-काल बुद्ध के निर्वाच से ५०० वर्ष पहते बताया बाता है।

OXS हम देख चुके हैं कि युक्रेतिय का राज्य कई भागों में विमाजित हो गया था और बढ़ते हुए शकों का उनपर बरा-वर दबाव पड़. रहा था। सिंघ शकों का अड्डा यूनानी शक्तिका था। वहाँ से वे सिन्धु की घाटी के। पार करते हुए आगे बद रहे थे। फुछ समय बाद चन्होंने गांघार के यवनों को यवनों से खलग कर दिया। श्चन्त ईसा पूर्व ७४ के करीय शकों ने युक्रेतिद से छीन कर पुण्ठतवती जीर तस्त्रिता को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद शकों ने शालों के राज्य को भिलाया और अन्त में, ईसा पूर्व ४० के करीय, चन्होंने युक्तेतिद-राज्य के अन्सि अवशेष कायुल की घाटी के ऊपरी

भाग पर भी श्रिधिकार कर लिया। इनियस व्यन्तिम यूनानी राजा था जिसने कावल की घाटी पानपत आन्तम भूनाना राजा या जिसन कानून का गार पर शासन किया। चारों खोर वह दुरमनों से विदा था—पूर्व और दिस्तिए-पूर्व में राकों छोट पेशावर और कंधार के पहनों से, उत्तर हिसए-पूर्व में राकों छोट पेशावर और कंधार के पहनों से, उत्तर में यूनवी लोगों से जो वैकिट्रमा में बस गए ये और छुवाओं के नेतृत्व में एक पहुत बड़ी शिक्त यन गए थे। हिमयस का शासनकाल इंसा-पूर्व ४२ के छुछ पहले से उसके कुछ बाद तक शासनकाल इंसा-पूर्व ४२ के छुछ पहले से उसके कुछ बाद तक रहा होगां। [3] शकों (साइधियनों) छीर पहचीं (पार्धियनों) का भारतीय

मंथों में सदा एक साथ उल्लेख विकता है और भारत में राक भीर वहीं यबनों का जिक होता है। फ.रस, चीन खीर भारत में राक भीर वहीं यबनों का जिक होता है। फ.रस, चीन खीर भारत में राक भीर वहीं यबनों का सामगी से हमें इनके गारे में हुई जानकारी प्राप्त हो सकती है। श्रवः यंजारा जाति के लोग थे जीर मूलतः ये यस्ततं नदी के अपरी प्रदेश में रहते थे। य लाग य आर मुलतः य यशात नदा फ नण्दा प्रदश म राज व । ईता पूर्व १६० के लगभग ये लोग रिक्षण की लोर दिसक ने के लिए बार्च हुए और वैनिट्रया में चने गये। एक खन्य वंजारा जाति यन्त्री ने, जो उत्तर पश्चिमो धीन से चाई यी, शर्मा के दम्य पर्य के लिए याच्य किया था। यून्यी जाति के दमाय के पत्नायकर राक जाति, आरी संख्या में, ईता पूर्व १७० से १२० के धीच, विन्ह्रमा ब्रीर पार्थियत राज्य पर दृद पड़ी। बेब्हिया के मुनानी ज्ञामन वो उत्तर कर यह जाति विचित्रपारिश्मी दिशा में, दिशत ( श्रायांना ) चीर सीम्तान की चीर पदी चीर इन पदेशों में यह वरी सर्दे से यस गई । इसीलिए इस प्रदेश का नाम शक स्थान (सीस्तान)पड़ा।

ईसा पूर्व १२३-स्त में शर्को का पार्थियनों से फिर भीपण संघर्ष हुआ और पार्थिया के शासक मियूरित द्वितीय महान् ने उन्हें आर्याना (हिरात) प्रदेश पर इनका राज्य नहीं कायम होने दिया। इस प्रकार पार्थियों का शकों पर टढ़ता के साथ प्रमुख स्थापित हो गया। शक सीस्तान और कंधार में बसे हुए थे और वे वहीं कक सीमित रहे। कायुत नदी की घाटी की और भी वे नहीं वह सीमित रहे। कायुत नदी की घाटी की और भी वे नहीं वह सीमे क्योंकि वहाँ यूनानी शक्ति की रोक थी। अन्त में प्रक दूसरे मार्ग से, आकेंशिया और वीलन दरें से होकर, निचले (लोअर) सिन्धु में उन्होंने प्रवेश किया और वह प्रदेश, यूनानी भीगोलिकों के शब्दों में इन्होंने सवेश श्रिय और हिन्दुओं के शब्दों में शक्दीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्ष

परियानां और करवान ( सीस्तान ) में एक माथ रहने के कारण राफ और पहुन एक-दूसरे के निकट आगए ये और उनके राज्यों के शासक शक पहुन थे—यहाँ तक कि कभी-कभी तो एक ही परिवार में शक और पहुन नाम एक साथ दिखाई पड़ जाते थे। पूर्वी इंरान, सीस्तान और अकींशिया के ये शक और पहुन शासक माधारखतया पार्थियन उपाधि को धारण करते थे नशहनशाह कहलाते थे। इनके सिक्कों के पीछे वाले भाग पर यूनानी भाग का प्रयोग होवा था, क्योंकि समृचे पार्थियन साम्राज्य में सिक्कों की भाग पूनानी ही होती थी।

<sup>•</sup> बहुत सम्भव है कि शक सीचे भारत में न पहुँचे ही और पहुनों की तरह वे भी एरियाना (परिक्षानी और दिवारी अफनामिसतान और विजो- विस्तान) पार कर के, भारत के महान प्रवेष द्वार बोलन रहें है, जो नारियन मानत सीचतान और कंपार से स्वान्यत है, लोक्सर विष के प्रदेश में झाए हों। यह सुराशिवत और सहज तर मान था। कातरेश हसी मान से सिक्टरर भी सेना और हाथियों को लेक्स वायिश लोटा था। सिल्य की निवारी पाटी को अपना प्राथार बनावर शक और पहुंचे की सेनाएं सिल्य के और उन्हों भी की अपना प्राथार बनावर शक और पहुंचे की सेनाएं सिल्य के सिल्य हिन्दूरों आक्र सिंदरों सुरा अपने स्वान्य की अपना साथार बनावर शक और उन्होंने स्वान्य हिन्दूरों आक्र हिन्दूरों सिन्दूरों सिन्दूरों आक्र हिन्दूरों आक्र हिन्दूरों आक्र हिन्दूरों सिन्दूरों आक्र हिन्दूरों आक्र हिन्दूरों सिन्दूरों सिन

शक पहुंचों के दो वंशों ने शहन शाह की उपाधि की धारण किया था-(१) मोध्रस का राजवंश (शिला-

सक पहन राजवंश लेखों में विखित महान् राजा मीगा) जो सम्भवतः शक था और (२) बोनोनेज राजवंश जो

द्रंगियाना और अर्कोशिया पर शासन करता था और जी अ सम्भवतः पहुव था। आरो की पीड़ियों में ये दोनों राजवंश एक दूसरे से सम्बद्ध हो गए थे। दोनों के आधिपत्य में जुन्नप और सैनिक गवर्नर शासन करते थे जो श्राधकतर शक होते थे।

मोश्रस ने यूनानियों से गांधार खोर तत्त्रशिला को जीत लिया 'स्त्रीर यह भी सम्भव है कि उसने पूर्वी पंजाब में शागल (शा<sup>३</sup> ल) को भी यूनानियों से जीत लिया हो। उसके सिक्के काफी संख्या में पंजाब में पाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि उसने शहन शाह (राजाधिराज) की खाधि धारण की थी। इसने सुदीर्घ काल तक—सम्भवतः ईसा पूर्व ६० तक—शासन किया था। उसके शासन समस्य परिचय हमें ७८ वें वर्ष के एक अभिनेख से मिलता है, लेकिन उसमें फोई संबत् नहीं दिवा हुआ है। विद्वानों का अनुमान है कि यह काल ईसा पूर्व ७४ के सगमग रहा होगा।।उसके उत्तराधिकारियों ने अपने भारतीय साम्राज्य की नीव को दृद कर जिया था। 🕸

वोनोनेज पूर्वी ईरान में शासन फरता था। उसके अधीन एक एक बाइसराय ने काबुल की घाटी में यवनों के अन्तिम गह की

अपने अधिकार में कर लिया था।

सिन्घ नदी की घाटी पर त्र्याक्रमण करने का श्रेय पार्थियन सम्राटी की नहीं बरन पूर्वी ईरान के उन सामन्ती सरदारों को देना चाहिए जो, समय की गति के अनुसार, शहन-शाह (राजधिराज) के ६६ तक पहुँच गए। इस पद या उपाधि की, पार्धिया की श्वक्ति चीया हो बाने पर, भारतीय शासकी ने भी श्रपना लिया था श्रीर इनको श्रपनी राजकीय उपधियाँ ईंछा पूर्व द्रदः ५७ तक— वित्रादित द्वितीय ग्रीर तृतीय के शासन-काल के बीच के ऋषवारा में, पीछे पड़ गई थीं। प्रोफेसर रैपसन का वह मत है। डावटर स्टेन कोनो ग्रौर श्री जायसवाल की घारण है कि श्रक सीस्तान स्रोह वर सिन्ध की घल्डी में मित्रादित द्वितीय वे समय में आये सबीकि मित्रादित बहुत दिनों से उन पर इघर बढ़ने के लिए देवाव बाल रहा था। ( जे॰ ग्राई॰ एच॰, भाग १२, पृष्ठ १७ )

मोश्रस का उत्तराधिकारी खाजेस प्रथम था। कुछ विद्वानों की राय मे, ईसा पूर्व ४८ मे, विक्रम मंबद का संस्थापन उसी ने किया था। तत्तरिक्षा की स्रोदाई में जो प्रमास मिले हैं, उनसे पता चक्तता है कि मोगा के बाद राजा खाजेस ने राज्य प्रदस्त किया और वह शक न होकर पहुन था। अनेक खनुमानों के खाधार र उसका स्थासन काल ईसा पूर्व ४०४० खाका गया है। उसके बाद आजीति सेस ने प्राप्तन कहा किया जो ख़ु समन्न के लिये खाजेस के साथ, सपुक्त शासक के रूप में, कार्य कर चुका था, जैसा उसके सिक्कों से पदा चलता है।

उसके बाद सम्भवत एक दूसरे आजेस ने गद्दी पर पाँव रखा। फिर इंसा बाद १६ में गोंडोफर्निस ने राज्य महण किया। वह प्रत्यक्व पहुव था। ईसा बाद १६ ४४ तक उसने शासन किया। पूर्त इंगन और उत्तर परिचम भारत के शोनों शक पहुव राज्यों पर उसका प्रमुख था। पेशावर जिले में उसका एक समारक मिलता है जिस पर दसके शासन काल के २६ वें वर्ष की तिथि अफित है। इससे अनुमान होता है कि उसका शासन काल २६ वर्ष रद्दा होगा। ईसाई गाथाओं से उनका उल्लेख संत थानस के साथ मिलता है जो ईसा बाद तीसरी शती में हुआ था। सन्त थानस पार्थियों का धर्मगुरु था। यह सम्भव है कि गोंडोफर्निस के दरवार में ईसाई मत के प्रचाहक पहुँचे हा। एक अनुभुति यह भी है कि उसने मालावार तट पर थियत प्राचीन चर्च की स्थापना की और महास के निकट सत थानस माउन्ट पर अपने शरीर का त्याग किया। तेकिन इस अनुभुति को प्रमाणिक सिद्ध करना कठिन है। इस पर आसानो से विश्वास नहीं किया जा सकता। जो भी हो, गोंडोकर्निस के वार शक पढ़ों की शाकि—हपार्थों—ने लिया।

भोशस और उसके उत्तराविकारियों के साथ साथ सुत्रयों के राज्यों का उन्लेख मिलता है। उनके जो सिक्के स्त्रायों का परम्परा और लेख हमें मिले हैं, उनसे बहुत वही और उसक्र प्रमुख्य सुवनाएँ गाप्त होती हैं। ये स्तर तक्ष शिला, मधुरा, उतक्ष के इंस्थानों और किटना प्रमुख मालया में शासन करते थे। इनकी शासन ज्वास्था का प्रमुख महास्त्रम् होता सा। उसके नीचे एक दूसरा स्त्राय उसका पुत्र होता था जो

समय आने पर, उसका उत्तराधिकारी होता था। जत्रप के आलावा अन्य शक सैनिक सरदार भी होते थे। इनमें से कुछ के नाम विभिन्न अभिनोरों में मिलते हैं। इन नामों को हम उनके मूल रूप में पाते हैं। मोडास-शासन के कुपाएों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद भी ये जत्रप अपने अपने इलाके में शासन करते रहे।

मशुरा में शक च्रत्रमें का राज्य सम्भवतः हैसा पूर्व प्रथम राती के मध्य में आरम्भ हुआ था। मशुरा की सुप्रसिद्ध सिहराजधानी ( ईसा पूर्व २४ ) के ख्रामिन्तेरा में अनेक राक सरदारों का उल्लेख मिलता है। इस शिला-लेख से हमें महाचत्रप रा ुल ख्रीर उसके पुत्र चत्रप सुदास का पता चलता है। तच्चित्रला के पास के जिलों के चत्रप सुरास का पता चलता है। तच्चित्रला के पास के चित्र ख्रीर के चत्रप ख्रीर कुशुलुआ पटिक का भी इसमें उल्लेख है। मशुरा के चत्रप ख्रीर तच्चित्रला के शासकों के बीच क्या ख्रीर कैसे सम्बन्ध थे, इतका कोई विवरण नहीं मिजता। सम्भवतः मोजस के बाद ये स्वतंत्र ख्रवस्था निवरण नहीं मिजता। सम्भवतः मोजस के बाद ये स्वतंत्र ख्रवस्था नहीं भी शिक्ष

वचिशिला और भुशा के उत्तरी चृत्रवों के अतिरिक्त सीराष्ट्र और मालवा में भी चृत्रव राज्य कायम थे। इन चृत्रवों के सिक्कें बहुत बड़ी संस्था में, इन प्रदेशों में पाए गये हैं। इन सिक्कों के अध्ययय से ही विद्वान तीनों चृत्रपों का द्वान्त जानने में समर्थ हुए हैं। अन्दिलवाड़ और मालवा के साक गवर्नर पश्चिमी ज्ञय कहताते

<sup>&</sup>quot; अनुमान किया जाता है कि ईसा पूर्व भाम जब उज्जिबनी में महाराजा वेज मादितन ने शकी थे मालावा से निकाल बाहर किया तो वे महारा में आकर जाम गर वे और यहाँ पर उन्होंने, विकास से मिलता-गुजता अपना स्वव्य श्रुष्ठ किया। इस प्रभार दो भिन्न पटनाओं के लिए एक ही आधार का मधार किया गया। मालवा के मुक्ति मात करने और शवी का मधार में शतन श्रुष्ठ होने से इस स्वयं मात्र में होने से इस स्वयं की प्रमुत किया है और इससे यह बात समान में आ जाती है कि ईस सबसे में मुद्धा करने हैं जो होने से सुद्धा करने हैं जो इससे से स्वयं स्वयं समान मधार में को संबद पता, उनका आधार करा था। बायदर स्टेन इस सम्बन्ध में विल्ड्डल निश्चित है कि दिक्स संबद पता स्वयं मात्र के साथ करने हैं कि इस स्वयं में मिल्डल निश्चित है कि दिक्स संबद पता साथ मात्र पता साथ स्वयं का साथ से सिल्डल निश्चित है कि इस संबद पता मात्र में सिल्डल निश्चित है कि इस संबद से साथ साथ साथ साथ से सिल्डल निश्चित है कि इस संबद से मात्र से पता से सिल्डल है कि इस सम्बन्ध से साथ से सिल्डल निश्चित है कि इस स्वयं के साथ से सिल्डल निश्चित है से साथ से साथ से सिल्डल निश्चित से से सिल्डल में कि साथ से स्वयं है से साथ से साथ से सिल्डल निश्चित से साथ से सिल्डल निश्चित से से साथ से सिल्डल निश्चित से साथ से सिल्डल निश्च से साथ से सिल्डल निश्च से सिल्डल निश्च से साथ से सिल्डल निश्च से सिल्जल निश्च से सिल्जल निश्च से सिल्जल निश्च से सिल्जल निश्च से सिल्लल निश्च सिल्लल निल्लल निश्च सिल्लल निश्च स

थे। इनमें दो परिवारों का पता चल सका है—एक चहरात, दूसरे चष्टन।

बच्दन।
सबसे पहले सन्नयों में भूमकका नाम झात हो सेका है। वह सहरात-वंश का संस्थापक था। उसके वार्य

भूमकश्चौर नहपान नहपान ने स्थान महरा किया। नहपान ने ही वास्तव में शक-साम्राज्य की भीव डाली जो

उपरि गोदावरी के प्रदेश में भाववा से नासिक तक फैला हुआ था। नहपान के शासनकाल का अनुमान ईसा बाद ७८ से १२४ तक किया गया है। कुछ का कहना है कि वह ईसा बाद पहली रावी के प्रारम्भ में हुआ था। उसका दामाद एक शक, उपवदात था निसका एक्लेस्ट हमें अभि-लेखों में मिलता है। नहपान का राज्य विश्वत था, यह हमें उसके दामाद के अभि-लेखों से माल्स होता है।

या, यह हमें उसके दामाद के अभि-लेखों से माल्य होता है।
नहपान चंश का आंध्र सातवाहनों ने अन्त किया था, यह
हम पहले कह चुके हैं। उसके बाद सत्रयों के दूसरे वंश की नीय
पटन ने डाला। सुप्रसिद्ध भीगोलिक तोलेमी ने उसका उल्लेख
ओजन (उउजयिनी) के शासक विवास्तेनस के नाम से किया है।
पटन ने पहले तो हाथ से निकले प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और
फिर, उसके बाद से, राकशिक ईसा बाद चौथी शती के अन्त,
प्राप्त-विजय के समय तक, अखंडित रूप से शासन करती रही।
पटन ने सिक्कों पर अपने को महास्त्रय लिखा है। उसके पुत्र
अयदमन की मृत्यु उसके जीवन-काल में ही हो गई और यह
कभी महास्त्रय के पद तक नहीं पहुँच सका। पटन यशमादिका
का पुत्र था। एक मत के अनुसार यह नाम संस्त्रत भूमक का शकरूपा तर या। इस लिये सुजयों कू प्रयम वंश के साथ उसका निकट
का सम्वय्य शतीत होता है। चटन के उत्तराधिकारियों की संख्या
कारिय वी था। इनमें कुछ सत्रय और इस महास्त्रय कहताये।
उसके पीत्र का नाम ठद्रदामा था। श्रि वह महास्त्रय कहताये।

क कहा जाता है कि सद्भमन चष्टन के वाय, वंयुक्त शावक के रूप में, राज्य करता था। अंधी शिलान्तेल के अनुवार उवका राज्य, देश बाद २२० में, फित्यावाद के कुछ मागी तक वीमित था। जुनागद के शिलान्तेल के अनुवार उवने वसी-प्रदेशों पर किर से विवय-प्राप्त कर ली थी। एक मत यह भी है कि प्रथम और दूवरे खन्नप-यंशों के बीच कोई क्रम-मग नहीं हुआ था।

राज्य में मालवा, सौराष्ट्र, कच, सिंघ, अपरान्त और निपाद तथा अन्य कई प्रदेश सिम्मिलित थे। काठियावाङ्ग में गिरनार के शिलालेख में चमकी ख्यांति का वर्णन सुरिचत है। इसमें तिथि शक स्वत् ७९ (ईसा वाद १४०) दी हुई है। इस शिला नेस से पत्त हो कि साव कि उसमें हिंदी अप से पता हो कि उसमें कि शा के साववाइन राजा पर दो बार विजय प्राप्त की थी। उसकी अन्य विजयों तथा सफलताओं का इस शिला नेस में चल्लेख है। मौर्थों ने जिस महान सुदर्शन कील का निर्माण किया था, उसकी मरम्मत बद्रदामा ने कराई थी। वह विद्वान तथा अनेक गुर्णों से विभूषित था। उसके वाद समय पुत्र और किर पीत गही पर येठे और इस प्रकार यह वारा शक्क संवत्त ३९० या ३११ तक चलता रहा—जय गुरा हो गया। शकों ने तेजी के साथ हिन्दू पर्मे के अपना विषय और वे वसके कष्टर प्रचारक तथा समर्थक सिद्ध हुए। चत्र भीर देतिहान के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश के परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश परवर्षी काल के सम्बन्ध में इस अन्य स्थान पर प्रकार विदेश का प्रवर्षी का स्थान हो गया।

## [ ]

इस मकार गुरुषो, ई० पू० १२४ में, खाकसस के उत्तरी प्रदेश में बस गए। इसके बाद, ई० २४ से कुछ पहले, उन्होंने स्थान-परिवर्षन किया और भाकसम पे दलिल में, शहिया देश— पेरिट्रिया—में पसे गए। वेडिट्रिया को कहोंने योज शहुर भागों में बाँट दिया। आगे पता कर गुरुषो बहुत हो शहिरालों हो गए और पाँच भागों में से एक के मरदार—इशनों के मरदार (दुईशांग)— ने अन्य भागों को खपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने अन्य प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त कर ली और यूद्वी जाति के लोग, सब कहीं कुशन कहलाने लगे—इसी नाम से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन चीनी उन्हें अब भी महान् यूद्वी कहते रहे। अ



 भेफेबर स्टेन कोनों का लयाल है कि चीनो सामग्री के निरोक्त्या से श्रीर मोक्न्योनन लेलकों के अंथों के अध्ययन से इव बात की पुष्टि होती है कि मूहची अब वैक्ट्रिया में आद तो वह पहते ही माँच राज्यों में विमाजित था। इनमें एक एक का शासक कुरेशान कुपाया था। क्लातः कुपायों श्रीर

इस प्रकार कुपाण एक संयुक्त साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हए। हिन्द्कुश के दिल्ला का प्रदेश उन्होंने जीत लिया और अपने प्रथम शासक कुजूल कदिकस के नेतृत्व में पह्नवाँ के हाथ से आर्कोशिया श्रीर काबुल की घाटी की छीन लिया। ऐतिहासिकों के मतानुसार कुजूल कदिकस को गोंडोफर्निस का समकालीन—या उससे छुछ पाद का—माना जाता है। छुछ सिहुकों पर उसका और हिमिश्रस का नाम संयुक्त रूप से मिलता है। हिमि श्रस ने सम्भवतः पह्नवों के विरुद्ध श्राक्रमण करने में उसे मदद दी थी श्रीर श्रागे- चलकर कुजुल कदिकस ने गोंडोफर्निस के राज्य पर ज्याना कराधिकार प्राप्त कर लिया था। तक्षशिला की खुराई में इसका प्रमाण मिलता है—जहाँ पर, ईसा सन् ४४ तक, पाधियन शासन स्थापित था। हर्मिश्वस के बाद कदफिस ने तक्शिला का रावित स्थापित भार किया और ई० पू० २२ तक सम्राट् के पद तक पहुँच गया था। तम वह अपने को शहनशाह ज़िल्ला था। चीनी मगाणों के अनुसार उसकी मृत्यु ईसा सन् ७६ में हुई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी विमा कदफिस ने कुपाया-साम्राज्य के विस्तार में यूट्चियों को एक ही मानना कठिन मालूम होता है। प्रोफ्तेसर स्टेन का कहना

युद्धियों को एक हो मानना किटन मालूम होता है। प्रोफेसर स्टेन का कहना है कि सम्भवतः यह सिद्ध करना श्रविक खासान होगा कि दुनाण शन ये और धेरानी भागा सेवते थे। इसके चीनो अभी से इसकी पुष्टि हो नि है कि दुनाण श्रक वश कें थे। इसके चीनो अभी से इसकी पुष्टि हो नि है कि दुनाण श्रक वश कें थे। इसके चीन किता गा, पहते कभी, श्रकों के श्रवीन थे। इस मज बातों को स्थान कर होने बीता था, पहते कभी, श्रकों के श्रवीन थे। इस मज बातों को स्थान से स्थान है दि के प्राचित कमी थे से मजी है है कि ''चीनी सथी को सामग्री से हम की श्रव्याना लगा एकते हैं यह यह है कि श्रक— वे श्रव को स्थानी से हम की श्रव्याना लगा एकते हैं यह यह है कि श्रक— वे श्रव को स्थानी से समग्री से हम की श्रव्याना लगा एकते हैं यह यह है कि श्रक— वे श्रव को स्वामी के कथा में हम डा । परिचय पाते हैं। लेकिन बाद में युद्धी लोगों से साहिया पर अपना श्रविकार स्थानित किया भी, शर्मों को साम में युद्धी लोगों से साहिया पर अपना श्रविकार स्थानित किया भी, शर्मों को साम में युद्धी लोगों से साहिया पर अपना पर साम नि कित सिर उडावा श्रीर सुद्धी लोगों से साहिया पर अपना पर श्रव नि कित सिर उडावा श्रीर सुद्धी लोगों से साहिया पर अपना साम सामित स्थानित कर लिया। हम प्राच्यान पर श्रव नि सिर सिर उडावा श्रीर सुद्धी लोगों साहिया पर श्रव नि सिर सिर डिंग माल का सामित स्थानित स्थान स्थान स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित कर लिया। साम स्थान स्थानित स्थान

श्रीर भी सफलता प्राप्त की। कावल की पाटी से श्रागे बढ़ कर पंजाब तक उसकी सीमाएँ पहुँच गई।

. कुजूल कदिनस के पुत्र और उत्तराधिकारी विया कदिनस ने बहुत बड़ी शक्ति और साम्राज्य का उपयोग विया कदिनता किया । ऐसा भाज्य होता है कि उसने सिध भी पार्टीय का स्वी पार्टीय ने किया में पार्टीय ने के अधिकार में थी—िवाज प्रमा कर ती थी। यह विजय ईसा बाद पहली शतों के दूनरे मर्डीय में हुई थी। सिध की घाटी तथा काय नये विजित प्रदेशों का शासन करने के लिये उसने एक जेनरल को नियुक्त कर दिया था। उत्तर-परिचमी प्रदेशों—तर्जाशला और कायुल जो अपने पिता से प्रमार हुई थे—का शासन-भार उसने कायुल जो अपने पिता से प्रमार हुई थे—का शासन-भार उसने कायुल जो अपने पिता से प्रमार हुई थे—का शासन-भार उसने कायुल जो अपने पिता से प्रमार हुई थे—का शासन-भार उसने कायुल जो जायोग नगर वादाकशान में रखा था। यादाकशान केन्द्र अपने प्राचीन नगर वादाकशान में रखा था। यादाकशान रार्टी के स्वा शासन कामी प्रभाव था। एक विद्वान् का तो वहीं तक कहना है कि शक्त कामी प्रभाव था। एक विद्वान् का तो वहीं तक कहना है कि शक्त होती थे होता है, उसी ने इली थे। १३

सीराष्ट्र श्रीर मालवा मे सम्भवतः ७सने वाइसरावों की नियुक्ति की थी। जो परिचमी सत्रम कहताते थे। इन सन्नवों

क इसके श्रानुषार विकास सकत् (ई० पू० ५%) के बुद्ध पहले सिन्य की धारों के शक्त में ने औराष्ट्र छीर मालवा पर विकास मास कर ली। विकास सकत् उद्यावनी से शक्त निकाल जाने तथा मालवा के उनके शासन से मुक्त होने का समारक है। " १६५ वर्षों के व द एक नये शव (विधा कर विस्त — कुमायों को शक्त माना लाता है) का आगामन हुआ और उठने शक्त-राज्य को किर से स्थापना करने में सहस्ता आगा को।" (याशों शिला लेख, मान दो, एवड एक की ऐतिहासिक भृतिका में भ्रोकेनर स्टेन ने यह मत प्रमाद किया है।)

जैन सामग्री ने अनुभार खर्गों ने माला। पर अवना खानन स्थाविन कर लिया था, लेक्नि किनारित्य ने उन्हें प्राप्ता पर धन नये सबत् की नीव डाली । इतने बाद एक दूनरे यन-शासक ने विक्रमादित्व ने परास्त कर अपने खबत् की मीत डाली । यह नया सबत् विक्रम सम्बद्ध के १३६ वर्षे बाद शुरू दुखा था। विमा क्दफिस की वें कागज पत्रों में इस सबसे पहले खीर ेंशासन-व्यवस्था नियमित इत से शक-संबत् का प्रवोग पाते हैं। सबसें का संस्थित विषयण इस पिछले संह में

## दे चुके हैं।

हानटर रहेन का मत है कि 'हैश बाद ७६ में को ऐतिहासिक शक्काल शुरू हुआ था, उसकी स्थापना एक शक्काशसन में, फिर से मालवा पर विकय ग्रास करते, की थी। नमें संबत् की स्थापना कौर हव अनिर्मिय का साल रोनों एक नुसरे से मिकते हैं—रोनों घटनाएँ एक शाध ही हुई थी। एक मारतीय शास्त्र हारा शर्मे पर विवय की समृति संवत् के वो करूपना-प्रिय वर्षन सिलते हैं, उनसे मुख्यते में यह विवयण पद्दी श्रिपिक मुक्ति स्थाप प्रतीत सीता है।

दिल्यो अनुभूति के अनुसार इत काल का प्रारम्भ एक शक राजा के अभिषेक से होता है। अतः ऐतिहास शक संबत् का प्रारम्म विमाकदिक्त ने, ईसा माद ७८६ में, किया था। यह संबत् शककाल या द्यविकाल के नाथ से

मसिद्ध हुआ।

उत्तर भारतीय परम्परा के अनुवार याक नाल एक भारतीय-एग्लक द्वारा याक गावन के अन्त का स्वारक है। श्री जायनवाल ने इन दोनों परम्पराओं में सामजस्य स्थापित करने ना प्रकार किया है। उनका कहना है कि इस माल का मारस्य मिलक ने किया था। इसी माल में सुनतल शातकार्य ने निर्मित विवय प्राप्त की थी। इसीलिय सामयतः इस कार के जाय गालियान का नाम संभद्र हो नेवा है। (के आई० एच, मान रह, इह रह, नोट धर)

यर बात मार्थित ने तक्षांवाला खुराई की रतर धम्मन्यी विशेषताओं पर इस मत से अञ्चलर अपने मत को निवरित किया है। कतिक का वासन-काल बिमा करिएस के बाद आता है और यह भी समस है कि इस दोनों के बीच खुल चातर रहा है। इस्तिल उनके विल्लानेखों के काल का समस्य विक्रम येवन् से स्थापित करना होड़ सही होगा, न उसे शरू-क्या है, स्थीित विमा कदिए इसके पहुन याद तह -यामन करता रहा। अता इतिक के नाम के साथ सम्बद्ध काल बाद में अन्द हुवा होगा।

चीनी प्रमानों श्रीर सोती से भी इन्स्मत को पुष्टि होती है। डाक्टर स्टेन ने फिनिस्ट का काल हैवा बाद १२८-६ माना है, बद शरू-संवर्ष को पुनाकी ना के निष्ट भारत य-साहथियन शक्तियों में गठ करूपन हो गया था। विमा कदिकत की मृत्यु के बाद कुपास-राक्ति का हाम शुक्र हो.

गया था। अधिकारी विद्वान सर जान मार्शल का कहना है कि

उत्तके और किएक-राल के भीच अवकाश दिसाईरेवा है। किएक.

सम्मवतः कुपास जाति की एक स्वतंत्र शास्त्रा से सम्भव रखता था।

यह शासा पोतान में निवास करती थीं और इं० मं० १२४ के
अनन्तर उत्तका अभ्युत्थान हुआ था। यह भी सम्मव है कि अपनी
शक्ति को हद करने के लिये भारतीय कुपासों ने कनिक्क के अधीत

पोतान निवासी अपने जाति-भाइयों से मदद माँगी हो। "परिसाम
स्वरूप कुरान शक्ति बड़े पैमाने पर सुसगठित तथा हद हो गई और

एक ऐसे नये संवत् का आरास्म हुआ जिसका प्रयोग सम्भवतः

बुक्तिसान और भारत दोनों जगह होता था।", भारत में यह
कितक संवत्त के नाम से असिद्ध था। इस काल के बाबो नथा

परोठी भाषा में सोदे हुये अनेक, अभि-लेख मिलते हैं। इनमें से

कई किनक के हुँ और रोप उसके उत्तराधिकारियों—यसिटक,

किनक दिवीय, हुविष्क, और वासुदेव से सम्बन्ध स्वते हैं। क्षेत्र "

<sup>\*</sup> रेतसन के मतातुसार करियस इय के बार, दें प्रनि उद्यों, किनिक का शासन गुरू हुआ। या । किनिक ने अपने पक नये सबत का श्री गाँग किया या जिनका कुछ समय तक प्रयोग दोता रहा। इस संबत् का प्रयोग पित्रमी भारत और मालवा के सुन्न करते ये। चूँकि परिचमा भारत के श्री करात नो के साम करते गरे, एसलिए भारत में यह शक्त संवत् के रूप में इस इस हम सिंख हो गया कि उनका मूल रूप श्री मात दिस्सत हो गया।

भारत, काश्मीर और वुकिन्तान में किनिष्क ने विष्णुत विजय यात्र की थी। उसने कुपान शांकियों को संगठित करने और भारत में माग्राज्य स्थापित करने की भावना को किर से जीवन-दान देने में सफतवा प्राप्त की थी। अपने शांसन काल के प्रारम्भ में, लेसा उमके शांसन के तीसरे वर्ष के अभि-लेखों से प्रत्यन हैं, उसने पूर्वी भारत के लिये महत्वपूर्ण विजय-पात्रा की थी। इस विजय-यात्रा (आक्रमय) का उच्लेख सारताथ के अभि-लेगों में मिलता हैं। मधुरा में भी कुछ अभि-तेप मिले हैं जिनमें उसका तथा उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन हैं। उसके शांसन में पेशायर कुपाणों की राजधानी था। किनिष्क के जो भारतीय अभिलेख मिलते हैं, वे किनिष्क उत्तराधिकारियों का वर्णन हैं। उसके शांसन में पेशायर कुपाणों की राजधानी था। किनिष्क के जो भारतीय अभिलेख मिलते हैं, वे किनिष्क अभि-लेख में उसके उत्तराधिकारी वासिष्क का उल्लेख हैं। इससे अनुमान होता है कि इस वीच अपने सुंबत के शुरू होने के तेईस वर्ष वाद—किनिष्क की मुख्य हो गई होगी।

सध्य परित्या में भारतीय सरकृति के विकास का मार्ग किन्छ और उसके उत्तराधिकारियों ने खोल दिया था। भारतीय सरकृति के स्विच्छ ने स्विच्छ वीद विद्वान आरवणीय के साथ किन्छ का मान सम्बद्ध है। पूर्वी भारत की विजय के दौरान में किन्छ का अरवणीय के साथ सम्बद्ध हुआ था और एक चीनी प्रम्थ के अनुसार पाटिलापुत्र के राजा ने पराजित होने पर अरवणीय को मेंट के रूप में समर्पित कर दिया था। बाद में पार्थियन राजा ने किन्छ पर आक्रमण किया था, लेकिन खुनी संघर के बाद उसे पराज होना पड़ा। इसके थार अरवणीय ने किन्छ को बीद धर्म का उपदेश दिया था।

हुएनसांग ने कनिष्क का गांधार के राजा के रूप में उल्लेख किया

से मिल रहा हो और उपका प्रारम्भ बाद में हुआ हो। इस प्रारणा पर कि क्षिण्क हैशा बाद दूखरी याती के मत्त्व में हुआ था, अनेक आर्याच्याँ हैं। अबः हते नहीं माना बा चक्ता, न यह स्थोकार किया का सकता है कि उनने देशा पूर्व प्रथम याती में या हराके बहुत बाद हुंशा को शीखरी याती में राज्य क्या था। इस तरह की पारणाओं में कई तस्वनहीं है।

है। ऐसा करने का कारण सम्भवतः यह है कि उसने दीर्घ काल तक पेशावर में निवास किया था। किनष्क में के क्शीर में बौद्ध संपों की एक समिति का आयोजन किया था। इस सभा में निभिन्न बौद्ध सम्प्रदायों के मतभेदों का। निवारण किया गया, वौद्ध धर्म सूत्रों की शुटियों को दूर करने के उपाय सीचे गए और धर्म-प्रत्यों के संकलन करने तथा उन पर टीका च भाष्य तिखने की व्यवस्था के गई। महासभा में प्रस्तुत टीकाओं को अस्वयोप में कमवद्ध रूप से व्यवस्था क्या श्रीर एक दूसरे विद्वान सुमित्र में 'महाविमाए' की रुपना की जो आज भी चीनी भाषा में वर्तमान है। इस प्रम्थ में बौद्ध दर्शन सम्बन्ध सम्पूर्ण झान उपलब्ध है।

यह महासमा जालंघर प्रथय। क्रमीर के छुएडलबन के निकट हुई थी। संस्कृत भाषा का इस महा सभा में प्रयोग किया गया था। संस्कृत भाषा के इस प्राधान्य श्रीर उसके प्रयोग की इस ज्यापकता ने जो श्रमिलेखों से प्रत्यत्त है—प्राचीन यूहची साल्राज्य की खरोच्छी लिपि का जोष कर दिया। इस महासमा ने बौडों के पुराने सम्प्रदायों श्रीर दलों के मतभेदों का तो निवारण कर दिया, लिकिन महायान सम्प्रदाय के उत्थान को न रोक सकी। महायान सम्प्रदाय का श्रीतत्व, इस महा सभा के समय में निवान्त प्रारम्भिक श्रवस्था में था।

क्रित्तक के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध था; लेकिन साथ ही वह ईरानी तथा यूनानी देवताओं पर कृतिष्क का भी अद्धारस्वताथा। बौद्ध धर्म के प्रति उत्तक्षी पाद-पर्म भक्ति की कथाएँ प्रचलित हैं, उन्हें कुछ सतर्कता के साथ प्रदेख करना ठीठ होगा। अपने

शासन के परवर्ती फाल में फिनिष्क ने बौद्ध धर्म प्रहण किया। उसका सम्यन्ध महायान सम्प्रदाय से था जिसमें "बुद्ध अन्य देवी-देवताओं के समृह से पिरे हुए है तथा स्वयं अगवान के सिहासन पर आसीन प्रकट होते हैं। भगवान युद्ध, अपने इस का में शदाल हपासकों की प्रार्थन व्यों के प्रस्तु हुए। करते हैं, ऐसे बोधिसत्वों तथा अन्य देवों के इस हर है हैं जो उनके और पाय-रत प्राण्यों के स्वयं द्वांस करते हैं।

महायान सम्प्रदाय का संस्थावन कनिष्क ने नहीं किया था। पसने उसे प्रोत्साहन दियाःथा। इस मम्प्रदाय का महायान सम्प्रदाय आरम्भ, जैसा विख्रते परिच्छेद में बना जुके हैं,

पहले ही हो गया था। इस सन्वदाय में युद्ध श्रीत वोधिसत्वों की मृतियों की नियमित रूप से पूजा की जाती थी। भक्ति हारा मुक्ति के एक विशेष सिद्धान्त को इस सन्त्रवाय ने श्रापता तिया था, पूजा-विधियों श्रीत श्रापतानों का विस्तृत श्रीयोजन किया गया था श्रीत लोग वैषे-वैद्याए धार्मिक नुसर्गे श्रीत मुद्रों में विश्वाम करने लोगे थे।

महायानों ने अपने घर्म-सूत्रों की रचना की थी। ये घिसत्यों की वे पूजा करते थे। ये वोधिसत्य असाधारण पुरुष होते थे और इमका खान चुढ़ से कुछ नीचे तथा अन्य हिन्दू देवताओं से भिन्न होते हुए भी उनके समान ही था। महायान का अर्थ है सुक्ति पथ की रोत हो जाने वाला महान यान। यह नाम हीनयान के मुजाबने में राखा गया था। हीनयान वन बीदों के लिये प्रयुक्त होता या जो अनुतुत्तर और पुरातन पंथी थे। इस उपिष को पुरातन पंथी बीद स्वीमार करने के लिये तथार नहीं होते थे। १३

इन दोनों में महायान संप्रदाय अधिक प्रतिद्व हुआ। यह सम्प्रदाप बनता को भिय लगने वाले विद्यान्तों का प्रतिपादन तथा च्याविष्कार करती या । "पुरातन बौद्ध धर्म की श्रपेक्षा यह कम संबोग्नुली श्रौर श्रपिक भावना-प्रभात था । दान और सहायना थे लिए इसमें चायक स्थान था, इसमें भक्ति का रूप समृद्दिक न होकर व्यक्तिगत श्रीयक या; क्ला, साहित्य श्रीर अनुवान तथा १वा-पद्धति इसमें श्राधिक थी श्रीर विकास तथा उन्नति में लिए इसमें अधिक बगद भी । दीनपान सम्मदाय इसके मुनाबले में अनदार, कटोर, अपने हो दायरे में शीमित या-यहाँ तक कि प्रश्ये निमन अपरेवाल का गड़ा? हिन्द उपर में ठीह जान पहते याला झारोप राज्य बाता था । ये होनी मध्यशय, महायान और होनयान, क्रमण, अन्तं बीळ समें बहलाते हैं। भाव की श्रिमी में अनुसार ही यह विभावन दिया गया है-सहायान बीज धाब उपरी प्रदेश में बनते हैं, और शंत्रधान शिवणी प्रदेश में। लेबिन बरदुषः महायान बाया तक पर्नेच गया धीर होतवान का मध्य एशिया धीर बाबा तक में प्रशार हुया। इन होनों को संस्टृत और वानी नीड धर्म मी बल द्वारा है। महायान की मांतरिक का स्टब्ट तथा उत्तरप्ट क्याँन मिलना है, केदिन पूर्ण प्रारम्भिक इतिहास के सम्मत में निश्चित कर से सूध नहीं

महायान सम्प्रदाय के पार्मिक सिद्धान्तों को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त हैं। कुछ विद्वानी नागार्जुन के मतानुसार यह महान् लेखक कनिष्क का समकालीन् या। कनिष्क की बौद्ध महासभा के

समकालीन या! किनिष्क की बीद महासभा के समय में उसका जन्म हुआ और महायान मंत के सबसे चड़े प्रवर्तक के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। मुप्तिसिद्ध थीनी यात्री हुपतांग के राज्यों में वह प्रसिद्ध हुआ। मुप्तिसिद्ध थीनी यात्री हुपतांग के राज्यों में वह संसार के चार प्रकाशों में से था। तुर्की राजा के बाद ही उसका काल माना जाता है—अर्थात दूसरी शती के मध्य अप्रथा उत्तरार्द्ध में वह हुआ था। किनिष्क के साम्राज्य का चीनी साम्राज्य से उत्तर-पूर्व में और ईरानी तथा रोमन साम्राज्य से पश्चिम में सम्पर्क स्थापित था। इस सन्वत्य के फनस्वरूप "पूर्ण रूप से विकसित बीद धर्म का नवजात ईसाई-धर्म से, मिश्र और परिवा की विकसित बीद धर्म का नवजात है कि इसाई और ईरान के विदेशों धर्मों के सन्पर्क संथापित की धारणा है कि ईसाई और ईरान के विदेशों धर्मों के सन्पर्कों के फलस्वरूप महाथान मत निकसित हुआ था।

कहा जा सकता । स्त्राम धारणा के स्ननुसार कदिन्क, स्रश्वधोप स्त्रौर नागार्जुन को इसे प्रारम्भिक रूप प्रदान करने का थेप प्राप्त है। अपने विकतित रूप में इस धर्म में सात स्पष्ट विचार धाराएँ या व्यवहार पद्धतियाँ पाई जाती है--,( १ ) बोधिसत्वों श्रीर जन साधारस के बोधिसत्व तक पहेंच सकने की शास्त में विश्वास (२) सम्पूर्ण विश्य का दितसाधन करने वाली श्रादर्शनीति-(३) इस विद्रान्त में विश्वास कि बुद्धि मनुष्य से श्रेष्ठतर अमी है (४) भौतिक दर्शन की एक छादर्श प्रणाली खो निर्वाण को वही स्थान प्रदान करनी है को ब्राह्मण 'ब्रह्म' को देते हैं (५) धार्मिक सूत्रों का संस्कृत में प्रणयन को पाली सूत्रों के बाद हुआ (६) मूर्तियों की नियमित पूत्रा तथा विस्तृत अनुस्तान पद्धति, को प्रमुख रूप से मनी की शक्ति पर निर्मर रहती प्रतात होती है (७) मिक द्वारा मुक्ति का विश्वात (देलिए चाल्त इतियट लिखित 'हिन्दुइउम और बुद्धिउम' माग दो, परिच्छेंद १६; कर्न की 'मैतुश्रल याव इन्डियन मुद्धिया' परिच्छेद ४, इस सम्बन्ध में ब्राई सिंग लिखित श्रीर जे व तका दुर्द् द्वारा अनुवादित 'ए रिकार्ड आव दि सुद्धिस्ट रिलीक्षन एक प्रैरिटरह इस इन्हिया एन्ड मलाया आकीतियो ए० डी० ३७१-६६५, पुष्ठ १४ भी देखने योग्य है । ी

इम धर्म से प्रेरित होकर फला के चेत्र में को उन्नति हुई, उस पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। क्रनिष्क और गांधार शैली की उसके उत्तराधिकारियों की जो बौद्ध धूर्तियाँ मतिकला मिली हैं, वे अधिकांशत: गांधार के जिलों में पाई

गई हैं और वे तथाकथित गांघार-शैली से सम्बन्ध गई है शार व तथाकावत गांवार-शला स सन्वस्थ रसती हैं। डॉक्टर बीठ ए० सिम्य ने इस रौती का श्रीष्ठ करयुक्त नाम—भीक वद्ध-रौती,—दिया है क्योंकि 'इसमें ''शीकं कला को शह्म करके बीद विपयों को प्रस्तुतं, किया गया हैं।'' इन छतियों में से कई अकुट और सफल कलाष्ट्रचियों का स्थान रखती हैं। श्रीक प्रभाव का ही परिणाम है कि युद्ध और श्र्योंकों की मृतियों में साम्य पाया जाता है और यशकुवेर की सुद्रा में फीडियन शुम का शतुकरण प्रतीत होता है। इसी प्रकार से अन्य पूर्तियों में भी साम्य दिखाई पड़ता है। उनके वरताभरणों में भी यूनानी शैली का श्राप्तु सरण किया गया है। क्र

श्रीक-रोमन कला के आदर्श, जो पश्चिमी एशिया में प्रचलित थे, फारस खौर खोतान (कनिन्द-साम्राज्य) के मार्ग से भारत के सीमावर्ती प्रदेश खौर चीन में प्रचारित हो गए। गांधार खौर मथुरा के जाम-पास शिल्प कला मबसे अधिक गतिशील थी और इन प्रदेशों के भारतीय शिल्पकार, दीर्घ काल तक गांधार शैली से प्रभावित नथा अनुपाणित होते रहे। लेकिन जैसे जैसे इस कला का विकास होता गया, इसमें भारतीय विचारों और प्रमाव का पुट अधिक आना गया। इस शिल्पकारों ने अपनी मूर्तियों के द्वारा सबसे पहते बुद्ध को मानव के रूप में प्रसुत किया और उनके जीवन तथा

जातक कथाओं की मूर्ति वद्ध करने में सफलता प्राप्त की। अशोक भी तरह कनिष्क भी एक महान् निर्माता था। उसके डारा निर्मित एक महान स्मार के अवशेष मिले हैं। यह नगर कनिष्क ने तक्तशिला के निकट कनिष्क—एक

महान् निर्माता के वनाया था। अपनी राजधानी पेशावर में उसने रूप में काष्ट्र का एक वहुत वड़ा पुनै, बुद्ध के किसी स्मृति चिन्ह की समाधि पर, बनयाण था। कनिष्पुर (कनिष्कपुर) जो कस्मीर में बाज भी एक गाँव के रूप में

वर्तमान है, उमका ही बनावाबा हुआ माना जाता है। ४१ वर्ष तक

फैफान हिस्से थाय इन्डिया, 9फ्ट १८६ ।

किन ने राज्य किया और उसके सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं पर विश्वास किया जाए तो उसकी मृत्यु हिंसा द्वारा हुई थी। उसका दरबार उपर्युक्त वीद्व विद्वानों और उपदेशकों से शोभित था। सुम-सिद्ध विकित्सक चरक उसके दरबार का एक रत्न था। मधुरा के निकट इस महान राजा की एक सिर-विहीन स्विट्डत मूर्ति, कुछ / समय पहले, पाई गई है।

वसिंदक कनिष्क का उत्तराधिकारी और सम्भवतः उसका पुत्र

था। उसके शासन के रू वर्षों तक के क्रांम से स्व विस्क मिलते हैं और सम्भवतः इसके पाद उसकी मृत्य हो गई। हुविष्क मम्भवतः विस्क ना भाई था।

हा गृह। हु। एक मन्त्रभूत पासक को माह या। साम्राज्य के भारतीय प्रान्तों का वह वाहसराय था। उसे हम करमीर का वात्तिक विजेता मान सनते हैं। करमीर में उसने हुम्कपुर नाम का एक नगर बसाया था। ४० के पूर्व के उसके प्रारम्भिक अभिनेतों में उसे देवपुत्र के रूप में सम्मोधित किया गया है—राजा-ियराज उपाधि का उल्लेख उसके नाम के साथ नहीं मिलता। लेकिन ४० में वर्ष के बाद हम उसका शासक के रूप में स्वतंत्र उल्लेख पाते हैं और उसके नाम के सिक्से भी हमें मिलत हैं। १३

हुविष्क का परिचय हमे उसके कितने ही व्यक्ति-लेखों श्रीर वहु-सख्या में प्राप्त उसके सिका से मिलता है। श्रपने

हुविप्त श्रीर पिता श्रीर माई के शासन-काल में वह भारतीय शासुदेव प्रान्तों का वाइसराय था। पचास वर्ष से श्रिष्ठिक तक उसने श्रुपने शासन का उपभोग किया।

श्रपने पिता की तरह वह भी बौद्ध धर्म का सरलक था श्रीभ्यूनानी ईरानी तथा भारतीय—सभी देवनाश्रों को वह पसन्द करता था। उसके बाद दूसरे शासक बासुदेव का उल्लेख कनिष्क-सबत् के ६८

<sup>ै</sup> राजशेष उपाधि इस बीच सम्मवत वासक से क्रीनिक द्विभोय के पास पहुँच गईं थी। आड़ा के शिला लेख में उसे महाराजा राजाधिराज देवपुत कैसर बाजेक्सपुत किरक कहा गया है। जो भी हो, यह किनक होने क हो राजशेष उपाधि वास्य करने के बाद अधिक दिनों तक लीदित रह सका हो, इस्की सम्मावना नहीं है। बर्मीर प्रपर्य म तीन जो तो त्रां वाह्य वे खोर स्वानी धर्मीयवना के लिए प्रिक्त के हा तो ने तीन नगर वहाये ये खोर अपनी धर्मीयवना के लिए प्रिक्त थे। ये सम्मवनः हुविष्क, विश्वक खोर कर्मिक दिनीय थे। (सायचीयरो, पुष्ठ १९७)

से ६६ वर्षों तक के अभि लेखों में मिलता है। वह बौद्ध नहीं प्रतीत होता। उसके विकों पर शिंव और नन्दी की मूर्ति अंकित मिलती है। सम्मत: उसके शासनकाल में मीराष्ट्र के सत्रप्र स्वतंत्र हो गए ये और इस प्रकार साम्रान्य से मिथ-पार के प्रान्त निकल गए थे।

वासुदेव के बाद कुपाण शक्ति का हाम शुक्त हो गया। अनेक मार्गो और स्वतंत्र राज्यों में यँट कर कुपाण-कुरान-गामान्य मान्नात्र्य किन्नभिन्न हो पत्ना । ये स्वतंत्र राज्य का अन्त इसा बाद पीथी राती के मान्य तक पत्नते रहे। अन्त में रवेत हुखों ने काबुल में कुपाण-सान्नाज्य की रही-सही शक्ति को समान्त कर दिया।

वामुदेव के बाद, और स्वयं उसके शामन काल में भी, संस्कृत मापा और उसके साथ सम्बन्धित भारतीय संस्कृति ने धीरे-धीरे भारतीय साश्मिवनों के शापीन साश्मान्य में प्रमुग्य स्थान प्रष्टण कर लिया। एक मत्र के अनुसार नाम-वाति की निजयों के कारण वहूंची जावि का भारत से लीर हो गया था और उत्तरी तथा मान्य भारत के अधिकसंस भाग पर नागों का सासन—इंसा बाद तीसमें और चीथां शती में—स्थापित हो गया था। असेक अभिन्तेसों से नागों के इस शासन का प्रमाण निक्रता है। जो भी हो, देसा पाद दूसरी शती के अस्तिन तथा तीसरी हो गया था। असेक चित्र वर्षों में तीन महान् राज वंधों का हास तथा लीप हुआ—पार्थियन, तुपाण और आंधा। इन तीनों का हास प्रायः साथ हो हुआ था।

### [8]

हम कह चुके हैं कि सारत और पूर्वी मध्य सागर के प्रदेशों के
बीच बहुद्व धाणीन काल से ज्याचार होता था।
गामाविक फरस्या
प्रीर रिरेशी
महान के जाहमछों ने भारत और परिचम के
प्रभार सम्पर्व-मार्ग की भी भ्रतान तथा हक दिया। हम बह भी देन चुके हैं कि सिक्टर की
विजय और देशानियों के मध्यह ने मीर्य-द्राग नथा शामन-प्रणाभी
के किस हर् तक और किस प्रभावित किया। हुद्व विदासों

या यस हंग पर ही है कि भीर्य-काल के राजनगर सथा खम्म

ईरान के हैं।'डा० वी० ए० स्मिथ के कथनानुसार ऋशोक काल के नकाशी पर काम, मूलतः सिकन्दर के देश का प्रभाव है।

सिकन्दर के आक्रमण के तुरंत बाद की शतियों में भारत का मिश्र के साथ न्यापार बहुत वहुं गया था।

मिश्र श्रीर मारत सिङ्गन्दरिया का महान नगर जी तीलेभी के शासन काल में उसकी राजधानी था, मध्य

सागरीय दुनिया में यूनानी संस्कृति का केन्द्र वन गया था। पूर्व जीर पश्चिम के ज्यापार का यह बहुत बड़ा स्थल था और सभी जारियों दार अविशेष के वहाँ संतुष्ट हो तो जा जा जातियाँ तथा राष्ट्रों को वहाँ संतुष्ट हो तथा र भारतीय माल लाल सागर से होकर मिश्र के तट वक पहुँचता और वहाँ से, बीच में पड़ने वाते रेगिस्तानी प्रदेश को चार कर, जील की घाटी में से होकर, सिकन्दरिया पहुँचता जा। तोलेमी राजाव्यों के जबसों में भारतीय स्त्रियाँ, भारतीय शिकारी कुत्ते श्रीर गाव- अन्य विचित्र तथा कीतुक-पूर्ण दरयों के बीच-दिखाई पड़ती थीं। लाल सागर श्रीर नीस को जोडने के लिए एक नहर बचाने के भी कुछ प्रवत्न किए गए थे। वे प्रवत्त सफल हो जाते वो खेज नहर के निर्माण की आजा आज से बीम शती पूर्व पूर्ण हो जाती। जाल सागर में नेरेनाइक के प्राचीन बन्दरगाह के पास एक श्रमि लेख है जिसमें सोफान नामक किसी भारतीय की यात्रा का उल्लेख है। इसी प्रकार, कुछ वर्ष पूर्व, बंगलोर में तोलेमी-काल का एक चौदी का सिकका मिला है।

पंजाब और काबुल की घाटी के भारतीय यूनानी राजाओं ने बहुत ही सुन्दर तथा उत्कृष्ट सिक्के चालु किए वृनानी प्रभाव और थे। इन्हीं सिकीं का नकल परिचमी प्रदेश के

महान् चत्रपों, कुपाण 'और गुप-सम्राटों ने की। युनानी सिक्के द्रष्टम ने देशज बोलियों में घर

कर लिया था। इसी से प्राकृत भाषा का 'द्रम' और आधुनिक हिन्दुस्तानी का 'दाम' बना है। भारतीय-यूनानी, पार्थियन और शक दरवारों में विकृत रूप में यूनानी भाषा ही बोली जारी थी। भारतीय पार्थियन शासक यूनानी भाषा का प्रयोग इस लिए ही करते थे कि वह पार्थिया की राजभापा थी।

श्रीर वार्तों में ये विदेशी लोग तेजी के साथ देशी जनता श्रीर वनके धर्म के माथ धूल मिल गए। इम देख ही चुके हैं कि हैलियो-

दोरस श्रपने को भागवर्त धर्म का श्रतुयायी कहता था। इसी प्रकार मिनान्दर भौद्ध बन गया था श्रीर शक चत्रपों ने तेजी के साथ हिन्दू धर्म के रग में अपने को रंग लिया था। कितने की विदेशियों ने हिन्दू नाम भी प्रहण कर लिए थे, चे लोग-भारतीय-यूनानी-भारतीय हिन्दू नाम भी प्रह्म कर लिए थे, च लाग—भारताय-यूनाना-भारताय जीवन श्रीर व्यवस्था पर सिफं सिग्नें छोर आलकारिक कला के चेत्र को छोड़ कर जपना कोई स्थायी चिन्ह छोड़ने में ममर्थ न हो सकें, इस देश की जनता श्रीर घम से अलग—श्रासित्स नहीं रहा। एक, पहन श्रीर कुपायों के काल में भारत श्रीर पश्चिम के धीय बहुत बढ़ी मात्रा में व्यापारिक श्राहान प्रदान व्यापारिक श्रादान- होता था। इस झादान-प्रदान को ईसा पून २०० में मिश्र पर रोमनों की विजय ने श्रीर की घड़ाया

दिया, क्योंकि इस विजय के फलस्वरूप लाल सागर क्रोर भारतीय सागर हुटैरों के उत्पात से मुक्त हो गए थे। यूनानी नाविक हिप्पालस (ईसा घाद ४४) के इम श्राविद्यार ने, कि भारताय सागर पर से मानसून की हवाएँ नियमित रूप से यहती हैं, यह रहस्य मोल दिया कि समुद्री यात्रा क्य स्त्रीर किस समय करनी चाहिए। जहाज श्रव मानसून से पहले चल कर, भारत वे परिचयी तट पर, श्रामानी श्रीरशीवता के साथ पहुँचने लगे। वापसा की यात्रा भी इतनी ही सुगमता के साथ होने लगी।

ईमा बाद पहली और दूसरी शनियों में शक्तिशाली सुपास-साम्राज्य की सीमाएँ ईरानी खौर चीनी माझाज्य का स्पर्श करती थीं। पलत स्थल मार्ग से भी उत्तर-परिचमी भारत श्रीर मध्य मागर के भदेशों के बीच ज्यापार सुराम हो गया। उस काल में रोमन भाषां व पान प्राप्त हो गया। व व भाषा । वस्त भाषां माष्ट्राय माष्ट्राय पा विस्तार आगे यदकर परित्या माडनर तक पत्ता आया था और उनको पूर्वी सीमा एपाए माष्ट्राय से ६०० भीत दूर रह या और उनको पूर्वी सीमा एपाए माष्ट्राय से ६०० भीत दूर रह यह थी। परिश्वामनः मन्यक बढ़ा और एक से अधिक कुवाए राजदूत रोमन माग्राज्य में गए। एक राजदूत था, जो झानन के मगय मे रोमन पहुँचा था, यहाँ पहुन कारर मस्कार हुन्छा । मोनी, देशम कीर मसाली क रोमन मद्दा में प्रेमी थे । कता करहीने इन तथा अन्य पूर्वी विलाम की वन्तुकों को संग । शुरू किया और काफी सात्रा में इन बीकों की यहाँ स्वपन होने लगी । बहुने में भारत रोम का खराँ में न मा। यह स्वर्ण विशेष कर देखियाँ भारत में आता मा वयोदि मोती, नीज मित और मसानी का केन्द्र गई। था। इस

प्रकार दत्तिणी भारत श्रीर मध्य सागर के बीच बहुमूल्य ज्यापार होता था। इस ज्यापारिक श्रादान प्रदान के बारे में हम श्रागे चल कर, प्रसंगातुसार, बताएँगे।

कुपाण और शक सम्राटों ने रोमन सिक्षों की नकल पर ही अपने सिक्के बनाए थे। कभी कभी रोमन सिक्षों पर वे अपनी छाप डाल सिक्क घनाए या कमा कमा रामना तथका भर व अपना क्षा जाय देते थे। सिकों और ज्यापार के इस आदान-प्रदान पर—जो बहुपा समुडी मागे से होता या—प्रीक और रोमन तेसकों ने अनेक प्रथ लिखे हैं। इन प्रथों में 'भारतीय भूगोल और ज्यापार पर अच्छा प्रकारा डाला गया है। एक परिायाई यूनानी लेखक स्ट्रायो ने, जो आगस्टस के शासन-काल (ईसा पूर्व २७—१४ ईसा बाद) मे रहवा था, भारत के साथ होने वाले व्यापार की भारी वृद्धि का श्रपने मंध में वर्णन किया है। 'प्लाइनी ने 'प्राकृतिक इतिहास' नामक ' श्रपने संदर्भ ग्रंथ में —जो ईसा ७७ में सम्पूर्ण हुआ था —सिंहल का बहुमूल्य वर्णन किया है। भारत के भूगोल का विवरण भी इस प्रथ में मिलता है। इतना ही नहीं बर्न् भारतीय पशुत्रों की नामा-वली, खनिज पदार्थों के, पौषों के और विभिन्न स्रोतो से संकलित करके जड़ी-बृटियों के भी नाम इस मंथ में दिए गए हैं। इसी काल में पक और मंथ प्रकाशित हुआ था। इस मंथ के लेखक ने अपने को अज्ञात रखा है। इस प्रंथ का नाम है-पेरीसस मेरिस परिथिया। इस पंथ में लेखक ने लाल सागर, ऋरेविया और पश्चिमी भारत के समुद्र तटों का श्राँखों देखा वर्णन किया है। सब से अन्त में भूगोल विशारद तोलेमी का नाम त्याता है। वह ईसा बाद १४० में हुआ था। इसने भा भारत के सम्यन्य में, मानचित्र में विभिन्न स्थानों को बताते हुए, लिखा है। प्लाइनी जैसे पश्चिमी लेखकों ने इस बात का रोना रोया है कि रोम का स्वर्ण भारत में चला जा रहा है और उसके बदले में पूर्व से अतुत्पादक विलास का सामान लिया जा रहा है। क्ष

किस्तुत विवस्ता के लिए इस पुस्तक में दिल्ला भारत के राज्य शीर्यक परिच्छेत् तेरिला । शाफ द्वारा खतुनारित पेरीख़ाल और एचन कीन रालि छन कृत (कररेकोर्ड निट्चीन इन्डिया एन्ड दि वेस्टन वहन्दें परिच्छेद ६,७ और हरेलिया एंड एचन वार्मिंगटन कृत (कामर्स इन्डिया एन्ड दि रोमन एम्पायर) भी देखिए ।

कनिष्क यूनानी लिपि और पार्थियन उपाध (विरुद्ध)-'शाश्रं'नानो शाहो' कनेश्की कोशना (कनिष्क 'क़ुशन राजाधिराज') का प्रयोग करता था। विदेशी कला के इस देख चुके हैं कि कनिष्क ने परिका माइनर सिद्धान्त से अपने महलों और पित्रत्रस्थानों को अलंकृत करने के लिए कलाकारों को प्रिट् १=२ से गुलाया था। इन विदेशी कलाकारों की तथा उनका अनुसरण करने वाले भारतीय कलाकारों की कृतियों का विशेषकर प्रस्तर मूर्तियों का,जो गांधार के प्रदेश में अब भी पाई जाती हैं-बौद कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस प्रमाव के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञानवादी ईसाई भारतीय दर्शन की क्रोरं आफर्षित तथा उससे प्रभावित हुए में। क्रजैन्ड्रिमें सावधानी के साथ विकमित क्योतिष-विद्या का शान धीरे धीरे भारत में फेल गया और कुछ इद तक यूनानी श्रीपिश विज्ञान से भारत ने श्रपने भरडार की भरा। चरफ तथा श्रन्य चिकित्सक यनानी चिकित्सा-पद्धति के ऋणी हैं। ये तथा इसी तरह के अन्य विदेशी प्रभाव, जी प्रमुखतः बीदिक ये, आगि चल कर विदेशी प्रभाव, जी प्रमुखतः बीदिक ये, आगि चल कर विदेशि कर गुप्त-शासवों के काल में च्यीर फकट हुए। इंसली प्रभावके श्राविरिक, जी मौर्य-काल में त्रावा या, भीकरोमन प्रभाव ने भी भारत में 'ईसा बाद प्रथम शुक्षी से, प्रवेश करना ग्रुक् कर दिया। यह प्रभाव उस काल की मूर्ति केला और सिकों में विशेष रुप से देखा जा सफता है।

इस फाल को हम नयी जातियों के आगमन और पुरानी जितयों के साथ उनके मिश्रण का काल कह सकते हैं। इस काल की जनता मिश्रण के इसी शिर में से गुजर रही थी। नयी जातियों के लोग जो जाकमणकारियों के माथ आप में, देश में बम नाप थे और यहां की जनता ने उन्हें अपने में शामिल कर लिया था। पुराने शासक जातियों और वर्गों का स्थान नथी शांकियों ने—अधिकतर हिन्दुर में पो हुई विदेशियों ने—के लिया था। पुराने साम्रज्य और उनकी सीमा -रेसाएँ बिलुता हो गई थी और उनकी जगह नये माम्रज्य सीर उनकी सीमा नरेसाएँ बिलुता हो गई थी और उनकी जगह नये माम्रज्य हो वा सी सीमा सी सीमाओं ने ले ली थी। हिन्दू भी सी शांकियों सीठित हो कर से उरर उठने का प्रवत्न कर रही थी। इनके इन प्रयत्नों का कल अगते युग में दिनगई पहता है। गांकों का जीवन अपने उनी पुगमें दंग से पलता रहा उपायार हो गई।

सम्भावनाश्चों ने नये व्यापार-केन्ट्रों श्चीर संडियों के निर्माण में सहायता दी।

# नवाँ परिच्छेद

२०० से ५०० ईसवी का उत्तर भारत ग्रुप्त सम्राटों का काल ि १ ]

ईसा की तीसरी और चौथी शती में नाग तथा वाकाटक-शक्तियाँ कुपाए और आँमों के अस्त से गुम साम्राज्य की स्थापना तक का समय अंधकार का काल वा युग कहलाता है क्योंकि इस काल की पेतिहासिक सामगी उपलब्ध नहीं है। इस इतना ही जानते हैं कि ईसा की तीसरी और चौथी शतियों में उत्तरी भारत के अधिकांश साग पर नाग-जाति शासन करनी थी। वाकाटक यंश के भी कुछ सासन इस काल में थे जिनमें प्रवरसेन गुम साम्राज्य की स्थापना से एक पीड़ी पूर्वे सम्राट् के पर तक वहुँच गया था। सच तो यह है कि वाकाटकों की साम्राज्य-परम्परा पर ही गुनों ने अपनी इसारत राष्ट्री की थी।

पुराणों से पता चलता है कि शुगों के बाद नाग शासक हुए। विदिशा ने शुंग शासन काल में काफी ख्याति

वादशा न शुग शासन काल में केफा ख्यात निर्देशा के नाग प्राप्त कर ती थी, क्यों कि इसी स्थान से उनके वाइसराय राज करते थे। इंसा की पहली शती में वे मध्य भारत में नरावर के निकट पद्मावती में रहते थे। वहाँ पर वस काल का एक अभि लेख मिला है जिसमें एक नाग शासक, राजा स्वामिन शिव नन्दी,का वन्तेर मिलता है। ऐसा प्रकीत होता है कि कुशाणों की यहती हुई शक्ति से वाधित होकर नागों को मध्य भारत छोडा ग पड़ा और अपेसाइन अधिक दुगंम प्रदेशों में जाकर वन्होंने शरण ली।

अपने शासन के प्रारम्भिक काल में, इस प्रकार,नार्यों को कुपाएों के सामने दवना पड़ा, तेकिन आगे चल कर— नव नाग कुपायों का अस्त हो जाने पर—उन्होंने अपनी

नवनाग कुषाओं का अस्त हो जान पर—उन्होंने अपनी शक्ति की फिर से प्राप्त किया श्रीर ईमा की १७४ तीसरी शती में साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। पुराणों में जिन नव नागों का उल्लेख मिलता है, वे ये ही थे। पुराखा म ।जन नथ नागा का उल्लख ।मलता ह, व यहाय । इनकी सात पीढ़ियाँ हुईं। इनका प्रथम महत्वपूर्ण शासक वीरसेन था। मथुरा दोखावा के प्रदेश में हिन्दू राज्य फिर से स्थालत करने में उसने सफलता पात की थी। कुपाए-काल के अन्त तक वह शासन फरता रहा। श्री के० पी० जायसवाल के अनुसार तक वह शासन फरता रहा। श्री के० पी० जायसवाल के अनुसार उसका उत्थान "नागों के ही इतिहास में परिवर्तन का सूचक नहीं है, बिल्क आयोवर्त के इतिहास में विशेष महत्व रखता है।"क है, बिल्क ध्यायांवर्त के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। "कि सकत पंत्र भार्राश्रवों का वह " पंत्र है जिसमें भाव नाम-नामक महान् राजा हुआ। ' इस राजा का वाकाटकों के खते क अभिमहान् राजा हुआ। ' इस राजा का वाकाटकों के खते क अभिमहान् राजा हुआ। ' इस राजा का वाकाटकों के खते क अभिमहान् राजा हुआ। ' सिक्कों के अध्ययन से हमें वीरतें ते के वाद अप राजाओं का पता चलता है। ये चारों राजा धीरते के बाद और भाव नाग से पहले हुए ये। भारशिव वंश के पीरतेन के वाद और भाव नाग से पहले हुए ये। भारशिव वंश के राजा सम्राट् के पद तक पहुज गाप्त्र , क्योंकि उनके अरदेगय राजा सम्राट् के पद तक पहले गार्त्य है। शक्याभिषेक के अवसर पर यहा करने का उल्लेख मिलता है। शक्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने कई बाल—यह भी बनारस के निकट किए थे। उनके उन्होंने कई बाल—यह भी बनारस के निकट किए थे। उनके उन्होंने कई बाल—यह भी बनारस के निकट किए थे। इनके उन्होंने का आज का युक्त प्रान्त, मधुरा से चम्पा तक विहार से सामा हुआ प्रदेश और गंगा से मध्य शन्त तक का सारे प्रदेश सिंगानिक थे।

साम्भावत थ।

नाग शासकों के तीन प्रमुख वंशों का प्ता चलता है। इनमें
भारिशव वंश राजाधीश का स्थान रखता था, श्रीर पद्मावती तथा
भशुस में उसकी शास्त्राएँ शासन करती थो। भाजवा श्रीर राजपूताना
मं श्री अनेक गास्त्राएँ शासन करती थो। भाजवा श्रीर राजपूताना
में भी अनेक गास्त्राव स्थापित थे जो उसके श्रीवीन थे। भारिशव
है श्री के उपासक थे श्रीर उनके विषक श्राचीन हिन्दू शिवकों की तरह

दिस्ट्री आर इतिहबा १२० से १५० ईववीतह—नाग-बास्तरक इत्योगियस पीरिवड , के बी० छो० आत० एत० भाग २६ खपड १-२,5ड १६ इत सम्बन्ध में देखिए।

<sup>ें &#</sup>x27;' उसके तथा राजा भारशिव के विक्षी में धनिष्ठ साम उसके नाम की सार्थक करने के लिए उन कियों वर नाम ना प्रतीक बनाना,।उसके उस्थान और मुद्देश में उसके स्थापित होने ना काल-ये सब-धीरतेन की क्रमिलोबों में बर्धित भारशिव नामों ना सब से परला राजा किद करते भी क्रमिलोबों में बर्धित भारशिव नामों ना सब से परला राजा किद करते प्रतीत होते हैं। पुराखों में भारशिव नामों ना उस्तेल नव नामों के कर में मिलता है (युट २४)

होते थे। अपने चारों और उन्होंने अनेक गणराज्य स्थापित कर रखे थे— जैसे मालवा और राजपूताना में। ये गण-राज्य उन जातियों के होते थे जो नागों से मेल खाती थें। हिन्दू संस्कृति के पुनरुशान, हिन्दू मन्दिरों के निर्माण और गंगा की पवित्रता तथा हिंगब की महानता को स्थापित करने में जिन्होंने सक्तता प्राप्त की थी। भाव नाग (३०० ई०) उनका अनित्र राजा था जिसके पश्चात् वे बाकाटकों में विलीन हो गए। अ

पाकाटक पंश बहुत शिक्तशाली था। ईसा की पहली शाती के मध्य में उसकी नींव पढ़ी थी। विश्वशिक्त इस पंश का सहयापक था। वह सम्भवतः माह्मण्य था श्रीर उसने अपनी शिक्त किलकित के प्रदेश में—जो बुन्देलतपट का एक जिला था—स्थापित की थी। इस वंश का नाम वाकाट नामक एक प्राचीन नगर के आधार पर पड़ा था। विश्वशिक्त कि तागों के अधीन एक निम्न केणी का अधिकारी था। अपनी इस निम्न शिवि से ही वह उत्तर उठा और उसने आंत्र तथा नैपच देश निम्हत विजय प्राप्त की।

प्रथम प्रवरसेन विश्वशक्ति की पुत्र था। उमने खनेक ऋरवमेध यज्ञ किये और सम्राट् की वपाधि घारण की। अक्तिन और उसने दसने दीर्च काल तक शामन किया। उसके पुत्र उत्तराधिकारी की मृत्यु उससे पहले हो गई थी। उसके बाद

उत्तरापकारी का मुख्य उससे पहल हो गई था। उसके बाद उसके वाद उसके का स्वा । वह भारतिय बंश के राजा भाव नाग की एक करवा से उत्तर हुआ था। करसेन के बाद उसका पुत्र पृथ्वीसेन गही पर बंडा जो महान गुम-मजाद ममुद्रगुप्त और चन्द्रगुप दित्तीय का नमकालीन था। दिव्या-विश्वस की दिशा में कुन्तत-विजय कर उसने दिव्या तक अपने राज्य का विश्वार पर लिया गा। हुन्तत में कर्गटक देश वा एक भाग, और करून्य राज्य थे उसके ममय तक इस बंश की शामन करते की वर्ष हो पुके थे।

ए॰मीसेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रहसेन दिवीय हुआ। हरसेन ने चन्द्रशुप्त द्वितीय की एक कर्या प्रभावती मुतों का उत्थान गुप्त से विवाद किया। गुप्त-शक्ति का प्रभाव उस

पर असिद्ध रूप से हा गया था। प्रश्नीसेन के माथ वाकाटकों की एक-इन राज्य की परम्परा का प्रन्त हो गया। प्रश्नीसेन के माथ वाकाटकों की एक-इन राज्य की परम्परा का प्रन्त हो गया। परवर्ती वाकाटकों का काल नहसेन द्वितीय से शुरू हुआ और मी वर्ष से अधिक चकता रहा। होकिन जहाँ तंक वाकाटकों की शांकि का मन्यत्य है, यह निश्चित रूप से विविद्याहन हो चुकी थी—गुनों ने उसे हा लिया था। १९

गुमों के मत विधि-मम नवा पुरालों और उत्तरेश लेखी के शाकार पर भी एं० पो० खायाववाल ने बाबाटकों के शासन-माल का निम्न विवस्प दिया है:---

१. तिथा शक्ति १४८—रहार ई. १. त्रशसेत प्रथम , ट्रिय्य--१४४ , १. प्रश्नेत प्रथम , दे४४—१४६ , १. प्रथमेत प्रथम , दे४४—१३५ ई.

६. प्रमादती गुप्त (अपने पुत्र के शिक्तेन्द्र के रूप में) ३६५-४१५ " ७. प्रवरनेन दितीय ११४-४२४ "

७. प्रयस्थन ।≼त प इ. १. १० (४१५-४६०) श्रीर ११. इपिमेन ४६०--४२० ै

गुनों के आधिपत्य का अन्त हो जाने पर बाकाटकों के भाग्य ने सम्भवतः किर चमकता शुरू किया। ईसा की पाँचवी शती के अन्तिम चर्षों में, मध्य प्रान्त और परिवागी भारत में हुणों को यहने से राका। उनके अन्तिम राजा—पृथ्योसेन द्वितीय और हरिसेन, जो ४२० ईसवी से पूर्व हुए थे—योग्य स्पास्त के। उन्होंने अपनी शांक के किर से टूर्व किया और अपने साम्राध्य का पुनर्निगीण करने में सफताता प्राप्त की। लेकिन ४२० ईसवी पूर्व के याद के उनके इतिहान का कुद्र पता नहीं चलता। सम्भवनः दिस्ण में चालुक्यों की बढ़ती हुई शक्ति के मामने ये जीख हो गए थे।

प्रवरसेन प्रथम के शासन-काल में वाकाटक साझाज्य ने विश्वत हा धारण कर लिया था। अन्य कित्यय अधीन वाकाटक साझाज्य सामग्वीं के साथ राजवंश के सदस्य भी विभिन्न का संगठन प्रान्तीय राज्य-वंशीं का विवरण हमें झात है। " नर्मदा के तट पर महिण्मती में, महालीराल में, बरार में और सालवा में ये प्रान्तीय राज्य स्थापित थे। सम्बन्नान्त के पृथ्विभी भागीं और धुंदेलखंड पर चाकाटकों का शासन स्थापित था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी मालवा और उससे प्रांगे भी पुष्यिमित्र जैसे लातीय लोगों के राज्य उनके अधीन थे। इन सब का सामन प्रयंग भारशियों को संगठन-प्रणाली के अनुसार होता था। समुचे देश में हिन्दू साम्राज्य की स्थापना करना सम्भवतः इनका आद्रा था, जिसे आगे चल कर, ग्राप्त-सम्राटों ने भी महरण किया। प्रवरसन प्रथम के काल में ही

ें बाबाटकों के छावन्य में प्रारम्भिक मतों के लिए १६१४ के ले॰ घार॰ एवं॰ में बजुरल कुन एकोस्ट हिस्ट्री घान 'इक्ज, चौथा परिचर्डेंद और एवं० के॰ घ्यांचेगर का लेल देखिए। एचेंत्रस आफ दि मण्डारकर श्रीरियटल रिवर्च इन्सीन्यूर, भाग रह, पुष्ट ३१ ४६ भी देखिए।

शब्दे हैं, भाग देश, देल इंड बेंड भा दाखर ।

चेदि या त्रयोक्तरक सकत् को भी श्री जायस्वावल खावाटकों के चेदि संकत् (१४८ १०) से भिन्न नहीं मानते। इस संवत् का शारम्भ सम्भवतः प्रवरसेन ने क्या था श्रीर इसकी गयाना उसके दिता के राव्यामियेक से शुरू होती है। प्रवरसेन प्रथम के सामक कार्ल में चिद्र प्रदेश में, इस सब्दा का प्रयोग होता था। बाकाटकों, के सामकी प्रदेशों, में भी इसका प्रयोग स्थेता था। कित्म त्रयोगुटक सम्मितित था। (जे० बी० श्री० श्रार० एस० भाग १६, पृष्ठ ७६, १०८)

एक छन्ने राज्य की भावना ने सिर डभार, संस्कृत का प्रचार तेनी के साथ व्यापक रूप में हुआ और वह राज-भाषा के पर पर आसीन हो गई जिसमें अनेक बल्डीएँ लेख लिखे गए।

वात्राटक शिन के अञ्चलायी थे। शिव की यह वपासना तरसेन द्वितीय से पदले वक चलती रही। अपने सम्बन्धी ग्रुप्त समाटों के प्रभाव में आफर क्रइसेन चिर्त्यु का वपासक बना। याद के वाबाटक रासक बीद धर्म के प्रति चर्चार भाग रस्तो थे। वर्षा व्यवस्था का दमके शासन-काल में कापी सरज्ञच्य प्राप्त हुआ और दसकी वार्रे मचस्तून हो गई। हिन्दू काल और स्थापत्य की भी इनके शासन-काल में उल्लेखनीय वजाति हुई।

#### [ 9 ]

गुप्त-सम्राट् श्रीर हिन्दू साम्राज्य का पुनरुत्थान

हिन्दू साम्राज्य के निर्माण का कार्य मारशिवों ने प्रारम्में किया, वाकादकी ने वसे वागे बदाना और ग्राम-सम्राटों ने वसे पूर्णते प्रदान की। ग्राम-सम्राटों का बद्दाना स्त्रीत खंघकर में सी गया है। प्राप्त सम्राटों के वर्रमेणे लेखों में कुछ ग्राप्त नाम्भारी राज्याधिमारियों का वर्रमेणे लेखों में कुछ ग्राप्त नाम्भारी राज्याधिमारियों का वहले हैं। माप में ग्राप्त का को प्रारम्भिकतम बिन्द मिले हैं, ये प्राप्त सबत की बुसरें शकी के हैं। सावधी शकी के पीनी यात्री इतिसान के वधनानुसार वसके बात्रा काल में कीई महाराज भी ग्राप्त नाम के सामन करता था। यह भी अनुसान दिवा जाता की किया नाम से सामन करता था। यह भी अनुसान दिवा जाता के बिन्दी नहीं के बात्र ने साम देवा से पर देवार में एक मिरिला थी बिन्दे १४० रैठ में भीवरी महींत्य गामक प्रंव बिला था। इस प्रंच में व्य

<sup>&</sup>quot; वालाटकों के साम्पती सावय दरवार में एक मिरिता थी विवक्त प्रश्न है जो भी गुदी महीस्वय नामक प्रंप लिला था। इस प्रंप में उस काल के वार्षिक सामित्रक कीर साहित्य "पति वा ब्रम्डा हिस्स्यान है। परता, उदयोगी, देवगढ़ कीर सरकार ं इन्दू बला के पुनवस्थान का कीर दमी धीकरित है पर पर्वाचान की, जीक रूप में, नावजा में वह वह वह की मिलना वार्षिय। इस पुनरस्थान की, जीक रूप में, नावजा में वि वेश्वव्यान की, जीक रूप में, नावजा में वि वेश्वव्यान की, जीक रूप में, नावजा में वि वेश्वव्यान की, नावजा में विश्वव्यान की वार्षित वार्थ की वेश्वव्यान की पति वार्थ है देवा कर है। प्रभव्या में सित्र वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ का प्रमाद कर की नहीं वहुँता या चीर वार्ड कर वार्षित की की प्रभिन्न की पति हों है पा प्रभव्यान की वार्षित वार्थ कर वार्षित की पति हों है पति की वार्षित हों है पति वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्थ वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्य वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्षित वार्थ की वार्ष्त की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्य की वार्ष्य की वार्य की वार्ष्य की वार्ष्य की वार्य क

की उपशाखा से सम्प्रन्य रखते थे। इस जाति का सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा ऊँची न थी। क्षे ईसा समत् की सीसरी शनी की व्यन्तिम

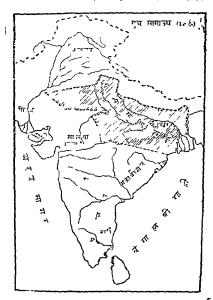

े देखिए सब चीभी कृत बोलोटिडन बिल्लो झाव ए रोट एन्टिया, बीवरा सरकाया, पूछ १५६-६०, जीर जैं० बी॰ झी॰ झा॰ एत॰ भाग २६, पूछ ११५ ६ पर, प्रकाशित भी आवसवाल का लेल बिटमें उन्होंने कीपुरो-

चौथाई में ये मगध में प्रकट हुए थे। और इनका पहला राजा गुप्त था जो इलाहाबाद के निकट के प्रदेश का सामन्ती ऋधिपति था। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच—चन्द्रगुप्त प्रथम का पिता—था। वन्द्रगुप्त प्रथम ने ही वान्तव में एक खत्र साम्राज्य की नींव डाली थी।

चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि परिवार से विवाह सम्बन्ध स्थापित निया जिसके फलस्वरूप पाटलिपुत्र उसके श्रिधिः

कार में आया। इस प्रतिष्ठा के लिए वह अपनी पत्नी का ऋणीया, यह उमके सिक्कों से भी प्रकट है जिनके अप्रभाग पर उसकी वया उसकी पत्नी दोनों की

मृतियाँ श्राकत हैं और दूसरी श्रोर, पृष्ठ-भाग पर, 'लिच्छव्यहें की कथा श्रीकत है। मालूम होता है कि उसने विहार और श्रवध के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था । १३

अपने साम्राज्य की स्थापना के स्मारक-स्थरूप उसने गुप्त संवत् चलाया जिमकी गणना माटे रूप में ईसा संवत् के ३२० वें वर्ष से

होती है।†

महोसव के ब्राघार पर, चन्द्रगृत के लिब्ब्र्यि कुमारी के साथ विवाह न श्रीर मताच के शासन को चोत्रय राजा के हाथ से छोतने का उल्लेख किया है।

 दिल्ली की कृत्व मीनार के निकट महरौलों के लौहरतम्म पर चन्द्र का नील ग्रंकित है जिसके बारे में बुद्ध विद्वानों का कहना है कि यह चन्द्रगृप्त प्रथम से सम्बन्ध रखता है और कुछ विद्वान इसे चन्द्रगृप्त द्वितीय से सम्बद्ध कहते हैं भी चन्द्रगुप्त प्रथम का पौत्र या। इस विवाद का विवस्य श्री एस॰ थे शावंगर की पुत्तक 'स्टडीज इन गुप्ता हिस्टी, के तीकरे संद ( महरीती वितर इन्वनिष्यन ग्राव चन्द्र ) में देखिए।

ानार रायाणपान आव पार / न दालार । र डा॰ जो॰ एम॰ क्लोट की यद घाना कि गृह संवत् शक संवत् ते १ डा॰ जो॰ एम॰ क्लोट की यद घाना कि गृह संवत् का प्रयोग १ डा वर्ष बाद शुरू हुआ, अब तक अभा मानते की । इस संवत् के २२० वं वर्ष में गृह सहाद्वापा बलाम बंग के तरस्य करते की। ईसा स्वत् के २२० वं वर्ष में कोई ऐसी ऐतिहासिक पटना हुई विवक्त प्रसादकर इस संवत् का स्वतिहत्व स्ति प्राप्त पटना दुर । अवधः पलस्वका इत छवत् का अस्ति व सम्मत दुष्पा था। यह पटना चन्द्रम्म के एडक्ट्रन सहाइन को स्थानता ही हो शक्ती है। गृप्त थवन् का बन्न उसी के काल में दुष्पा था तो दुनको सम्बन्ध भी उसी के शामन से छुर होनी चाहिए। उसके पूर्वकों से शामन-काल की, को कि पेथल महाराज थे, दुनमें सम्मना करने की शायहबकता नहीं प्रतेज दोती । इप श्रीर चालुस्य निकास संवती को मी, इसी अकार, उन्हों के शासन

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका झोटा पुत्र ममुद्रगुप्त, जो लिच्छवि की राजकुमारी कुमारदेवी से उत्तत्र समुद्रगुप्त हुआथा, गई। पर बैठा। वह शेप सभी पुत्रों में सबसे योग्य और सदम था। इसलिए वह

चन्द्रगुप्त का इत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। उसकी प्रतिमा बहुमुखी थीं। साहित्य और कला का वह मर्मज्ञ था। वह अपने पद के अनुकृत सिद्ध हुआ और उसने उन सभी आशाओं को पूरा किया जिनके लिए उसे गई। पर बैठाया गया था। पड़ोसी राज्यों ने उसके उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया था और पार्टीलपुत्र में अनेक राजाओं ने मिल कर उस पर श्राकमण भी किया था। इन श्राकमण कारियों में एक राजा कोटा-वंश का था। सम्भवत यह वह वंश काल से रायना हुई। प्रारम्भिक गुप्तों के बी शवर्षा और ति।ययाँ मिलता है, उनसे यह स्वष्ट है कि गुप्त-संवत् का प्रारम्भ, किनी भा हल्लन में, चन्द्रगुप्त प्रथम के निवा और किसी गढ़ा से शुरू नहीं हुआ। इसके नाग-नाय डॉक्टर फ्लीट ने यह भी कहा है— "किसी प्राचीन छोन से यह पुष्ट नहीं हो।। कि गुप्तों का सम्बन्ध इस सम्बन्धे या या इसका-ग्रयति गुप्त-काल या संबत् का-उस समय में कोई ऋस्तिस्व था।" इस शुन्द ( गुप्त-काल ) का प्रयोग अलब-चनी ने ११ वों शती में किया है और इसका एक यहा श्रथ हो सकता है कि गुप्त-मद्भारों की यह देन है ( Corpus Inscriptionum Indiarum-Inscriptions of the Early Gupta Kings and their successors—1888—पुद्ध श्रीर १२४)

श्रविनेद्या के विवस्या के साधार पर कुछ विद्वानों को धारणा है कि जैनी श्रीर चीती परमार के अनुसार इस संबद्ध का प्रारम श्रीर पहले होना चाहिए। दान झारन श्रामा श्रास्त्रों ने मैद्धर के प्रानतः विभाग का वार्षिक रिपोर्ट (१६२६) में लिखा है कि बुन छंन्द का प्रारम हंशा चाद २००-२०१ होना चाहिए। यह गणना एक बेन विद्वान्त विनत्तेत के इस करने के प्राप्तर को मे है कि गुन-स्वार २२१ वर्ष तक छातन करते नहें ने ये बल्हि से पूर्व हुए में विवक्त समय हेंसा चंद र र निवारित किया गया है। इसी प्रकार भी शामा खाओं ने कुछ अन्य प्राचीन परनाओं के काल में अन्योग्याअ ग्यास करते का प्रयत्न किया है—चैते ब्रह्मि के शिलादित्य अवभट भीर दुप्तनांग की मेंस, बिहल के रावा दारा के मेंस, बिहल के रावा दारा में ते गए रावरूत का खहरतात द्वारा को स्वार काल-निवारण उन्होंने हेता पूर्व ४२७ में महावार के निवारा के समस साथा साथार चनाकर किया है।

**१**53 था जो मगध पर, चन्द्रगुप्त के ख्रिषकार में खाने से पूर्व, शासन करता था। इन खाक्रमश्रकारियों में दो राजा खार्योवर्त के भी थे— जिनका उल्लेख इलाहागद के सुप्रसिद्ध ख्रशोक-स्तम्भ पर उदकीर्ण राजाखों की सूची में मिलता है। क्षे यह स्तम्भ ख्रद इलाहाभाद के किले में है।

समुद्रगृप्त का काल चौथी शती के मध्य के चालीस या पचास वर्षे का माना जा मकता है। इस काल में उत्तरी भारत की कुशामों की शक्ति पूर्णतया नष्ट-भष्ट हो जूकी थी। राजनीतिक स्थिति इसके श्रांतिक ईरान के शक्ति शाली। संसानियन

राजा पजात पर ताक लागए थे। पजाब के पूर्व राजा पजाव पर ताक लागए थे। पजाब के पूर्व श्रीर दिक्सा-पूर्व में खनेक होटे मोटे राज्य थे—इनमें से छुछ राजनन्त्राय ये खीर छुछ जातीय। ये राज्य दिल्ली से खारम्य होकर पूर्वी राजपूनामा के मालया खीर मध्य भारत सक केले हुए थे। इनके पीछे बुन्देलराय्ड का लंगाली प्रदेश था। विध्य के डालवा प्रदेश पर अभे ह सामन्त्री सरदारों का अधिकार था। इनके अलावा सगय श्रीर उपने उत्त में लिच्छवि प्रदेश या जिसमें श्रयोध्या भी मिमिलिन थी-यही अयोध्या जो गुप्तों की द्वितीय स्त्रीर प्रिय राजधानी थी और भी गुप्त-संस्कृति का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। राजधानी थी और भी गुप्त-संस्कृति का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। राच्या म कालग स इमया परा काल या म्याच कर है। यह म मीट राइ। ये जो धून में, क्यांम भामाज्य के रायित होने पर हरतन्त्र हो गए थे। मुद्दु देखित में लॉमल प्रदेश था जो पल्लवों के शासन ने शंक प्रहरण नर संगठित हो गहा था। इसके उधर चोल, पावट्य श्रीर चेरा कोगों के परम्परागत तामिल राज्य थे। इस प्रकार

<sup>&</sup>quot; असमवतः जन्हमुत को पार्टालपुत्र छोड़ देना पड़ा, स्वीकि उनके श्रामियत्य को, ओ उनने शिल्प्स्विको को नहायना में स्वत किया था, प्रतिय-कृत माना गया। यह भी हो सकता है कि उनने मानव पर श्रामानार भी fec इi। অপৰীশনানী भी इस ब त का उस्लेख किया है कि गुप्तकाल के शासक मूर ये। आ जायभयाल का अनुमान है कि गुप्त नमाय ईसा संबत् ३४० स ३४४ मगप स बहिष्ट्रत हो शए वे छीर इस घटना ने ही शायर न्द्रक ता रहत्र समय मानवारक हो गए या श्रार इस घटना ने हो जारने उन्हों मन: निर्मात को पूर्ण रूप से प्रदेश दिया था। कत बरानी में ही चण्डनात की मृत्यु दुई की उसने अपने पुत्र समुद्रकृत को अपना उच्छापिकारी नियुक्त किया। समुद्रगृती ने ममधा पर दिस से खिषकार कर अपनी दिश्यिय थी प्रारम्भ क्या ।

वन्देलत्यवह से दिल्ली पठार के चस पार कुन्तल तक का समूचा प्रदेश बाकाटकों के शासन में था और चनका पहला सम्माद प्रवरसेन अपने शासन के प्रारम्भिक वर्षों में सम्मयतः समुद्रग्रान का समकालीन था। पूर्वी बंगाल—अर्थात गंगा और ब्रम्मपुत्र का हेल्टा, हिमालय के नीचे का प्रदेश जिसमें गड़बाल, नेपाल और भूटान सिमालित थे, अनेक राजाओं के बीच विभाजित थे। इनके अतिरिक्त गुंजरात और कॉक्स के चत्रप और उत्तर-पिरवनी सीमा प्रदेश के शासक भी-थे। समुद्रगुत ने जन अपनी दिग्वलय प्रारम्भ की उस समय राजनीतिक स्थिति ऐसी ही थी। क्ष इस स्थिति का विवरसण अशांक के इलाहाबाद स्थान समम्मनेल से लिया गया है और पुराणों का विवरसण भी इसकी पुटिट करता है।

इहाहाबाद के शिला लेख के अनुसार समुद्रगुप ने श्वप्टतः दो लहाइयाँ आर्थावते में लड़ी थीं—एक दिन्छ की समुद्रगुप्त का विजय- महान् विजय यात्रा से पूर्व और दूमरी असपे विस्तार बाद। पड़ली लहाई में अपनी विजय के फलस्व-

हा बसने गण्यात संघराव्य की शक्ति को छिन्न भिन्न किया और नाम सरदारों के पद्मावर्ता तथा मथुरा के प्रदेश चसके अधिनार में आ गए। इसके साथ साथ ग्राम पर अधिकार टढ़ करने में भी उसने सफलता प्राप्त भी। इस विजय का काल बाकाटकों के सम्राट्त प्रवरसेन को नृत्यु के तुरंत याद-वताया जाता है। इसके बाद समुद्रग्राप्त ने छोटा नागपुर के प्रिचण-पूर्णी प्रदेश, महाक्षेशक और आंध्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस आक्रमण का उद्देश्य प्रदेश विरोगों पर विजय प्राप्त करना नहीं, यरन् अपनी सिक्त और एकच्छन्नता का दर्शन करना था। फलतः उसने, कुछ को छोट कर, किसी प्रदेश को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया।

<sup>&</sup>quot; जे॰ त्राहुँ॰ एच॰ माग ६ के सप्लीबेंट में पृष्ट २७, २८ पर प्रशशित श्री एम॰ वे॰ श्रावगर के लेख 'स्टबोज़ इन गुप्ता हिस्ट्रो' देखिए।

<sup>ी</sup> भैदर विश्वविद्यालिय के मैनधीन दिस्पवर १९२३ के श्रक में प्रवाधित टा॰ एड॰ के॰ आनंतर के विद्यत्त्र्य लेख को ऐलिए। श्री श्रार॰ मुक्से लिखित "मैन एन्ड पॉट इन एन्डोन्ट इन्डिया", १९६४, परिस्त्रेंद्र ४ भी देखिए। श्री के॰ पी॰ बावसवाल ने भी विद्य करने का प्रयन्त किया हो कि

प्राचीन भारत

84%

इसके बाद समुद्रगुप्त ने दिश्य की खीर प्रवाण किया , क्योंकि सभी दिग्विजय दाहिनी श्रीर से शुरू होती थीं। सबसे पहले उसने राजा महेन्द्र द्वारा शासित प्रदेश पर, कोशल के दक्षिण में, व्याकमण किया । १६६ किर महाकान्तार के ज्याबराज को अपने अधीन दिया जिसका कोराल से मिला हुआ चन्य प्रदेश था। इस प्रकार दिवण की खोर बढ़ते हुए गुप्त मम्राद् ने हिलग देश में स्थित मन्तराज के राज्य उड़ीमा, पर आक्रमण किया । फिर उसका आक्रमण स्वामीदस

हारा शासिन एटल अदेश पर हुआ इन प्रदेश में पहने कमी ही स्वतन्त्र राज्य स्वापित ये जिनकी राजधानियाँ अलग-अलग धी-विष्टुपुर (आत का पीठपुर) श्रीर गहेन्द्रगिरि के निन्द केटहर । इनके अलाग जिन अन्य राजाओं पर सपुद्रगुप्त ने आक्रमण कर अभीनता श्रीकार करने के लिए बाध्य किया उनमं—राजम विला

में स्थित एरएडहरूजी के दूसन, काँची के परलव शामक विष्णुगोप, भवमुक ( अभी तक श्रवात स्थान ) के नीलराज, परलोर के निस्ट वेंगी (पेडुवेगी) के द्वारावसन, श्रारम्भिक परलायों के इलारे पलाकुढा - करण के निम्न प्रदेश में श्यित - पालवा के राजा उपसेन श्रीर वेयराष्ट्र (विचगापट्टम जिला में चेल्लामग्राल ) के राजा क्देर थे।

इस प्रकार की विजय-यात्रा समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त (बौद्ध अंथों के अञ्चार 'नध्य देरा') के सामन्तों और राजाजों के विरुद्ध की शिक्ष आर्यावर्त के विरुद्ध संगुद्रगुप्त ने अपनी इस विजय-यात्रा में अन्देतरायह और मध्य देश के नी अद्ययोक राजाओं के परास्त किया — कद्रदेव जनमें प्रथम था। यह ठद्रदेव सन्भयतः वाक्षरत्व काश का राजा उद्देत ही था, जो उस काल में, मत्स्य देश का राक्तिशाली राजा था। उसे परास्त करने में समुद्रगुप्त को सबसे मारी युद्ध करना पड़ा होगा। हिन विजित राजाओं में वे तीन राजा भी सम्मित्तत हैं निर्में समुद्रगुत ने अपने प्रथम आर्थावर्त अकस्य में परास्त किया था। ये गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत मिमित्तत हो गए ये इनका प्रदेश यमुना और विध्यायल के बीच मेंना हुआ था। पहले रस प्रदेश पर वाकाटकों के अधीन—जो गुप्त साम्राज्य में आने पर वे गुप्त साम्राज्य के सहायक रह गये थे— सामन्ती सरदार शासन करते थे।

इसके वाद समुद्रगुप्त ने पूर्वी सीमा पर श्विमित समतट, दाविक भील) के अन्तर्गत प्रदेशों, से सम्बन्ध रस्तते थे। इन त्यां। निश्चयास्तक रूप से समुद्रगुप्त ने प्राजित किया था। इनके बाद यह विजेता सम्राट् बिहार कोट आया और तम्मव है दिर वह क्लिंची, अध्या पूर्विया पश्चिमी तट पर किसी अन्य जगह, न गया हो।

• इन छोटे राजाकों के राक्य गांगा के टोकाव और मध्य भारत और राजपुताना के धीमावती प्रदेश में स्थित रहे होंगे। एक ही स्थान पर— इसाहाबाद के शिला लेस में—चहुत्तगुरत की दिग्लिय का विश्व प्रीक्षता है कि उसमें राजाकों के नाम दिए गये हैं—चहुदेच, मातिल, नागइच, चन्द्रयमेंन, गयारित माग, नागदेन, खच्दन और करने शताय वर्मन।

र् पुरायों के अनुसार किंधाक वा बासाटक यंग्र क अन्त सहसेन के साथ होता है। सम्मवतः समुद्रगुप्त के साथ युद्ध में वह प्रशत हुआ और मारा भी गया। इस युद्ध के पर्वात् सभी बासाटक र ना गुप्तों के अधीन हो गये। भी आयससाल ने समुद्रगुप्त के युद्धों को निम्न तिथियाँ निर्पारित को हैं:---

- (१) प्रमम भागीवर्त मुद्ध ईशा संवत् ३४४-५
  - (२) दिल्ला का पुद्ध " " ३४६ ७
  - (१) भ्रायीवते के परवर्ती गुद्ध , , ३४= ४०

श्रीरकामरूप के राजाश्रों पर विजय प्राप्तकी ग्रीर उन्हें अपने ऋषीन कर लिया। ये तीनी राज्य क्रमशः सुन्दूरवन, पूर्वी बंगाल स्त्रीर आसाम में स्थिति थे। नेपाल स्त्रीर कर्य पुर-(क्रागड़ा स्त्रीर गढ़याल)—जो हिमालय के चरणों में स्थित हैं—के राज्यों पर भी समुद्रगुप ने विजय प्राप्त की। पूर्वी सीमान्त स्त्रीर हिमालय प्रदेश के पाँची राजे स्वयं स्त्राकर समुद्रगुप्त के सामने उपस्थित हुये और भेंट प्रदान की। नेपाल पर चन दिनों लिच्छवि वंश का शासन स्थापित था। गुप्तों वी खधीनता स्वीकार करने के बाद वहाँ भी गुप्त काल (संवत् का प्रयोग किया जाने लगा।

समुद्रगुप्त वा साम्राज्य व्यपने विश्तृत रूप में, ब्रह्मपुत्र से पूर्वी समुद्रगुत वा साम्राज्य खपने विश्वत रूप में, महापुत से पूर्वा प्रजाब तक समूचे उत्तरी भागत पर फैला हुआ था। इसके खरतार्त मालवीं, खाजुनावनीं, बीधेयों खीर मद्रवें के जातीय राज्य भी थे। ये राज्य सम्भवत. राजपूनाना के खाजू पहाड़ से पजाय की रावी श्रीत्वास निर्मित के फेली हुये थे। इनके खलावा झाभीर जीर माजुन जीसे गए राज्य समुद्रगुत के खरीन हो नाये थे। ये नाए राज्य कहाँ थित थे, यह निरिचत रूप से माल्म नहीं है, लेकिन खरुगाम बिया जाता है कि ये परिचार्म मालवा खीर उसके दिख्य में स्थान प्रदेशों के कायम थे। कि

इन विजयों के फलायरूप समुद्रगुप्त या नाम स्त्रीर च्याति दूर तक फेल गई थी । चनका संरक्षण स्त्रीर मित्रसा करने के लिय दूर-दूर के राजा लालायित रहते थे। इन राजाओं में देवपुत, गार्टी

"मालवी वा बाख बादव बादी विश्तृत था। इनने सिक्के सवपुर में पाए गये हैं निक्ते पता चलता है कि ये शक्ष्यताना के आयु पहाड़ से वयुं तक करते हुने थे। शीधवी का गण राज्य भी वाली बहा था। यह मालश के उत्तर में मरतपुर और मधुस से लेकड सतसब तक वेला हुमा था। मद्रकी का गण राज्य सतलाज के दिल्ला में और फेलुम तथा स्थास के बीच नात्र का चया पाया चयान का पाया न असे जाउन में कहा गया है हि के प्रदेश में रिथत या। पुरायों में झामीरों ने छायत्य में कहा गया है हि ये शीराष्ट्र झीर झयन्ती के साराक ये। झीर एक समय में जनकी राज्यनी नर्मदा थे तट पर श्यित मोदमाती नामक नगरी थी। बार्ने कीर सहस-नर्मदा थे तट पर श्यित मोदमाती नामक नगरी थी। बार्ने कीर सहस-निबों के बातीय राज्य भीलता के कात-पात रिवत ये। ( सहन् में चार्चगर लिलित "श्टकोत्र इन गुता दिल्ट्री पुण्ड ४०-१ और भी ५० पीन बादस्वाल क लेल, ो, बीर ब्रोर कारर प्रश्न माग १६ पुष्ट १४०-४० वर प्रशास्त्रत, देलिय ।

शाहानुशाही, शक और मुक्छ का चल्लेख शिला-लेख में मिलता है। इनमें प्रथम तीन छुशास-सरदार ये जो कुशास साम्राज्य के विछिन्न भागों पर शासन करते थे। ये सब सम्भवतः उस राज्य के अर्थान थे जिसका उल्लेख पुराणी में म्लेख-राज्य के रूप में मिलता है स्त्रीर जो उस काल में, अफगानिस्तान स्त्रीर कश्मीर तक फैला हुआ था। शक और मुरुएड के सम्बन्ध में साधारणतया श्रुतमान किया जाता है कि मुरुष्ट शक शासक की उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता था। इसलिये सम्भव है ये दोनों शब्द एक ही नाम को सूचित करते हों और इनका संकेत पश्चिम के उन शक चत्रपों की क्रोर हो सबता है जो उस काल में कह सिंध तथा उसके आस-पास के प्रदेशों पर शासन करते थे।

समुद्रगृप्त ने जिन राजाओं से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित किये, उनमें भिहल का महाराजा मेघवमन भी था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को बहुमूल्य भेंट प्रदान की खीर बुद्ध गया में एक मठ बनाने की अनुमति प्राप्त वरन की प्रार्थना की थी। यह मठ सिंहल से आने वाले बौद्ध यात्रियों के ठहरने के लिये बनाया गया था। उदार-मस्तिष्क समुद्र-गुप्त ने उसके निर्माण का अनुमति तुरंत प्रदान कर : दी थी।

खपनी विज्ञवों की समामिपर समुद्रगुप्त ने श्रश्यमेथ-यह किया श्रीर इस श्रयसर के उपलच्च में एक पदक जारी किया जिस पर अकित था कि "महाराजाधिराज दिश्यिजय के पश्चात्, स्वर्ग को जीवते हैं-ऐसा पोई न था जो उनके विरोध में दिकता।"

जिन दक्तिणी राज्यों पर समुद्रशुप्त ने विजय प्राप्त की, उन्हें

स्थायी रूप से साधाव्य में मिलाने का उसने

समुद्रगुप्त के राज्य प्रयत्न नहीं किया। दक्षिण में उसकी विजय-का विस्तार यात्रा धर्म-विजय से समान थी-वह राजाओं

को परास्त तो करता, किन्तु उनके राज्य को े इस्तगत नहीं फरता था। इसके प्रतिकृत उत्तरी विजयों में विजित र्यत्रा के उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसका समुखा परेशों के उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसका समुखा साम्राज्य अनेक स्वों में विमाजित था। उसका साम्राज्य पूर्व में हुगकी से पांश्यम में यमुना और पश्यत तक, और हिमालय की तकहरों से दिलिए में नर्मवा तक फैला हुआ था। उसके माम्राज्य की सीमाओं पर कानेक गए राज्य विश्वत थे जो उसे नजराना देते ये और उसके आगे सिर मुकाते थे—उदाहरण के लिये पूर्वी बंगात और आसाम, नेपाल और सतलज के बेसिन में स्थित गण राज्य हैं। समुद्रगुप्त युद्ध-फला में ही पारंगत नहीं था, बरन् शान्ति के कार्यों में भी वह उनना ही महान् था। समुद्रगुप्त का चिंदि गुरुवीर और माहसी होने के साथ-साथ वह

सहृदय और विद्वान् भी था। वह संगीत और काव्य-प्रेमी भी था। उसके जीवनी-लेखक मन्त्री हरिसेन के कथना-नुसार—"वह संगीत कला में नारद श्रीर तुम्बर को लज्जित करता उसार— वह सभात कला म नारद श्रार तुम्बर को लोजत करता था। काव्य-रचना में यह इतना कुराल था कि बिद्धान हो कियाय कह कर सम्बोधित करते थे।" उसकी बिरोपताओं का परिचय उसके सिकों से भी मिलता है जो बीयांकित हैं—जिन पर बीया बजाती एक जैंचे मंच पर बेठी हुई राजमूर्ति श्रक्तित हैं।% समुद्रगुत की विन्हींन्ट सिमय ने 'भारतीय नेपोलियन' कहा हैं; किन्तु सप कुछ होते हुये भी यह 'बिलेता' नहीं था। उसने जो बिजय शास की,

 उस्कीर्ण लेख में समुद्रपुप्त की इन विशेषनात्रों स्त्रो' गुणों का वर्णन है, उनहीं अपनी एक बहमूल्य विशेषता है। छनुद्रगुत के एक सब-समास इरिमेन ने छन्दबद रूप में इस अभि सेख की रचना की थी। इसमें स्वयं इस्सिन ने द्यपना उन्सेल, यक पदाधिकारी और मशी-पुत्र के रूप में, क्यि है। उत्तरे अपने की महादन्छ नायक और कुमाराबादव लिखा है। इत उसी युँ लेख में चन्द्रगुप्त प्रथम और वसुद्रगुप्त दोनों को महारावाधिराज लिखा है। और इनसे पूर्व के दो रावाओं का भी महाराव के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि चन्द्रगुस एकन्छ्रच सम्राट् के पद सक तुला रा राज्य पाना परामा र ाज जारुपा राज्य वा प्रसाद पा। पहुँच गया या और एश्रमात इस खंग का दूं। शहान मारुपा। समुद्रगुत के सम्बन्ध में कहा गया है कि ाह विद्या का मयुक्तों से विद्या रहता या और अपनी मुद्रि तथा प्रणिमा से वह बुश्सपित की और संगीत मला में नारद और तुम्बद को लिक्दा करता या । ग्रमेक कार्यों की उसने रचना को यो और कविशव को जानना करता था। अनक कारत का करते रचना को यो और कविशव को उपिए से यह विभूषित या। उसका पान हंगाल, दोन, ऋताय और दुःस्पिनों को सहावता में ब्यतीत होता या— होतालुम्ब उपने भीपन का मत था। कियल युद्ध हो एक ऐंगी चीव यी कारणान्त्र उपक अवन का अव पार कवल युक्ष हा यक यह यह अव जियसे उपक्षित होकर वह उद्ग स्त्र भारत करता था। वह समृद्धि के देवती धनद, त्याप के देवना वहण, उद्या करने वाले देवना हन्द्र क्रिया किस के देवता क्रायटक के समान या—मानों शोकानुषह देगताओं ने उसके कर में सबनार निया था।

उनकी मृत प्रेरणा साम्राज्य-विस्तार की मावना न होकर धर्म की मावना थी। यही कारण है जो उसने विजिति प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापिन नहीं किया। साम्राज्य-रृद्धि चनकी आर्मालाओं में सम्मत्तित नहीं थी और यह उन राजाओं मे नहीं था जो दूसरे प्रदेशों पर अधिकार करना अपना कर्त्तेज्य सममते हैं।

## चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

( ३८४—४१३ ई० )

ई० स० ३८० में समुद्रगुप्त का जतराधिकारी उसका एक पुत्र चन्द्रगुप्त हुआ। स्वयं समुद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। चसना राज्यारेहण् निर्विरोध सम्पन्न हुआ और चन्द्रगुप्त हिली विक्रमादित्य के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उसका शामनकाल वर्षाण शानित प्रधान रहा, किन्तु यह एक महान् चौद्धा था और अपने चपनाम विक्रमादित्य की पूरी तरह से सार्थक करता था। उसके साम्राज्य के दिख्ण-परिचम में चप्रर शक्ति ने फिर से सिर उठाना गुरू किया। उसना च्यान उसकी और गया और उसने उसे अपने बश् में कर लिया। उसके साम्राज्य के दिख्या। उसके शासनकाल की दो घटनाएं प्रमुख और महत्वपूर्ण हैं—(१) बाकाटक राजा ठद्रसेन द्वितीय के साथ उनकी क्यां का विवाह और (२) मालाम, गुजरात तथा सौराष्ट्र शायद्वीप पर उसकी विजय।

वपर्य क पटनाओं में से पहली उच कोटि के नीतिकौशत का परिणाम थी। समुद्रगुप्त के पहले तक वाकटका

वानाटक राक्ति शक्ति दुर्दमनीय थी। युन्देलपाड से इच्छि में श्रीर चन्द्रगुरा स्थित कुन्वल के बीच के प्रदेश तक उमका श्रीपकार स्थापित था। सग्रद्रगुरा ने वाकाटकीं

के प्रमुख मित्र राइयों तथा पहोसियों पर विजय प्राप्त को। इस प्र कार दोखावा, मध्य भारत खीर पूर्वी तट के प्रदेशों पर उसवा प्रभाव स्थापित हो गया। चन्त्र मुम्म के प्रवस्थी के उत्तराधिकारी क्रद्रदेख पर भी जो सम्भवतः क्रद्रसेन वा ही पर्यापवाच्यों था—खपना झिक्ति कार स्थापित करने में सम्भवता प्राप्त की।

खपर चाकाटकों को सत्रमों से निरन्तर संघर्ष में कँसे रहना पड़र्ता या और उनकी शांकि काफी सोगा हो गई थी। सत्रमों के सिक्कों के सम्प्रधन से पता चलता है कि उद्गदमन-यंश का राज्य ईसा संवत् १०४-२४६ फे दीण समाप्त हो गया था। रहदमन वंश फे अन्त के लाथ महाजावरों की पदवी का अन्त हो गया थीर केवल साधारण ज्ञवन रहा। इससे इस धारणा की भी पृष्टि होती हैं कि महान प्रवर्तेन वाशटक-जिसने अरवसेंग यह किया या खीर समाद की उपापि धारण की भी पृष्टि होती हैं कि महान प्रवर्तेन वाशटक-जिसने अरवसेंग यह किया या खीर समाद की उपापि धारण की थी-हे सामाञ्च का पश्चिमी प्रदेशों में विस्तार ज्ञवनों के प्यसावशेष पर हुआ था। समुद्रशुप्त की विजयों के फल स्यरूप जम वाकाटक शक्ति नह हो गई तो खबरों के फिर से सांस जोने का अवसर मिला और ईसा संवत् ३५० के वाद ज्ञवनों और महात्वारों के एक नये यंश का उदय इक्षा। इस वंश के ज्ञवन (स्वाधिन अीर 'महाराजा 'की उपापि धारण करते थे।

चत्रवों की इसी नई परस्वरा के उत्थान की और चन्द्रग्राप्त दितीय का ध्यान आकृष्ट हुआ। उनकी शक्ति वेकने के लिये चन्द्रग्राप्त द्वितीय ने जनवां की प्रतिकृति वथा पहोसी वाकाटक शक्ति से
मित्रवापूर्ण सम्बन्ध स्थापिन रिया। इस सम्बन्ध के फन्तरहरूष
पन्द्रग्राप के लिए पश्चिम के शक्त राव्यो पर, उत्तर की और से
आकृत्रग्राण का मार्ग गुल गया। अतः दक्षिण के वाकाटक राजा
मुद्रश्चित द्वितीय के म्था अपनी कत्या प्रमावती का विवाह करके
चन्द्रग्राप ने अत्यक्त बुद्धिमानि शर्मार विवाह करके
चन्द्रग्राप ने अत्यक्त बुद्धिमानि शर्मार की श्वा श्वा विवाह करके
का कत्र यह हुआ कि वागाटक सम्राट् की उसने अपने वाग वश्च के
कर लिया और पश्चिमी प्रदेशों की विजय करने में सफलता प्राप्त
की। पहले उसने मीमाधियत प्रदेशों की अपने अधिकार में क्या
और श्व के पार क्यों की समूची शक्ति को द्विष्ट मिन्न करने में

शक चत्रपों के पश्चिमी प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने में काफी "

मालगा, गुत्ररात जीर सीराट्र पी रिजय समय लगा श्रीर मालया, गुजरात श्रीर सीराद्र से महेरों में व्यामी सेना को ले जो ने में पद गुम दिनीय को लगभग ६ यर्व का समय देना पदा। श्रीतम स्वयं कर्होसह पराजित होक्ट मारा मया श्रीर इसका राज्य गुम साह्माय में

नेता तिया गया। पश्चिमी प्रदेशी की यह विजय कारवन्य महत्वपूर्ण यो क्वोंकि इसके कलस्वरूप गुप्र माग्राम्य के क्योग धन्धी स्त्रीर न्यापार का मार्ग बहुत प्रशस्त हो गया। वाकाटक और गुप्त सम्राट् नोनों के द्वित इस युद्ध से सम्बद्ध थे और इन दोनों मे जो विवाह-सम्बन्ध हुआ उसका उद्देश्य युद्ध के बाद होने वाली संधि का न्यावहरिक समर्थन मात्र न होकर अपनी-अपनी स्थिति को सुरचित रसना या। १९४

गुम मानाध्य का जिल्लार खाय पश्चिमी सागर तक हो गया था और पश्चिमी प्रदेशों से होने वाला समूचा समुने ज्यापार उसके नियंत्रण में खा गया था। पश्चिमी तट पर स्थित कति त्य बन्दरगाहों से होने वाली खायात कर की खाय गुम साम्राध्य के कोप का एक बहुत यहा छमा बन गई थी। † इस विजय का एक फल यह भी हुखा कि उज्जिपनी ने, जो मानावा की राजधानी और हान तथा विद्वात को केन्द्र थी, गुम साम्राध्य की दूमरी राजधानी का स्थान यहाण कर लिया और उसके हारा खायांवर्त तथा पश्चिमी तट के बीच खादान-प्रदान का सम्बन्ध स्थापित हो गया।

पश्चिमी त्त्रवर्षे पर विजय प्राप्त करने के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय
ं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक
चन्द्रगुप्त द्वितीय
वी उदार शासनध्यतस्था से राज्य-पर्यो पर नियुक्त करता था उसकी सेना
का यहा अकसर अस्रकार्यय बीद्ध था और

उमके कई मत्री रीव थे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का सहान् सामाज्य श्रनेक प्रान्तों में विभाजित था। ये प्रान्त देश श्रीर मुक्ति कक्ष्वताते थे श्रीर इनमें कुछ का राप्तन राज्य-परिवार के सदस्य—राजकुमार---फरते थे। प्रत्येक प्रान्त जिलों में विभाजित था। देश के प्रमुख शासनायिकारी

• विद्यालद्द रचित' देवे चन्द्रगुद्ध' नामक नाटक की एक प्रति ऐसी मिली हैं विक्रमें चन्द्रगुद्ध की रानी भुवदेने वा यको द्वारा अवस्त्या और चद्रगुद्ध की भुवदेदों को फिर से बायित लाने की घटना वा रोशावदारी वर्षन किया है। चुन्यों के मला की अन्तिम तिथि ३१० शक सकत् (ईसा' एवत् देल्ल) आभी गों है।

ै देखिए बी॰ ए॰ स्थिप रनित 'झानसकोई हिस्ट्री झाफ इन्डिया' पुष्ठ १५२ - 'गोसी' (गोमा) कहलाते थे और मुक्तियो का शासन राजकुमार करते थे। प्रत्येक विषय या किला अनेक मार्मो में विभाजित था। मार्मो की देरा भाल गामिक था भोजक करते थे जो मार्मो में जीवरी या मुख्यि होते थे। शासन-सम्बन्धी मामलों में सम्बाद् बहुषा महाजनों, व्यागारियों श्रीर सीदानारों के सर्पो से परागरी लेला या क्षिड एक मंत्री परिषद् सम्राद् को राजकार्य में सहावता देती थी और इस्परिषद् के कुछ सदस्य सम्राद् के साथ, जहाँ भी वह जाता था. सरा गते थे।

गुप्त साम्र ज्य का विश्वार पश्चिमी राजपूताना और पश्चिमी सागर से गगा और महापुत्र के मुद्दाने तक और दिमालय से नर्भदा तक फैना हुआ था। अपने साम्राज्य के अधिकांश माग का रासन सम्राट्श्य करता था। सीमायती मरेश में आशिम जातियों के कुद करद राज्य तथत थे। वाशाटक साम्राज्य भी गुमो के प्रभाव में या और प्रभावती गुप्ता ने, जो सम्राट्क के कम्या थी, कई वर्षों तक अपने दो पुत्रों की और से, शासन कार्य संमाला।

हिन्दू भारत के इतिहास में गुप्त काल सब से उज्ज्वल रहा है। इस बाल में अवस्पी का दरधान उचतम शिखर हिन्दू धर्म का पर पहुँच गया था। बनके निर्देशन तथा तस्वायधान नें अनेक आदयोध यह नथा अन्य कतिपय पहिल आदि के अनुस्तान, प्रथम कीन गुप्त सम्राटों ने

ां प्रमानवी के दोनों जुनों में से छोडा प्रवस्तेन द्वितीय, नैवा 'जुनतत्तेत्वर रहेरिया' नाटक नाटक में दिसाया गया है, आसमतत्त्वन व्यादमी था। कहां । जाता है कि यह नाटक कालिरान ने रचा था। इसके व्यञ्जवाद विक्तारिय ने सालिराव को कर्माप्तर प्रमान्य भेना था कि यह जाकर इन बात वो जोन करें शालन-वार्य किन प्रमार स्वार रहा है। सम्पत्र किए से। ब्राह्मणों का यह उत्थान, जिसने तीसरी दानी में भी उल्लेसनीय रूप धारण कर लिया था, और जिसने राजा तथा अजा होनों का ही पोपण और समयंन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, क्लासिकल संस्कृत साहित्य के उत महान् विकास में भी परिल्वित होता है जितका हम प्रभी यहाँ उल्लेख करेंग। इसके साथ ब्राह्मण्यक के शीघता से प्रमार के कारणों की छान-योन परने का भी हम यहाँ प्रयस्त करेंगे। यथिप यह सही है कि इस काल में हिन्दू धर्म जिस रूप ने विकसित हुआ, उसे 'ब्राह्मण्यव' से विश्वित करना एठन होगा।

जनता तक पहुँचने के कम में इस धर्म का ऋर बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था। हम देख चुके हैं कि जनप्रिय रूप धारश करमें के लिए किस प्रकार बीद और बाहाए धर्म में आदिस जातियों के अधविश्वाम सामूहिक रूप में सन्मित्तित हो गए थे। जनप्रिय यनने की इस दीड़ में ब्राह्मण घर्म विजयी सिद्ध हुआ। धीरे धीरे हिन्तु चुपचाप बीद्ध धर्म के अष्ठ सिद्धान्तों की इसने अपने में सम्मिलित कर लिया। इतना ही नहीं वरन् बौद्धों के प्रचार के तरीकों को भी इसने प्राप्ता लिया और जनमाधारण के हृद्य हो जीतने में सफलता प्राप्त की। पौराणिक देवताओं के मन्दिरों ती सख्या में वृद्धि हुई इसक माथ साथ प्रभावपूर्ण धार्मिक उत्सवीं श्रीर रथयात्रात्रों का उद्घाटन किया गया। वर्शव्यवस्था की प्राचीन कहरता को शिथिल कर वर्सहीन विदेशियों को जिन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, चौर गुप्त-ऐसे ध-स्तृतिय सम्राटों को चित्रय वर्ण में सम्मिद्धिन कर द्विया गया। ब्राह्मण पुरोहिनों के बीच इन शासकों को गोत्रप्रदान करने में अच्छी प्रतिद्वंद्विसा चलती थी। इस प्रकार आहाएों द्वारा उत्साहित और अनुप्राणित होकर शासकों ने हिन्दू धर्म के विकास और प्रशार में हर सम्भव प्रकार से सहायता प्रदान की और विष्णु, शिप, चएडी और सूर्य की उपास्य मान कर चलने वाले अनेक पंथों ने अत्यन्त विस्तृत और जनप्रिय ऋषे 'धारण कर लिया।#

<sup>•</sup> चन्द्रगुत (द्वतीत और उटने बाद से शातक स्क-द्रगुत के सम्बन्ध में क्षो लेख तथा विके उपलब्ध हुए हैं, उ मिं अन्तर्वमें यत का उरलेख हैं।

१६४ ब्राह्मसन्य के उत्थान के साथ मंस्कृत साहित्य का भी उत्थान हुआ। धीरे-धीरे किस प्रकार संस्कृत प्राकृत का

हुआ। घीरे धीर किस प्रकार संस्कृत प्राकृत का सुन्तरान स्थान ते चुकी थी—यहाँ तक की जैन और बीह माण का ही व्यवहार करने लगे थे, यह हम पहले ही देख चुके हैं। गुप्त सम्राटों ने इम प्रोर पहले ही देख चुके हैं। गुप्त सम्राटों ने इम प्रोर सर्वतोग्रुखी क्रामगृद्धि हुई। उनके काल में कतियय पुराण, जो सर्वतोग्रुखी क्रामगृद्धि हुई। उनके काल में कतियय पुराण, जो प्रसंदिग्ध रूप से प्राचीन थे, किर से संशोधित और सम्यादित किए प्रसंदिग्ध रूप से प्राचीन थे, किर से संशोधित और सम्यादित किए प्रसंदिग्ध रूप साहित्य के प्रप्रतिख नवस्तों के सम्बन्ध में कहा जाता गए। संग्रुत साहित्य के प्रप्रतिख नवस्तों के सम्वन्ध में कहा जाता थे। सला और साहित्य के चुत्र में ऐसा कीन है जिसने कालिदास का ताम न मना हो? जाककतता के क्षमर रचयिता से मता कीन का नाम न सुना हो ? शकुन्तला के अमर रचयिता से मला कीत अनुमान होना शिकुन्तला के अमर रचयिता से मला कीत अनुमान होगा ? शकुन्तला के अलावा कालिदास ने दो अन्य नाटकों

समुद्रतुप्त ने रार्थ-मुद्राएँ चालू की थी धिनके श्रममाग पर छोड़े हुए पोड़े को मूर्ति छोल्ता थी और जिनका पुष्ठमाम 'श्रुप्रकोध पराहम' की उपाधि के को मूर्ति छोल्ता थी । इसी प्रकार पुष्ठ सिक्की पर अश्वमेष महेन्द्र का उल्लेख है। विभूषिन था। इसी प्रकार पुष्ठ सिक्की पर अश्वमेष महेन्द्र का उल्लेख है। चल्द्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त ने महेन्द्र की उपाधि भारण की भी । ये तीनी—चन्द्रगुप्त द्वितीय, उमारगुप्त और स्करगुप्त—निर्मी पर लुदे हुए लेखों में परम भागवतं कहे गए हैं। उदयमिरि के एक गुरन शिला-होत में शम्भु की ममर्पित एक गुपा का उल्लेख है। भीलवर के उत्तीर्य ्रा प्रचार प्रमायव प्राप्त प्रधान विश्व है। नाल्वर र उपने होल में महारोजा के मन्दिर भी परिक्रमा के जिमीय का उल्लेख है। भीमगढ का यह ज्ञाम लेख कुमार से रामन्त रखता है। एक दूवरे शिला-लेख में एक पूप के निर्माण का ज्ञीर एक ग्राम शिलालेख में स्कर्रपुर्व से भीराष्ट्र के श्रीपपित द्वारा निर्मित विश्यु के मन्दिर वा उल्लेख है। भिटारी के लग्म-तेल में रक्दमुप्त द्वारा वारीं। मूर्ति से निर्माण का उस्तेल है और मध्कीर के जिला क्षेप में बनकरों वे सप द्वारा निर्दित सूर्य के मन्दिर और उसके पुनिर्माण का वर्णन है। यह मन्दिर रें अवत् ४३७ में निर्मित हुआ था। इसी प्रकार होटे होटे सरदारों तथा ध्यम व्यक्तियों द्वारा निर्मित पर्धदा राज मधार पाट पाट सरदारा तथा प्राय व्यावचा द्वारा । जामत मण्डण कीर मूर्तियों का उरहील काय बहुत से लेलों में विस्ता है। ब्राइयों के मीवन कराने के कानेक स्थानों का द्वार प्रकार जिल्ला किया गया था। मीवन कराने के कानुकानों, यानों चीर बील के स्थानों के कर में इन एक सिम्बंग किया था। विलय प्राया था। स्थानीय किया या पाट के करा में इन एक सामितिय किया गया था। विलय प्राया के मगदार कर लिलिन प्र धीव इन दू दि झली हिस्ट्री खाफ़ इन्डिया, पुछ ५२ ४)

की रचना की थी-एक तो विक्रमोर्बेशी श्रीर दूसरा सालविका प्रिमित्र। काव्य-रचना में वह सर्वोपिर था। कालिवास की दो काव्य-रचनाऍ-मेंपदृत श्रीर श्रातुसंहार-ज्यपने सौन्दर्य श्रीर माधुर्व के लिए सदा श्रमर रहेंगी। उसके विरामराणीय महाकाव्यों में रचुवंश श्रीर कुमारसम्भव का भी वल्तेत्र किंद्रा जा सकता है। रचुवंश में सूर्यवशी राम की जीवन गाथा वर्णित है श्रीर कुमार-सम्भव में शिव श्रीर उमा के प्रेमास्यान का श्रंकन हुश्रा है।

नवरत्नों में कितने ही ऐसे हैं जिनके नाल के सन्वन्य में अभी
तक कुछ निष्चय नहीं है। निस्सन्देह महान्
नवरन ज्योतिप रााख्री आर्यभट्ट गुप्तों के परवर्ती काल में
हुआ था। ईसा सवन् प्रश्र में उसने जन्म तिया
था और अपने जाम का शीर्षक देकर, एक प्रथ की रचना की थी।
इस मंथ में आर्यभट्ट ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि
पुश्वी अपनी सुनी के चारों और घूमती है। सूर्य और चन्द्रपहण
के कारणों ५२ भी इस मंथ में प्रकाश डाला गया है। ईसा संवत्
४०० से ६४० तक भारतीय गणित शास्त्र का स्वर्ण-काल माना जाता
है। कविषय विद्वानों ने मुद्रारान्त्र का रचना-काल गुप्त शासन
निर्धारित किया है।

विना किसी जावीय या धार्मिक भेदभाव के गुप्त सम्राट् लो केपयोगी ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करते ज्ञान का प्रसार थे । सुप्तसिद्ध विद्वान् विद्वि लेखक पसुयधु से समुद्रगुप्त को पनिष्ठता थी। विधान सन्वन्यो ज्ञान का भी गुप्त-काल में काकी प्रमार हुआ। मतुम्यति की रचना वो सम्भवतः गुप्तों से पहले हो गई थी, किन्तु यहावल्क्य श्रीर नारद-स्मृतियों की रचना दिन्दू धर्म के पुनर्जागरण काल में हुई। सुत्रों के भाष्यों के सस्वन्य में यह असदित्य कर से कहा जा सकता है कि गुप्त-काल मे रचे गए थे। यागु पुराण जिस रूप में श्राज वनतक्य है, उसका काल वीथी शसी का प्रवाद बनाया जाता है। इसमें गुप्त-

<sup>&</sup>quot; मालिदाव के बाल के सम्बन्ध में भी मतभेद है, उसके सद्धान विश्रस्त के लिए भी पर स्थिप कुत 'अली हिर्मू काफ इन्द्रियां' (१६१४ के )-१२१ पुष्ठ पर नोट नम्बर एक देलिए। श्रीप कुत 'संस्कृत लिटरेवर' में मी-इतका विवरण दिया दुधा है।

सम्राटों का उल्लेख है कि वे गंगा के तटवर्सी प्रदेश-प्रयाग, साफेत और मनघ-पर शामन इन्ते थे। विष्णुपुराण बायुपुराण की अपेका कुछ बाद की रचना है। दर्शन और तर्क शास्त्र भी उस काल में विकतित श्रवस्था में थे। स्थापत्य, शिल्प, चित्रकारी तथा श्रन्य लिन कलाएँ सम्पन्न अवस्था में थीं। बौद्धिक और कलात्मक 'प्रभ्युत्थान का यह काल, बी० ए० रिमथ के शब्दों में गुप्त-सम्राटी के प्रोतमाहत तथा सरकण खीर फारस, चीन खीर रोम आदि की विदेशी सभ्यताओं के सम्पर्क समागम ( भूमध्य सागरीय प्रदेशों रो - दोनों भागों से सम्पर्क स्थापित था ) का परिणाम था। इस अम्युत्थान का कारण उम काल की अटूट शान्ति श्रीर व्यापारिक सम्पन्नता में निहित था जिसका वर्णन फाहियान ने किया है। सिकन्दरिया तथा भूमध्य सागर रिथर अन्य बन्दरगाहों से होतर युनानी ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान भारत में प्रवेश कर चुका था। उद्योतिय के पाँच सर्वमान्य सिद्धान्तों में से रोमक और पौलिय प्रीक-रोमनों की ही देन हैं। उच अधिकारी विद्वानों के मतानुमार इन दोनों ज्योतिय सिन्धान्तो या प्रतिपादन ईसा संवत् ४०० के बाद का. नहीं हा सकता। इस पाँचीं सिद्धान्तीं की बाराहमिहिर ने, जिनका देहावासान ईसा सबत् ४८० में हुखा, मान्यता प्रदान की थी।

"गुप्त-फाल," हेवल वा कथन है, "राजनैतिक हॉट्ट से आसीय आर्थी का अम्युरधान-भाल कहा जा सकता है युत-शासन की विशेषताएँ चुप्तमें का प्रस्ता के सहितिया और नुर्की हुए, हविद तथा अन्य विदेशी जातियों के विरोधी

प्रभावों से श्रायदितों की रहा करने वाले थे। धार्मिक दृष्टि से इस काल में बैट्युव-भत का खूव प्रसार दृष्टा जिस्से फलस्वरूप महासाद हे आये चिरत-नायक श्रीकृष्ण ने म्मा न्यात प्राप्त किया। श्रीकृष्ण के लेकर दम जाल में आय धार्म ना प्रतिचादत दुष्या जो बीद धर्म के सिद्धानों—विशेषकर विशेषणी द्वारा पोपित महायान मन्मदाव के सिद्धानों—का विरोधी था। स्थापस्य और चित्रकाला के लेज में यह बाल उतना ही सम्बन्ध था जितना माहित्य के जित्र में। सिद्धां की क्ला का विशास इस काल में अपने चयतम शिरार पर पहुँच नाथा था। 'मिट्रों के अलावा ग्राम्काल वी शानदार स्थापत्य कर्जा वा पारचा चस समय के सुवसिद्ध विश्वविद्याल अजनता के पूर्वभालान भागों तथा पूजागृहों से मिलना है। प्रजनता के अद्मुत भित्ति चित्र उस काल की चित्र कता को आज भी हमें याद दिवाते हैं। इन भित्ति चित्रों का महत्व केवन इसलिए नहीं है कि वे बेट्ठ कला कृतियाँ हैं, श्विटिक इसलिए भी है कि उनमें तस्कानान जीवन ये दृश्य मिलते हैं। उस काल मे भारत का रचनात्मक प्रानभा और बुद्धि का इन चित्रों से हमें पर्याप्त परिचय मिलना है"।

हिन्दू धर्म वे पुनरुत्थान खार मरकृत साहित्य के इस श्रम्युत तान के चिन्ह हमें तीमरी श्रीर चौधी शतियों ने प्रारम्भ वर्ज दित्याई उडते हें—यह वह काल था जब भारशिव खौर प्रारम्भिक चानाटकांका शामन स्थापिन था। श्रजनता के नेटठ चित्रों में कुश्र् यानाटक उला के उदाहरण माने जाते हैं।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के वाल के भारत की सामाजित, राजनैतिक

स्त्रीर धार्मिक स्थिति पर चाना यात्री फाहियान के चाना यात्री वर्णन से काफा प्रकाश पटता हूँ। समय समय

फाहियान पर भारत में चीज पे निद्धान जाते रहे हैं निनमें फाहियान, हुएनसाग और इस्सिग के नाम विशेष

उल्लेखनाथ हैं। इन तीनों से मन से पहले फाहियान ईमा मनत् ५०४ में भारत आये थे। भारत के विभिन्न केन्द्रों दा आपने पर्यटन किया और लगभग ६ वर्ष तक यहाँ ग्हे। यहाँ के ज्यक्तियों और वस्तुस्थिन का सही परिचय पाने के लिए ६ वय का अधिक माक्र लगी होता है। इस बाता कायसुग्द उदेश्य बौद्ध चम मन्वन्थी पारहुलिपियों तथा अप्य पवित्र सहित विन्हों का सकलत काना था। यही कारण है जो फाहियान के वर्षन में बौद्ध धम मन्वन्थी साममी पर्यात मात्रा में भिलता है। यह सब होते हुए मा प्रसग्वश भारत की सामाजिक स्थिति का जो उन्होंने चल्कीय किया है, उससे पाँचवीं शिवी गुम साम्राज्य की खबस्था पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है।

फाहियान पाटलियुत्र में तीन वर्ष तक रहे। पाटलियुत्र राज-नगर था। यहाँ रह कर फाहियान ने संस्कृत का

नगर था। यहाँ रह कर फाहियान ने सरकृत का मगध श्रध्ययन किया। श्रपने वर्णन में ब्राशोक द्वारा निर्मित राजभवन का उन्होंने त्यारचर्य स्तमित होकर

वल्लेख किया है। फाहियान के शब्दों में "मगध के निवासी धनवान तथा समृद्धिशाली हैं। दया धर्म के कार्यों में एक दूसरे से होड करते प्रतीत होते हैं। प्रतिवर्ष, दूसरे मास के आठवें दिन, वे मूर्तियों की रथयात्रा का उत्सव मनाते हैं।.....वैद्य परिवारों के प्रमुख

व्यक्ति जनसाधारण के लिए दानगृह और औषधालय बनवाते हैं।" पाटलिपुत्र में केवल दो विहार थे जिनमें महायान और हीन यान दोनों सम्प्रदायों के बौद्ध मिछ रहते थे। ये मिछ अपने विषय के परिहत ये और देश के विभिन्न भागों के शिष्य यहाँ स्नाकर उनके खपदेश महत्त्व करते थे। मधुरा श्रीर यमुना के तटवर्ती प्रदेशों में .बौद्ध घमे प्रसारित था, यद्यपि ब्राह्मण-घर्म के पुनर्जागरण के चिन्ह भी सर्वेत्र दिखाई पड़ते थे।

मालवा के सम्बन्ध में काहियान ने इस बात पर सम्तीय प्रकट

किया है कि तत्कालीन शासन दया भाव से पूर्ण न्त्रीर जन प्रियथा। न किसी की कठोर दण्ड दिया जाता था श्रीर न अधिकारीगण को उसमें मालवा हस्तत्त्रेप करने की आवश्यकता पड़ती थी। जो टयह टिए जाते थे, या उस फाल का जो दण्ड-विधान था, वह पठोर नथा। जनता साधार यात्रया वीद्ध जीवनचर्याका पालन करती थी। चर्चाप सर्वी मुद्रापँ ढाली जाती थीं, किन्तु देश में कीडियों वा चलन और

व्यवद्वार श्रयाप्त मात्रा मे था।

जहाँ एक श्रोर कुछ प्रदेश सम्पन्न थे, वहाँ प्रारम्भिक बीड धर्म से सम्बन्धित अनेक वस्तियाँ ऐसी थीं जो सहहर स सम्बान्धत अनक वात्तवा पता वा जा स्ववस्थ हासोन्मुली प्रदेश वन चली थीं और जिनका हास शुरू हो गया था। उदाहरण के लिए वृद्ध गया चारों और जगल से धरा था; श्रावस्ती खंडहरों ने पांग्वतित हो चली थी और कपिलवस्तु तथा कुशीनगर जनशून्य हो गए थे—वस्ती के नाम पर वहाँ कुछ चौद्ध मिद्ध रहते थे।

गुन साम्राज्य में, जहाँ तक दिन्दुरारा का सम्याध्य है, सहकें पूर्ण रूप से सुरचित अवस्था में शी. त्यारा दिख्या में, जादियान के कथनातुसार, एक तो पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मार्ग कठिन था दूसरे अरचित अवस्था में होंने के वारण विना रस्त्रों के बाल करना कठिन था।

काहियान ने गांधार से ताम्रलिपि तक और वोशन से गया तक समुचे देश का पर्यटन किया था। इस ममुची प्यात्रा में उसे परवर्ती समुचे देश का पर्यटन किया था। इस ममुची प्यात्रा में उसे परवर्ती यात्रियों की तरह एक भी दुर्घटना वा शिकार नहीं होना पड़ा।

मगध उस काल के प्रान्तों में सब से श्रिधिक सम्पन्न था। उममें बहे-घड़े नगर बसे हुए ये श्रीर उसके नियासी धनवान तथा शोलवान ये उदार थे श्रीर उनके हृदय उदार थे श्रीर एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में वे किसी से पीछे नहीं थे। फाहियान ने देवताश्रों के सम्मान में किये जाने वाले महान् रय-यात्रा उरसर्वों का श्रीर पाटिलपुत्र में श्रशोक के राजमहल का उसके अनेक घड़े बड़े कमरों के साय, वर्णन किया है जो उस काल में निश्चय ही श्रन्छ। श्रवस्था में रहा होगा।

काहियान ईसा सवत् ४११ में ताम्रलिप्ति से सिंहल द्वीप श्रीर जावा के लिए ग्वाना हुए। ताम्रलिप्ति नाना के फाहियान की मुद्दाने पर उस पाल का एक महत्वपूर्ण यन्दर-यापती गाह था। बौद्ध धर्मे श्रीर भिजुओं के जीवन का जो वर्णन फाहियान ने किया है, वह वमका अपनी श्रांटों देया वासर्विक वर्णन है श्रीर उसकी पुष्टि दम उस विवरण से कर सकते हैं जो हमें मिहल के महावश ऐसे प्रथों से प्राप्त होता है। 88

## दसवाँ परिच्छेद

[१]

परवर्ती ग्रुत समाद कुमारगुन ईसा संवत् ४१४-४४४
चन्द्रगुन द्वितोय विक्रमादित्य के ध्यरपूर्ण शासन के बाद उसका
पुत्र कुमारगुन गई। पर बैठा। अपने दिता के बश
परवर्ती ग्रुत-सम्राट् और प्रतिष्ठा के फलस्वरूप तीस वर्ष तक उसने
क्षांग हुए अविष्ठत राजशिक का वपमोग तिया। दिता
से प्राप्त उसका साम्राज्य जैसे कान्सेता बना रहा।
नवनाप्त पश्चिमी प्रदेशों को भी उसने पुरिचत राता। उस जाल के
अभि संत्रों के स्वक्ष शासन व्यवस्था के मुसुक आधार फलिय

• शवियान के वर्षन का कुंगरेबा में अनैक विदानों ने अनुवाद किया

नाहियान के वर्षांन का ग्राँगरेज। में ग्रानेक विद्वानों ने ग्रानुबाद किया
है। इनमें एस॰ नील, डाक्टर लेगे, श्रीर डॉ॰ एच॰ ए० गाइल्स उल्लेखनीय
हैं। 'दि ट्रेंबल्य ग्राप पाहियान' ( १६६-४१४ ई॰ )। का नुनः श्रानुबाद,
( १६२३ ई॰ में प्रकासित ) जोंखा॰ गाइल्स ने किया है, सर्वक्षेष्ठ है।

300713 प्रान्तपतियों और अन्य अधिकारी वर्गो का उल्लेख है। इन लेखों से हमे उसकी उदारेता का भी परिचय मिलता है। अड्बमेघन्छाप के उसके दुर्लेभ स्वर्ण सिकों से पता चलता है कि उसने अड्बमेध यह किया था। लेकिन शासन-काल के अन्तिम दिनों में उसके साम्राज्य पर संकट के घादल घिर श्राप् थे। उत्तरी प्रदेशों में रहने वाले पुष्यिमित्रों के आक्रकण के वार्त्स यह संकट प्रस्तुत हुआ था। पुष्यिमित्र बहुत ही बुद्ध-तुराल और संवर्ष-प्रिय थे। बनके आक्रमण के मामने कुमारगुप्त का साम्राज्य न टिक पाता, लेकिन कुमारस्कन्य-कुप्त ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और काफी कठिनाई उठा कर पुष्यान में की पीछे हटाने तथा अपने राजपराने की रखा करने मै नमर्थह्या।\*

कुमारगुप्त का ईसा संवत् ४४४ में देहावसान हुआ। यह ठीक क्रियह योद्धा नहीं ा, किन्तु यहुत यड़ा विद्या स्कत्दगुरा ईसा श्रीर कला प्रेमी था। उदार शासक के रूप मे संगत्स्पूप्-४६७ उसने अच्छी ख्वानि प्राप्त की थी। उसके बाद उसके योग्यतम पुत्र नं, जो पुष्यमित्रों वे स्नाक्रमण को व्यर्थ करने में सफलता प्राप्त कर चुका था, उत्तराधिकार

न्नाप्त किया।

रहन्दगुप्त का शासन काल हिला देने वाली घटनात्रों से पूर्ण रहा। ईसा सबस ४१४ से ४६० तक उसने राज्य किया। उसने विक्रमादित्य की उपानि धारण की और अपने साझाज्य की प्रतिश को फिर से श्यापित किया। इसके बाद उसे हुओं के आक्रमण से आर्थावर्त की राज्य कराने के लिये शक्त मानालने पड़े। अपनी निर्माता न्त्रीर निर्मीक युद्ध प्रथाली के लिए हुए प्रसिद्ध थे। मिनाराहारी महामारी की वरह बत्तर परिचमी दर्श से होकर वे सिंघ की पार्टी

मिटारी शिला-तेल में जो 'पुडश्मित्र ' ग्रब्द का प्रमोग हुआ है, उसके अर्थ के सन्त्रम में सभी विद्वान एक मत नहीं है। श्री एवं व श्रारिक ियेक्ट का बिचार दे कि इस शिला-दोल के परा-भाग में जिन रामुझी का टरलेल है, वे उन ह्यों के श्रीनिक श्राम भीई नहीं वे क्रिया उक्त विज्ञी तेरा के प्यत्व में उन्होंग हुशा है और क्षित्रा वर्णन हमें श्राम उन्होंगे हेली ने मी निलता है। दिशेलप 'दि एनेल्ड श्राफ भगदारकर हम्प्डीकार्ट ( १६१६-२०), भाग १, गुन्ड १०३]

मे घुम गण्ये श्रीर जो कुछ उनके मार्ग में पड़ता उसे ल्ट्पाट कर घरावर कर देते थे।

गुप्त-सम्राद् ने हुणों के इस भयानक ,दिहां दल का युद्ध-चेत्र में माह्म के माथ मुकाबला किया और वर्षर ध्वाप्रमणकारियों की निर्मायसक रूप से पराजित किया। हुणों की हम पराजन के उपलस्त में दबताओं के लिए यित-श्रुत्यात किए गए। एक विष्णु-नगम का निर्माण कराया गया जो खाज भी गार्जापुर जिन्ने के भिटारी नामक स्थान में खड़ा है।

हूगों का यह आक्रमण सम्भवत इसा सनत प्रथ्न में पहले हुआ था। सौगष्ट्र आदि अपने परिचमी सीमा प्रदेशे को आक्रमकों से सुग्दिन रसने के किए सम्बद्धात काकी सनके रहना था। पर्णर्त्त के सोग अधिकारियों की मदन से अपने पिचमी प्रदेशों पर उसने जॉव न आने दी। पर्णर्त्त नौराष्ट्र का प्रान्तपति था। उसके पुत्र ने सुद्दक्षीन कील का पुनर्निमीण किया। दो वर्ष पूत्र वॉथ हुट जाने के कारण इसका पानी वेकाबू हो गया था।

हुछ समय तक आर्यावर्त मे शान्ति रही, लेकित स्कन्दगुत के शासन के अन्तिम दिनों में हुणों ने अपने हुणों का पुनः आक्षमण फिर शुरू, कर दिए। गाथार या उत्तर-आक्षमण पहिलानी पजाय पर उन्होंने अधिकार कर निवा

और सभ्यता के इन भीषण रानुत्रों ने देश के भीतरी भाग में बद्धर स्कन्दगुप्त के मान्नाज्य के हृदय पर अक्रमण कर दिया। स्कन्दगुप्त ने उन्हें रोके रहने में बहुत कुछ सफलना प्राप्त की, लेकिन दरों के पार से हुणों की नई दुक्तियों के आगमन और आक्रमण का कम जैसे दूटने ही न पाता था—यहाँ तक कि अपनी सम्पूर्ण शिक्त और महान साधनों के होते हुए भी गुप्त मम्राट के लिये दनके मामने टिके रहना कठिन हो गया और अन्त में उसे पराजित होना पड़ा।

हूणों के साथ स्कन्दगुप्त के इम परवर्ती मंघप पर प्रकाश डालने वाली ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। हूणों के आक्रमणों के फलस्वरूप साम्राज्य की श्राधिक स्थिति श्रन्त्रा नहीं रही, यह उस काल के मुत्रा-हास से स्वष्ट पता चलता है। इस काल की स्कन्द गुप्त की जो स्वर्ण मुद्राएँ मिली हैं, उनमें स्वर्ण की मात्रा १०८ ग्रेन से घट कर ७३ ग्रेन हो गई ।ॐ

हूणों के आक्रमणों से अस्तन्यस्त होने पर भी स्कन्यगुत एक मह्यान समाद या जिसने अपने साम्राज्य की स्कन्दगुत की परस्पराओं की रहा करने में पूरी योगयता का शासन-नीति परिचय दिया या। जैसा हम देर चुके हैं, उसने समूचे बत्तरी भारत, गुजगत और सौराष्ट्र पर आच न आने दी थी। उस काल के बौद्ध लेखक इसे अधेष्या का विक्रमादित्य कहते थे। इससे यह समम्प्राजात हिं कि असोष्या का विक्रमादित्य कहते थे। इससे यह समम्प्राजात हिं कि सम्बन्ध पाटिलपुत्र से हटकर खयोध्य की अपनी राजधानी बना लिया था। पाटिलपुत्र के मुमाबले में अयोष्या की मीगोलिक स्थित अच्छी थी—यह अधिक केन्द्र में स्थित थी। उसका शासन-कार्य परिचम के याचनर पर्योद्य जैसे योग्य अधिकारियों द्वारा नियमित और व्यव-रिश्वत स्प से होता था।

सभी मतों और धर्मों के प्रति सम्राट्का व्यवहार उदार था। यह पात भी ठीक है कि प्रजा में उन उदार धार्मिक सावनाओं की और अधिक मुकाब पाया जाता था जिनका पालन स्वयं सम्राट्करता था। यही कारण है जो आहेम के अभि तेय में जैन मूर्तियों की प्रतिष्ठा का उन्लेख एक ऐसे व्यक्ति द्वारा है—जिसका हृदय आक्षणों के प्रति श्रनुराग से भरा हुआ था।

जाहां क आत अनुराग स भरा हुआ था।
जहां कक सज़ाद का सम्बन्ध है, वह वेप्णुव मत मा अनुयायो
था। तिल्स नीढ़ तिस्कों ने उसका, सुप्रसिद्ध यीढ महांत्मा बहुत्तर्थु
के पक्के शिष्य के रूप में बस्तेख किया है। किन्तु, जैमा हैवल
ने कहा है, इससे यह समम्त्रना गतत होगा कि उसने विष्णु की
उपासना छोड़ दी थी। इसका सीधा प्रधं यह है कि वह कृष्ण के
स्थान पर दुद्ध को अपना पर्गगुरु—गाने गांक-मानता या खीर उमान विश्वास या कि घुद्ध को अपना नर्गगुरु मात कर यह विष्णु
की उपासना खीर अन्द्री तरह से कर सकता है। उसकी मुहाओं
पर पर्गन्यसर हिन्दू सासक के प्रतीक अकत है और इस प्रशं
यह उस विरोधामास या कीर्तियान पूर्वजों की आतमाओं के प्रति

<sup>&</sup>quot;देखिय विन्तेरट ' प्रती दिरदी श्रापः इन्डिया ", वीधा संस्थ्य, वृष्ट ३२न, और देवल कृत "श्रार्व रून इन इन्डिया", वृष्ट १७४

श्रसम्मात भी वस भावना से मुक हो गया जिससे उससे लिए यपना फठिन होता। क्ष

साघारणतया सममा जाता है कि ईसा संवत् ४६० में स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का श्रवसान
गुप्त-साम्राज्य हो गया गा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ।
की स्थिति इस काल के साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखों में जो
प्रमाण मिलते हैं, उनसे पता पलता है कि गुप्तसासन, प्रत्यस्त रूप में, एक राती बाद तक चलता रहा। बंगाल से
पूर्वी मालवा तक, समूचे प्रदेश पर, उसके शासन की मुजाएँ मैली
हुई थीं—यहाँ तक कि छठी शाती के श्रन्त में भी, मालवा पर, एक
गुप्त राजा शासन करता था।

सन्दर्गप्त के बार उसका सौतेला भाई पुरगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसका शाशन श्रन्तपत्तिक, केवल पाँच पुरगुप्त और वर्ष तक, रहा। उसके मिक्कों के विशुद्ध स्वर्ण गरसिंहगुत— से उसके साम्राज्य की सम्पन्न श्र्यवस्था ना परिचय बालादित्य मिलता है। उसके सिक्कों पर श्री विक्रम की

उपाधि श्रमित है। वह श्रन्तिम गुप्त नरेश था जिसके नियंत्रण में पश्चिमी प्रान्त भी थे। उसके बाद साम्राज्य का विस्तार सौराष्ट्र—यहाँ तक कि पिल्डिमी मलावा तक भी न रहा। उसके शासन-काल के छुद्ध ही बाद मैत्रक जाति के एक सरदार सहारक ने सौराष्ट्र पर अपना श्रीकार स्थापित कर लिया और जहाँ का सैनिक शासक वन बैठा। वह और उसके उत्तराधिकारी बज्जीम से, स्वतंत्र राजा के रूप में, शासन करते थे। इस वश के तीसरे राजा ने, छठी राती के प्रारम्भ में, महाराजा को उपाधि धारण की, और इसी शाबि के दूसरे अर्घ भाग में, इस वश पि एक दूसरी शाखा ने, पश्चिमी मलावा में अपना पाँव जमा किया।

पुरगुप्त के वाद उसका पुत्र नरसिंहगुप्त सिंहासन का उत्तरा-धिकारी हुखा। उमने वालादित्य की उपाधि धारण की। कुछ ऐतिहासिकों का कहना है कि बालादित्य ने हुण शाशक मिहिर इन्हल की नुशंसता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मोर्चा स्थापित किया

<sup>•</sup>हेबल कृत 'ग्रार्थन रूल इन इन्टिया', पृष्ठ १७२

था। १६ लेकिन जो प्रमाण मिले हैं, उनसे पता जुलता है कि वह फोई ट्सरा ही व्यक्ति था जिसने मिहिर कुल से लोहा लिया था।

ई० सं० ४७२ में या इसके लगमंग नरसिंह गुप्तकी मृत्यु ही गई, वह निश्चित रूप से कहा जा सन्ता है। उनके उत्तराधिकारी इसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त द्विनीय , मृत्यु

उनके उत्तराधिकारी इसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय। प्रत्यु ई० स० ४०६-७) उत्तराधिकारी हुन्ना। पुग्युत

नरसिंहगुत श्रीर छुमारगुत्र हितीय—इन सबका शारान श्रवणकार्तिक था श्रीर छुल मिलाकर इस वर्ष तक रहा। कहा जाता है कि यह छुमारगुप्त वही है जिमकः उन्लोब गुप्त संवत १४४ (ई० स० १४३-४) केश्वपि-लेस में मिलता है। छुमारगुप्त का उत्तराजिवारी छुदगुत हुमा। छुदगुत के समय के तिथि श्रवित लेस श्रंथ मिकके बहुसस्या में मिलते हैं। इनसे पता श्रवता कि है उसने लगभग

्रवहाँ बह ध्यान में मही रखा गया कि हुण कि निभ य लादिख का उलेल किया है, यह तथातवग्रुत के द्वारत बड़ हो उनका उत्ताधि-सारी हुआ था और तथायवग्रुत खुर सुक्रमुत के बाद उत्तरपंथिकाग हुआ था धा नामित्र ग्रुत बालादिय प्रस्तुत का पुत्र और उत्तर उत्तरपंथिकाग या। प्रस्तुत कुमायगुत अपम का पुत्र या और रक्तरगृत के बाद जिस्मायग्य या। प्रस्तुत कुमायगुत अपम का पुत्र या और रक्तरगृत के बाद जिस्मायग्य यही । पुष्पत्वाच के अञ्चल खाल दिव का पुत्र को उत्तरपंथिकाग कु और नामित्र के पुत्र तथा उत्तरपंथिकारों का नाम कुमायगुत दि थे भा। खतः यह प्रस्वन्त दे कि मिहिरकुल का स्वित्वा प्रस्तुत वा पुत्र न होक्त भोई दुवरा वर्षका मित्र अपित था। प्रस्तादिख का सदाया में का उत्कीर्य खल मिता है, उसमें मध्यरेश के कई देते राजाओं का उत्सेव किसाय वो बालादिव की उपाधि (किस्ट) धारण कः ८११ (देलिय एवन गयव नोसरों को "वोलीटिस्त हिस्तुं प्राप्त इ.स्.स.")" पुष्ट इस्प्र-६)

कुमारगुप्त द्वितीय के बाद होने वाले राजाओं की, जिनका मगय के परवर्ती गुप्त शासकों के रूप में बहुवा उत्लेख मिलता है, निग्न सूची है:—

बद्धगुप्त खुमारगुत वृतीय तथामतगुप्त बामोदरगुप्त बालादित्य महामतगुप्त इत्यागुप्त देवगुप्त देवगुप्त देवगुप्त ं श्रदिखसेन देवगुस चुतीय विष्णुगुस बीवितगुस दितीय

<sup>\*</sup> देखिए बी० स्मिय रा 'हिस्ट्रा श्रांफ खर्ली हान्डया', पुटउ ०६३

बीस वप नक शासन किया। वह मन्भवतः कुमार गुम्न प्रथम का सबसे होटा पुत्र और पुरगुप्त तथा स्कःचगुप्त का भाई थी। इसके राज्य में उत्तरी बंगाल, काशी श्रीर मन्य भारत के प्रदेश सिन्मिलित थे। उसके मिक्कों पर मोबही बिरुद्द अकित हैं जो कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्त के मिकों पर पाए जाते हैं।

वालादित्य बुद्धगुप्त का पीत्र या। उमके काल मे तोरमाण के नेहत्य में हुए। ने गुप्तो पर खाक्रमण किया।

बालादित्य सुप्रमिद्ध घोनी यात्री हुएतसांग (ई० सं० २०६-४८) ने लिखा है रि गालादित्य के सैनिकी ने मिहिरकुल को—को हुए। राजा तोरमाख का पुत्र तथा उत्तरा-

धिकारी था-निरम्तार कर लिया था और फिर, राजमाता के स्रादेशासुसार, उसे मुक्त कर दिया। "बालादिस्य सम्मनत प्रतापी

भाउत्प्रम का विरुद् था— ने घरती के जीवों में सनसे अधिक साहमी, अर्जुत के समान राकिरााली, राजा था।" उसके मिहिरकुल को वाध्य होकर साभवतः काश्मीर के छोटे से राज्य पर धी सत्तीप करता पड़ा। आगे जल कर मन्दसीर के जनेन्द्र बरोधम ने मिहिरकुल के रहे-महे प्रभाव का अन्त कर दिया। यरोधम के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने डिमान्छाटित हिमालय और पूर्व में अक्षापुत तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। मन्दमोर में यरोधम का एक मुत्रसिद्ध मनम है। कहा जाता है— मिहिरकुल ने जो उस काल में हिमालय के किसी प्रदेश—मम्भवतः करमीर पर—कीर उसके आस पास रामन करता था, यशोधम के सम्मुद्र अपना मसक मत कर दिया था।

यालादित्य से संवर्ष होने से पूर्व मिहिएकुल सम्भवतः एक शिक्साली राजा था। उसने कश्मीर के सिहासन छोर गांधार पर अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन यशोधमें के सम्मुत्य उसे पूर्णत हार माननी वही। यशावमें का आविभाव उन्हा की नरह हुआ—एकारक तेज गति के साथ उमरी क्यांति आसमान तक पहुँची फिर, उतनी हो तेजी से, विलुस हो नई। उसके पूर्वभी छोर उसराधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ पता नही चलता। "उसका माम और असित्य अपने आप में बकेला, असम्बद्ध, दिराई देता है। उमकी क्यांति वेयल उमके आने प्रतिश्वाधिकार्यों आप आसम्बद्ध, विराई साम और असित्य अपने आप में बकेला, असम्बद्ध, दिराई देता है। उमकी क्यांति वेयल उमके आने प्रतिश्वाधिकार्यों आसित्रों पर अधिन है।" डा॰ गाय पौधरी के प्रयमानुसार

यह श्रसम्भय नहीं है कि यरोधर्म ने वालादित्य के पुत्र क्या को को पराजित कर मृत्यु के पाट उतार दिया हो। इसकी सफलवा श्रानकातिक सिद्ध हुई। मन्दोरार श्रामिलेस की तिथि (ई० सं० ४३६) के दस वर्ष के भीवर ही गुम-साम्राज्य का उसके शासनान्तर्गत प्रदेशों पर किर से श्रामिला रायापित हो गया।

मगध के गुप्त-वशीय आदित्यसेन के अफसद वाले अभिलेख में कई ग्रुप्त नरेशों का उल्लेख है--इज्यागुप्त,

परवर्ती गुत सम्राट् हपेसुत, जीवित-सुत्त, कुमारस्त्रत और उनके चार उत्तराधिकारी—दामोटरसुत, महासेन सुप्त

माधव गुप्त और आदित्यसेत । इतमे प्रथम चार सन्भवत मासुगुप्त के समय, ई० स० ५१० से ईशान गर्मन मौखरी के समय, ई० स० ५१४ के बीच तक हुए थे । ईशान गर्मन मोखरी का कुमारगुप्त से सपर्य रहता था । कुमारगुप्त की जपने पहोसी-राज्यों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। सगर्स अधिक उसे कन्नीज के राजा मौखरों से लोहा लेना पड़ा—यह राजा उत्तरी मारत के स्वामित्व के लिख जान वील कर लड़ा।

'भीखरी और सुमयश के योच विद्याह-सम्यय्ध स्थापित थे 'कैं भीखरी यहा का चौथा राजकुमार ईशाय वर्षन था। जसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने में सफलता प्राप्त की थीं। सहाराजाधिराज की उपाधि धारण करने के फलाउहर सम्मयत इसाराज्ञिया की उपाधि धारण करने के फलाउहर सम्मयत इसार्ग्याह्म के साथ मोलरी राजा का सवर्ष हुला था। इस सपर्य में मोलरी-यश ने शुना पर निर्मुयात्मक रूप से विजय शास कर सी थी, ऐसा माल्म होता है। बामोदरगूम ने भी, जी आगला गुन्न नरेश हुआ, इस मधर्ष की जारी परा और सपर्य में ही उसकी यहा हुआ, इस मधर्म की जारी परा और सपर्य में ही उसकी यहा हुई। महास्तागुम ने थानेश्वर वह मौखरियों के आक्रमण से अपने को सुराजित रस्य सके। गुम नरेश को कामरूप (आसाम)

रैशान वर्धन को मां श्रीर नाना गुत-पर को भी श्रीर इर्परर्धन में निता प्रभावर वर्धन को मां भी गुत्रवश का भी। ऐता प्रत ठ होता है कि दर काल में गुप्तवश में श्रा दिवाइ हुए, पहने के लिक्झिन विवाहों की तरह, वे भी समय विद्याद की श्रार्थेता से मांदर थे।

की बहुती हुई शक्ति के विरोध का भी सामना करना पड़ा श्रीर वहाँ के राजा सुध्यित वर्मन को पराजित करने में उसने सफला। प्राप्त की। महासेन ने अपने पुत्रों को प्रभाकर वर्धन के दरबार में भेजा था। उसका सबसे छोटा पुत्र, माधव-गुप्त, हुपे वर्धन का समकाकीन था।

महासेनपुत और माधवपुत के बीच सम्मवतः देवपुत ने,
जो 'मालवा के कुटिल शासक' के रूप मे प्रसिद्ध
हाम के चिन्ह हुआ, शासन किया। उसके समय मे धानेश्वर
के वर्षनों ने गुप्तों को छोड़कर मौदारियों से
सान्य वर ली और प्रमाक्तर वर्षन ने खाननी कन्या का विवाह
अवन्ती वर्मन मौदारी के सबसे वहे पुत्र गृहवर्मन के साथ कर
दिया। इस चित का पूर्ति के लिए देवपुत ने गौह नरेश से संधि
कर ली और उत्पक्ष साथ मिल कर मौदारी राज्य पर आक्रमण
किया। इस सिव का हम आगे चल कर, हमें वर्धन की स्मकताओं

के प्रसंग में, बर्णन करेंगे।

यफलद के अभिलेख में महासेनगुप्त के बाद जिस माधवगुप्त का उन्लेख हैं, यह हर्ष वर्धन का समकालीन या श्रीर कन्नीज के अधीन था। हर्ष की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य में आदित्यसेन किर जान डाली। आदित्यसेन मतापा नरेश था। उसने अरवमेथ आदि अनेक धाल-अगुल्जान किए थे। और परम महारक तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की था। उसके विश्वत राज्य का पता अनक होतों में मिलता है। उसके वाद तीन नरेश और उत्तराधिकारी हुए और तीनों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस मनार यह सहज ही कहा जा सकता है कि ई० स० सातबी शती उत्तराद तक गाग की घाटो क प्रदेश में गुप्त-मरेशों का सर्वाधिक प्रापान्य था, मौदारियों की नहीं। लेकिन वाद में गुप्तों को गाईं के कारण हट जाना पड़ा और गुप्त-यंश के हाथ में दूर स्थित होटे-छोटे अरेश हो रहा रा। उजाइरण के लिए कन्नड प्रदेश मा उन्लेख किया जा सकता है।

गुप्त-शक्ति के पतन का कम बुद्धगुप्त (ई० स० ४७६ ६६ ) के साथ सम्पूण हो जाता हैं। उसके समय में गुप्तों गुप्त शक्ति का पतन के हाथ से गगा की घाटो का निचला भदेश और

नुत राक पा पान कि हाय से गंगा की पाटा का गम्बता अवस्था और नर्भरा का चेसिन दोनों निकल जाते हैं 1 छठी शक्ती में गुर्तों को भोगरी नरेशों के साथ निरन्तर युद्ध करना पडा था। यानेश्वर के पुष्पभूति वहां से भी उनका जिरोध था। हमें वर्धन पे शानन नाता (ईंट मट ६०६-१०६) में, साम्राज्य निरिचन रूप से उनके नाथ से टिक्क गया और राजनीतिक महत्व का केन्द्र माथ गरह कर पन्तीज वन साथ। हमें के जाद रामों की शक्ति ने फिर कुछ और पनडा, लेकिन वह लोरे वीपक के पुनते से पूर्व के स्वाल के समान था।

गुप्त माम्राज्य को लिन्स भिन्न करने में हूर्लों के श्राक्रमण, पुष्य मितों के विद्रोह कोर भारतीय जासकों नथा सामन्तों की खेचछाचारिता और निरक्षशताका पतन के कारण हाथ था। इनके सिना स्वय राज्यवश के भीनर मतमेद फेंच गया था। बुद्धगुप्त और बालादित्य के समान कुछ मरेश युद्ध के श्रद्धधायी थे श्रीर उनके इस वीद्वादुरान ने साम्राज्य वी शवतितक तथा सैनिक स्थिति की काफी हुड तक प्रमावित किया था। मिहिन्कुन पर जिजय प्राप्त करने के बाद मन्द्रसोर के बशोवर्मन वा साहम बहुत वह गया श्रीर उसने शुमों के प्रभुत्व को स्त्रीकार करने से इन्कार कर दिया। छुडी शता के मध्य में गुगा की अपरी पार्टी में भाषारियों ने अपनी स्वतन्त्र मत्ता कागम कर ली और सुनी के तिए मान चिन्ता का कारण कर लिया छाट कर्ण सुवर्ण के गीड़ शासक शशाक ने, मानवीं शनी के प्रारम्भ में एवं वर्धन के विकद खुन रूप म विद्रोह घोषित कर दिया। इन सबसे उत्पर नगर कर आए हुएों वे आवसए थे। स्वन्द्रगुप्त के शासन के शास्त्रक पाल से उनक टिड़ा बलों का धावा शुरू हो गया था छीर स्टोइड दिए जाने पर भी, पजान और पूर्वी मालचा पर उन्होंने श्रविकार जमा लिया या। इतना ही नहीं, छन्होंने मध्य प्रान्त में भी प्रवेश कर लिया था। जो कसर रह गई उसे गौड़ों ने पूरी थी। इस प्रतार गुप्र माम्राज्य पूर्ण रूपेण जिल्लामित हो गया। च्याउवी शती वे पूर्वाई में मगध के सिंहामन पर एक गौड नरेश ने अपना अधिवार कर लिया और इमके बाद, नवीं शती के प्रारम्भ में, मगध बगात के पात राजाओं के अधिकार में चला गया।

[२] भारत में हुओं का प्रमान हुओं ने सम्बन्ध में —जिन्होंने ग्रुम साम्राज्य का नीव का दिला

दिया था। यहाँ हम श्रधिक विस्तार से जानकरी शारम्भिक इतिहास शाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ये एक विदेशी पर्यटनशील जाति के लोग थे और मुलतः मध्य एशिया से स्टेपीज के निवामी थे। चीनियों के साथ वे सम्बद्ध थे। जय इनकी श्रापादी महुत यद गई श्रीर जिस यंजर भूमि में ये रहते थे उससे काम न चला तो ये नये प्रदेशों की स्रोज में निकल पड़े। दो धराश्रों में इम समूची जाति के लोगों ने अपने वो वॉट लिया। इनकी एक घारा जानस की घाटी की ओर वही और दूसरी योलगा के प्रदेश की ओर। जो लोग जानस की ओर वहे वे रवेत हुए कहलाए। मूल रूप में ये होआ या होतून वहलाते थे और श्री चल कर इन वर्तर लोगों ने येथाइली का नाम धारण कर लिया जिसका संदित रूप येथा प्रचलित हुआ। ई० स० ४२० के लगभग इन्होंने आक्सस नदी को पार किया और फारस के साम्राज्य और पड़ोसी प्रदेशों के लिए एक स्थायी सतरा बन गए। फारस के शशानियन बंश का राजा बहराम प्रारम्भ में इन खाक मणकारियों से लोहा लेने में मफल रहा, लेकिन ई० स० ४८४ में राजा फिरोज इनके व्यागे न टिक सका और भन्त में मारा गया। 🕸 फारस की इस पराजय के बाद हुएों के लिए भारत के द्वार खुल गए और उनका अगला आक्रमण काबुल व सुशाण राज्य पर हका।

हम देख चुके हैं कि ई० म० ४४८ के लगभग हूर्यों ने

स्वन्दगुत के शासन काल में गुत साम्राज्य पर
तोरमाण पर असफल आक्रमण किया था। इस्ते दस वर्ष
बाद, पहले से कहीं अधिक संख्या में, उन्होंने
किर गुत्त साम्राज्य पर इतने भारी आधात किए के साम्राज्य के
घुटते दृट गय और हस्यों चा प्रदेश मध्य प्रस्त तक हो गया।
हुर्यों के इन आक्रमणों का नेतृत्व सन्भवतः हुए सरदार तोरमाण ने किया था।

<sup>&</sup>quot;महाभारत के भीष्म पर्व में हमका उल्लेख है कि हूच पश्चिम के बांधी ये; बालिडाए ने उत्तरा बर्लन ऐसे देश के नास्त्रियों के रूप में किया है नहीं केयर उत्पन्न होता है और जहाँ की भूमि को झानसस (यासु) नदी सीचती है।

रेश प्राचान सारण है। स्वाप्त में हम विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सध्य भारत में मालवा उसके शासन में आ गया था, इस सकते हैं। सध्य भारत में मालवा उसके शासन में आ गया था, इस बात को सभी मानते. हैं। उसकी रजत मुद्राएँ जिन-जिन श्यानों मान होता हैं कि उत्तरों भारत के काफी भाग में मिली हैं, उनसे अनुमान होता हैं कि उत्तरों भारत के काफी भाग में मिली हैं, उनसे अनुमान होता हैं कि उत्तर आधिवत्य स्थापित हो गया था। उसके अभिन्त शाम के सिक मान के पहाड़ों तक उसके एसन और ग्वालियर से लेकर पंजाय के नमक के पहाड़ों तक उसके एसन और ग्वालियर से लेकर पंजाय के तमक के पहाड़ों तक उसके एस को है। सात सिक स्थानीयन सिक में अभिन्तेल था। हो राजतर्री गली। कि करमीर उसके राज्य है, अगर यह वहीं है तो मानना होगा कि करमीर उसके राज्य है, अगर यह वहीं है तो मानना होगा कि करमीर उसके राज्य है, अगर यह वहीं है तो मानना होगा कि करमीर उसके राज्य है, अगर यह वहीं है तो मानना होगा कि करमीर उसके राज्य है।

में सिम्मिलित था।

तोरमाय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरकुल डुबा
(लगभग ई० स० ४०२) उस काल मे हिन्दुत्तान
(लगभग ई० स० ४०२) उस काल मे हिन्दुत्तान
मिहिरकुल की स्थिति हूंच्य साप्ताच्य के अनेक प्रान्तों में से
एक के समान थी। हुच्च साप्ताच्य का प्रधान
केन्द्र हेरात के निकट वामियन नामक स्थान था। केई बीड और
जैन लेदाक इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि मिहिरकुल भारत के
शालिशाली सम्रार्टों में से था। उसके नाम. से सब भय राते थे
और उसके कह करनें की याद उसके याद भी बहुत दिनों तक ताजी
बनी रही। करमीर पर उसने अपना कव्या बनाए रखा और कहा
वाता है कि उसने सुदूर स्थित सिहल पर भी ख्रवना खरिकार
जमाने का प्रधान किया था। कि

<sup>\*</sup> कश्मीर के इतिष्ठच में उचके इच आक्रमण का निम्न वर्षे ग्रांविर है— "खुतो एक दिन देशा कि उसकी रानी सिंहल-का बना हुआ करहा अपने बच पर खोल हुए है। इस कपड़े पर निर्श के राजा की अबसी खाल लगी हुई थी। इस मालयोगिक अपमान से उसेनित होकर उसने निश्चय क्रिया कि वह इस शांका का तक्षा उसर कर छोड़ेगा। पलता वह शिंहत गर्मा वहाँ के राजा की परस्पत किया और वर्षों से लीटते समय दिल्य के खोल, मरागट, लगा तथा अग्य राजाओं की शिंक की छिन्न-भिग्न करने में समलता प्राप्त की। जैन और बीद धर्म के प्रति भी यह अस्यन्त कृता के समल प्राप्त की जैन तथा औद प्रयो में इस कृतत का उत्लेख है। गुष्पद्र नामक एक जैन केलक ने सक श्रव और प्रति हत राज के स्व म

मिहिरकुल राजिशाली था, लेकिन शीम ही उसे एक संगठित विरोधी मोर्चे का सामना करना पड़ा । जैन हुएगें वा पतन लेखक गुएभद्र के शब्दों में 'मानव जाति का राज के कूर इत्यों ने समी को विद्युच्य कर दिया। गुप्त नंदा के शाद हुनों से अपणी' इस राजा खालादित्य ने सभी को विद्युच्य कर दिया। गुप्त नंदा के राजा खालादित्य ने सभी को विद्युच्य कर दिया। गुप्त नंदा के साम के उन्हें पराक्ष किया। पूर्ण रूप से मिहिरकुत को मन्दसोर के जनेन्द्र यशोधमंन ने, ई० कर ४३३ से इन्हें पराक्ष किया। कुछ लेखकों का कहना है कि यह यशोधमंन और गाधाओं में प्रसिद्ध किमादित्य रोनो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन यह वह यिकमादित्य नहीं है जिसने यिकम संवन् की नीव हाली थी। अ

मिहिरकुल का इतिहास इमके याद सत्तेष में बताया जा। सक्ता है। बालादित्य ने उसे परास्त कर बग्दी बना हुए साम्राज्य का लिया था, लेकिन जैसे भी हो, उसने अपनी राज्यस्त । सुक्त करा लिया। मुक्त होने के बाद अपनी राज्यसके पत्र और माई ने अधिकार जमा लिया है। इसके बाद उसने करामीर के राजा के यहाँ जाकर राराए की और आगे चल कर अपने गरएदाता करामीर के राजा के वहाँ जाकर राराए की और आगे चल कर अपने गरएदाता करामीर के राजा वो धोसा दिया—विद्रोह का

उत्तकां उल्लेख किया है और उत्तकी जन्म-तिथि महाबीर के निर्वाद्य से १००० वर्ष बाद घताई है थी, में० बी० पाठक के खादवार, है० स० ४७२ होनी चाहिए। वहा बाता है कि उत्तने ४२ वर्ष तक रावव किया था। ( देखिए इताल कुन 'ए-दिस्ट्री खाक हन्डिया, भाग २, पृष्ठ १५६-४)

पडयत्र रच उसे सिहासन च्युत करने में सफलता प्राप्त की। इस

प्रकार यह करमीर का राजा बन बैठा।

बाबटर होएटल ने जि॰ श्वार० ए० एत० (१६०६) में इस बात का विवेचन किया है कि बसोवर्धन और विकामादिख एक वे श्वीर इस निर्मुच पर पहुँचे हैं कि ऐला मानने में मक्त कारण मोजूर हैं। कपातिस्वागर में एक विकामिदेख राजा का उल्लेख है नियने ग्लेच्यों के सपूर को मौत के पाट उतारा था—पहाँ तक कि जारस के राजा निमयक को भी उतने परास्त किया था। जैसा देख चुके हैं, इसी समय लब वह करमीर और आन-पास के प्रदेशों पर शासन कर रहा था, बशोधर्मन ने उस पर— हुगों पर—विजय प्राप्त की । कृष्टिल उपायों से प्राप्त करमीर के राज्य का उपमोग मिहिरकुल द्यक्षिक दिनों तक न कर सका, क्योंकि उसकी मृत्यु शीघ ही हो गई। उसकी मृत्यु के याद उसका मान्नाज्य अधिक दिनों तक नहीं रह सका। इस राज्य के आक्सस की घाटी वाले प्रदेश ४६२ और ४६७ ई० के बीच तुर्के श्रीर परियनों के संयुक्त प्राक्रमणों के अधीन हो गये और, परिणामतः हूण साम्राज्य का श्रीधकांश भाग तुर्को के हाथ में चला गया।

हूण भारत में कोई प्रत्यज्ञ चिन्ह नहीं छोड़ गए। उनकी सभ्यता में ऐसी कोई बात न थी जिसे भारत के निवासी श्रपनाते। एक चीनी यात्री शुंगयून ने, जिसने ईसा संवत् ५२० में उत्तर-पश्चिमी भारत की चीनी यात्री यात्रा की थी, हूण-दरवार का वर्णन किया है। श्गयन

इस वणन में हुणों के आचार-व्यवहार और नीति रिवाजों का र्व प्रवा प्रवा के अवस्थित है। विश्व विद्या के शहरों में—पिहाड़ी निर्वेष रोचक विद्यारण मिलता है। शुंतयून के शहरों में—पिहाड़ी निर्वेष एकथालाइटो की भूमि को सीचती और उपलाऊ बनाती हुई उनके घरों के सामने से बहती थीं। उनकी विद्यों के चार्र और परकोटे नहीं थे श्रीर श्रपनी सुरहा तथा शान्ति के लिए वे स्थायी सेना रसते थे। यह सेना बरावर यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। ये लोग फेल्ट्-कपड़ों का प्रयोग करते थे। गर्मियों में पहाड़ों की ठड में शरण लेते थे। जाड़ों में गाँवों में विधार जाते थे। उनके पास कोई लिखित भाषा न थी और उनके आचार-व्यवहार के नियम दोप-पूर्ण थे। शालीनता से वे श्रधिक परिचित न थे। सीरमण्डल का उन्हें ज्ञान न था। वर्ष के विभाजन में उन्होंने महीनों को नहीं रहा था, न पीड़ अविरिक्त मास उनके यहाँ था। मान को बारह बरावर भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया था । सभी पड़ोसी राष्ट्रों से वे नखरान वस्त करते। पूर्व मे सोटान तक और पश्चिम में फारस तक — हुल अपूण करता । पूज म स्वाटान तक खार पाध्यम स कारस तक हैं कि मिला कर पालीस देशों से वे नजराना उगाइते थे। संगीत के लि उनके पास किसी प्रकार के कोई बारा-गंत्र न थे। ये राजधराने की सहिलाएँ राजसी वस्त्र पहनती थीं जो तीन छुट या इससे भी खिक घरती पर लटकते चलते थे। खपने तबे कपड़ों को संसाज कर चलने के लिए वे सेवकों की टोली रस्त्री थीं। सिर पर आठ फुट या इससे भी लम्या सींग पहनती थीं। इस सींग का तीन फुट भाग लाल रंग से रंगा होता था। घनी खीट निष्म 'सव का खपना खता रंग का पहनावा होता था। इसमें वर्षों की चारों जातियों (कन्नीलों) के लोग सम्मितित थे। ये सव से खिर कि पारिशाली थे। इनमें अधिकांश बुद्ध में विश्वास नहीं रखते थे, छिम देववाओं की पृता करते थे। जीवित पशुओं की मार कर उनका मॉस खाते थे। सात बहुमूल्य परार्थों का वे प्रयोग करते थे— जिन्हें सभी पड़ोसी देश में द से ताते थे। हीरे भी उन्हें बहुसंख्या में मिलते थे। 'कि

शासक जाति के रूप में यशि हुणों का लोप हो गया, फिर भी एक शती पर्यन्त वनके आक्रमखों का वत्तर भारत भारतीय त्रावादी के समाज और उसकी आवार नीति पर गहरा

में हुएों का मिश्रण प्रभाव पड़ा। शासन-सत्ता का व्यन्त हो जाने के धाद भी हुएों के व्यसन्बद्ध दल, पहाड़ी प्रदेशों में

अपने सुरित्तत गढ़ बना कर, बिना किसी बाधा के, जीवन-वापन करते रहे। सनय की गित के साथ-साथ उन्होंने 'राजा' की उपिध धारण की और श्रेष्ट भारतीय आर्य परिवारों से विवाद-सन्वन्ध स्थापित करने में उन्हें किसी फिठनाई का सामना नहीं करना पड़ा। है वक का कहना है—'' इसमें कोई सन्देह नहीं कि," " आज के राजपूर्तों में जो अनेक श्रेष्णियाँ दिलाई पड़ती हैं, वे उस विदेशी रक्त मिश्रण का परिणाम हैं जो चीधी से छठी शती तक, और वाद में भी, भारतीय-आर्य समाज में होता रहा।" इसी विद्वार है बल का यह मी मत है कि इस जातीय मिश्रण के फलस्वरूप हिन्दु आं की आपार-मीति का स्तर भी चहुत कुछ गिरा। अनेक गदी प्रधाओं के प्रचलन का वहुन कुछ वहीं कारण हुआ। हैवल का तो वहाँ के कर्क कहना है कि हुणों के भारत में पदेश के साथ ही आर्यों की राजनीतिक धारणाओं का भी पतन हुआ और जन-संगठनी—समाओं आदि—का प्रभाग धीरे-धीरे कीण होता गया। परिणाम वह हुआ कि राजसत्ता वजरोत्तर निरंकुश होतो गई। "पूर्वीय

<sup>\*</sup> देखिए बुद्धित्र रिवार्ड ग्राफ दि वेप्टन वहने, भाग रे, पृष्ठ xc xeil मीक मिभ्रो सन्यासी कासभात ने राजा गोहला का वर्णन किया है जो हुन्यों पर (वाँचवीं रातो के मारम्भ में ) शासन करता या ग्रीत सम्मन्तः चीनी यात्री की मेंट उसी से हुई थी।

निरंकुशता तातार था संगोलियनों की देन है। भारतीय व्यार्थ परस्तर ने उसे कभी स्थीकार नहीं किया। "७ ऐसा माननेका कारमा यह है कि इम समय तक राजपुताना के प्रदेश में जो 'सेर' (Meins) वस गए थे, वे या तो हुए जाति की किसी प्रमुख शासा का अंग ये या उससे घनिष्ठ सम्यन्य रखते थे। राजपुताना में अपेक ऐसे नार हैं जो इम क्योंले के नाम 'सेर' के आधार पर खें गए हैं —जैसे खनसेर, जैसलसेर कोमलसेर। लेतकों का एक वर्ष प्रमानता है कि हुएों का भारतीय जेनता पर उच्लेखनीय प्रभाव पड़ा।

गुप्त साम्राज्य के पतन श्रीर हूर्यों के विस्कोट के फलस्वरूप श्रमेक प्रान्तीय राज्यों की रथापना हुई। श्रमहो यक्षमि ते मेंत्रक परिच्छेद में हम इसका वर्षीन करेंगे। इसमें एक

प्रारम्भिक राज्य बहामि के मैनकों का था। यह सीराष्ट्र में खापित हुआ था। इसकी राक्ति २५० वर्ष से भी अधिक तक कायम रही। कहा जाता है कि ये लोग वही थे जो मेहर या मेर नोम से, काकी शक्ति के साथ, राजपताना और सीराष्ट्र के प्रायद्वीप भाग में बस गए थे। मिहिर अधवा मेहर (मेर) शब्द पर्व कार पर्वायवाचे है। भटाके सेनापित हम बंग का सरवापक था। वह और उसका उत्तरिकारी धारसे केवल सेनापित कहलाते थे। लेकिन इनके वाद जो होएसिह हुआ, उसने महाराज की उत्तिथि धारण कर सी थी। होएसिह है आ उसने महाराज की उत्तिथि धारण कर सी थी। होएसिह के बाद भूवसेन हुआ। यह परा वरा प्रथम प्रथम भागवत कह कर उन्तेय किया गया है। उसके पूर्विकारी शिव के उत्तरस्व थे और उसकी मतीजी थीड थी। उसने चलिम में एक मठ उत्तरस्व थे और उसकी मतीजी थीड थी। उसने चलिम में एक मठ (विहार) चनवाया था। इस बंदा के धानक राजा बौदानुरागी थे और राजादित्य, जो धर्मादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक उत्तरस्तीय शासक था। कनीज के राजा हर्ष वा जब उदय हुआ और उसकी शक्ति बढ़ने लगी तो इस बंदा का महत्व पट गया और पटता गया। चीनी बाती हुएनसांग ने इस बहाभि राज्य और उसके राजा वीनी हुएनसांग ने इस बहाभि राज्य और उसके राजा वीनी वानी हुएनसांग ने इस बहाभि राज्य और उसके राजा हुस कर कर पर की सो से प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क

देलिए देवल कृत 'हिस्ट्रो श्वाफ ग्रामिन रूल इन इन्डिया' पृथ्ठ १७७ ।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद ईसा की साग्वीं शती हर्षवर्धन-चालुक्य श्रोर पछा

[१] हर्पवर्धन श्रीर हरनसांग

हूणों के आक्रमण और वसने के फलस्वरूप जो गड़पड़ और उथल-पुथल हुई, उसने पुराने राजनीतिक विमाननों और राड्यों में बहुत कुळ बलट-फेर किया। अनेक पुराने राज्य विलीन हो गय, उन की लगह नये राज्यों ने जरम लिया। इन नये राज्यों में एक पूरी काठियावाड़ में यलाभी था। मैंत्रक वश इस पर राज्य करना था। यह वंश, मूलतः, हूण मिश्रण का परिणाम था। छुड़ इसका संस्थाप क भरा में सेना था सेनायि था श्रीर स्पतंत्र होने के बाद भी अपनी इस उपाधि को धारण किये रहा। उसके पुत्र इंसा संत्रम् छुठी राती के प्रारम्भ के लगभग तक शासन करते रहे। इन्होंने अपने को हिन्दू-धम के रंग में रंग लिया था और सुव्यात चीनी बात्री हुपनसाग के समय में ये अच्छे चित्रम माने जाते थे। हुएनसांग ने ईसा सवन् ६४१-२ के लगभग पश्चिमी भारत की बात्रा ही थी।

इस यंश का राजा ध्रुवसेन (ईमा संवत् ६२०—४०) थानेरवर के मुमिसद राजा इपेवर्धन का दामाद था। अनेक आक्रमणों में उसने उसका साथ दिया था और उस समय प्रयाग में मीजूद था, जम चीनी यात्री हुएनसांग की उपियति, में, दानमहोस्सव का उसने आयोजन किया था। धु बसेन के बाद उसका पुत्र धारकेन सिंहासन पर वैठा। उसने अपन वड़ी बही उपाधियों के साथ चक्रवर्ती की उपाधि भी धारण की। उसकी राजधानी वलभी को, ईसा संवत् ७०४ के लगभग, अरवों ने नष्ट अष्ट कर दिया था। इस प्रकार,

देखिए गत परिच्छेद वा श्रतिम पैरामाक। साथ हो छो० बी० वैदा इत 'हिस्ट्री श्राक मेडीविश्रल हिन्दू इन्डिवा', मात १, परिच्छेद ७।

कर लिया।

तंत सी वर्ष के शासन के बाद, राजधानी खीर समूचा राज्य, दोनों विलीन हो गए। इस वंग के श्राभिन्तेकों से पता पलता है कि उत्तरी गुजरात और पूर्वी काठियावाड, जो उनके शासना धीन पे, सम्पन्न श्रवस्था में थे और उनका शासन सुज्यवस्थित तथा सुनियोजित था। घरती की नापजीख (पन्दोवस्त) साबधानी के साथ की गई थी खोरे खेती का प्रयन्य अच्छा था। व्यवसाय खोर विद्या की टिप्ट से बसभी एक अच्छा खोर उल्लेखनीय फेन्ट्र वन गई थी।

गुजेरों का एक क्ष्मीला हूंगों के मिश्रण की देन था। राजवूताना के खाबू पहाड़ के उत्तर-पश्चिम में भीनमल भीनमल कं गुर्जर नामक प्रदेश में इन्होंने ख्रुपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। कैम्वे की साड़ी पर त्रादि मड़ींच में भी इनका एक शास्त्रा-राज्य स्थापित था। भड़ोंच में गुर्जरों का शासन छठी शसी के मध्य से आठवी शती के मध्य तक फलता फूलता रहा। यहाँ ये सम्भवतः भीनमल से ही आद थे और वहाँ के राजा के ऋषीन भी थे। यलभी के शामकों के साथ-ही साथ इनका भी लोप हो गया। बनके दान फुरवी ्तानका क साथ दा साथ इनका मा लाव हा गया। उनक दान करने से माल्दा होता है कि वे सूर्य की उदासना करते थे। उनका नाम इस देश साथ मदा के लिए लगा गया है। आल भी वह प्रदेश गुजरात कहताना है। आगो जन कर इस देखने का प्रवस्त करेंगे कि भीनमल के गूर्जरों ने कन्नीज पर कैसे विजय प्राप्त की और नवीं शती में, उत्तर भाग्त में, सर्वोपिर सत्ता का स्थान उन्होंने कैसे प्राप्त

मालवा त्रीर गंगा की घाटी में जो कतिपव राज्य स्थावित ही नाजना जार नेपा का पाटा म जा कातपुत्र राज्य स्थापित के स्थापित की सार्वेद कर स्थापित की सार्वेद कर स्थापित के सीर्यों का राज्य संव किया है सीर्यों का राज्य संव किया है सीर्यों राजाओं के सार्वेद के सुनी से पनिष्ठ सम्बन्ध था। सार्वेद सुनी से पनिष्ठ सम्बन्ध था। सीर्यों के सुनी से पनिष्ठ सम्बन्ध था। सीर्यों को सहारा। धिराज की स्थापित से स्थापि

मौलिश्यों से सम्बन्ध में तीन सीतों से इमें तर्बद्ध आनहारी प्रात होतो है—प्रदानद का सिला-सेन्स, देववर्णक शिला केल और हवंबमैन का त्रशास का गुरू सेना।

ने हुगों से घोर युद्ध किया। विंध्य से श्रवय श्रीर सुदूर पूर्वमें वंगाल तक उनके राज्य का विस्तार था। मौखरियों ने मगध के क्रेंब भागपर भी विजय प्राप्त कर लीथी और इनके वंश की एक शासा गया के पास के प्रदेश पर शासन करती थी। सर्ववर्मन के बत्तरा-धिकारियों में एक राजा का नाम गृह्यमीन था। उसने हुपैवर्धन की बहन से विवाह किया था। वह मालवा के एक राजा द्वारा, ६०६ में, युद्ध करते हुए मारा गया। १३ जब सब से श्रन्तिम मौलरी राजा मारा गया तो उसकी विधवा छ। राज्यश्री, जो थानेश्वर के के राज्यवर्धन और हर्पवर्धन की बहुन थी, बन्दी बना ली गई। राज्यवर्धन ने प्रतिहा की कि वह अपनी बहन के इस अपमान का बदला लेगा। मालवा के राजा को उसने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, साथ ही स्वयं भी शर्शाक-द्वारा मारा गया। † शर्शाक मध्य वंगाल का राजा श्रीर मालवा के राजा का मित्र था। हर्ष ने, जो राज्यवर्धन का छोटा भाई था, इस पर प्रतिज्ञा की कि यह अपने वश के इस दोहरे अपमान का बदला लेगा। सन्तानविहीन अपने बड़े भाई का वह स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। उसने तुरंत अपनी बहुन की रखा की जो इस बीच बन्दीगृह से निकल भागी थी और विध्य के जगलों में छिपी हुई थी। इसके बाद सम्भवतः उसने शशांक को पराज्ञित किया। राज्यश्री की स्थोर से कन्नीज खीर शेष सीन्यरी प्रदेशों को भी हर्प ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार थानेश्वर का हर्ष महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने योग्य पद तक पहेंच गया।

मालवा के यशोधमंत की मॉलि श्राशां का उदय और अस्त उल्का की तरह हुआ था। उनने बगाल के राज्य का विस्तार दिल्ला में गजम और पश्चिम में फक्षोज तक कर लिया। मोलिरियों और यानेश्वर के राजा की एयुक्त शक्ति का सामना करने के लिए उसने मालवा के राजा के साथ गठअञ्चन किया। श्राशां अपने प्रतापी सैनिक जीवन को छाप अपने पीछे छोड़ गया। कम से कम हैसा स्वत् हस्ट तक उसने शान के साथ राज्य किया था।

<sup>†</sup> मगव के परवर्ती गुप्तों के ज्ञलाबा सम्भवत. गुप्तों का एक छान्य संख्य मालबा पर शासन कर रहा था बिसने अपभी सत्ता गुप्त साम्राज्य के हिम-भिन्त हो जाने के बाद स्थापित की भी श्री विस्ता, ममुतन करने के लिए मौलरियों से बराबर स्थानं चलता रहा। देखिए सी० बी० वैद्यञ्जत 'हिस्ट्री आरफ मेडीविज्ञल हिन्दू हिट्टया, मागर, पृष्ठ ४०)

हर्पवर्धन के पिता प्रमाकरवर्धन दिल्ली के निकट थानेश्वर श्रीर धर्म चेत्र कुरूचेत्र के राजा थे। श्रवने वंश हर्प मा थानेश्वर में के वह चौथे राजा थे। बलभी के साथ-साथ ही राज्यारोहरण इस राज्य वंश की भी स्थापना हुई थी। उसका लोहा सभी मानते थे—हूरण, सिन्धु के वेसिन के

राजा और गुजरात तथा मालवा के कानून आदि का बंधन न मानने वाले लटा—सत्र उसके दवाव का अनुभत्र करते थे। प्रताप-शिला के नाम से वह प्रसिद्ध हुए, किन्तु ईसा संवत् ६०४ में ही, जब वह हुर्णो के विरुद्ध मोर्चा ले रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई।

अपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन को उन्होंने हुगों से लड़ने के लिए भेजा था। राज्यवर्धन ने किस प्रकार हुगों को पराजित किया, किस प्रकार मालवा के गुप्त नरेश के साथ युद्ध किया और अन्त में किस प्रकार राशाक गौड़ के हाथो मारा गया, यह पहले ही कह चुके हैं। इसके बाद उसके छोटे भाई हुए ने युद्ध जारी रसा श्रीर इस प्रकार उसने श्रपनी दिग्विजय मा श्रीगरोश किया। हुए ने पहला श्रामियान विभ्य की छोर किया और वहाँ कुछ जंगली सरदारों की सहायता राज्य जाराज्या जार पहाछ छ जगला सरदार या सहाय से अपनी बहन की, उस अधसर पर जब वह अपने-पार्ष ज्याग में मोंकने जारही थी, रत्ता वी। इसके बाद, एक बौद्ध सन के प्रभाव में, वह और उसकी बहन दोनों बौद्ध घर्म की खोर आकृष्ट हुए।

ऋपने शामन के प्रथम ६ वर्षों में हर्ष को निरन्तर संघर्ष में

रत रहना पड़ा। यह वह समय था जब युद्ध-हर्प की दिग्जिय कला काफी प्रशति कर चुकी थी। हाथियों पर हीदे कसे जाते थे खीर सैनिक शिरस्नाम् पहनते

थे। चीनी यात्री हुपनसांग ने इस फाल का प्रामाणिक वर्णन किया है। उसके कथनातुमार हर्पने 'पाँचों हिन्द' पर विजय प्राप्त ची थी। १६८ ये पाँचों हिन्द थे-पजाय, फलीज, गीड (बगाल) मिथिला ऋोर पदीसा ।

वाण् हर्प के दरधार का सब से श्रेष्ठ रत्न था। उसने ऋपने जिस संरक्षक को नायक बना कर उसके अनुसार संस्ट्रत साहित्य में एक

देखिए टी० घाटम इत ' श्रॉन युवान न्यात्त ट्रेल्स इन इन्मां' माग १. gez ₹ € <del>---</del> ¥

पेतिहासिक प्रेम-गाथा 'हर्पै-चरित ' लिखी थी चसने परिचमी बलमी को घुटने टेकने पर वाध्य किया ! इसके अलावा कूच, सुराष्ट्र श्रीर सिंध पर भी चसने विजय प्राप्त की श्रीर श्रासाम का राजा

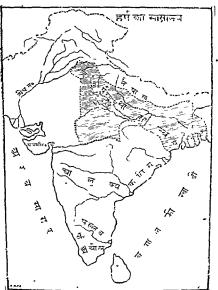

तो प्रारम्भ से ही उसकी मित्रता श्रीर संरक्षण के लिए लाबायित या। हर्ष ने नेपाल पर भी विजय प्राप्त की थी या नहीं, यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन सम्भवतः नेपाल ने उसके प्रमुख को स्वीकार कर लिया या। १३० केवल विध्य की खोर हुएँ की प्रगति में बाधा पहुँची खोर दक्तिया के नरेश पुलकेशी द्वितीय चालुक्य ने उसका विरोध किया।

इसी चालुक्य नरेश के हाथ से हुएं ने यलभी को छीना। ईसा संवत ६२० में हुएं ने विश्य की जोर प्रध्यान किया। अन्तिम युद्ध जिसका हुएं ने संचालन किया और जिसका उत्लेख मिलता है, ईसा ६५३ में गंजन में हुआ था। इसके याद उसने अपना फवय उतार कर अलग रात दिया और अपने जीवन का गेप भाग शान्तिस्थानत तथा धर्म कार्य करने में विताया। आशोक का हृद्य तो एक ही युद्ध — किता युद्ध — से विरक्त हो गया था, लेकिन हुएं ने अपने जीवन के सेतीम वर्ष युद्ध चेत्र में विताय। ईसा सवत् ६०६-४३ तक — ६ वर्ष तक —तो उसने निरन्तर, अवाघ गति से, युद्ध किया और रोप वर्षों में, थीच-थीच में, छुद्ध अवकाश भी लेता रहा। इतने वर्षों तक युद्ध करने के वाद उसका मन भरा और उसने अपनी तलवार को न्यान में रस्त लिया।

हुपै के माझावय में गांगा की घाटी का समूचा प्रदेश, वंगाल के कुछ भाग हो हो कर, उड़ीसा और पंजाय का कुछ भाग, राज-कुछ भाग को छोड़ कर, उड़ीसा और पंजाय का कुछ भाग, राज-प्रताना और मध्य भारत, मिम्मिलिन थे। दिस्सण में नामंदा तक और परिचम में गालवा, गुखरात और काठियावाड़ तक उसका प्रभाव पंपायित था। इन प्रदेशों का शासन, वस्तुतः, स्थानीय राजाओं के हाथ में था। हुपै के साम्राज्य को नीम केवत सैनिक वल पर नहीं पड़ी थी, यहिक उसका ज्यापक प्रभाव और मित्रवापूर्ण ज्यवहार

ौदेति 'बी॰ ए० समय इत 'ग्राली दिस्त्री चात इतिहयाँ चीना

<sup>•</sup> नेपाल श्रमुक्तन ने अपने श्रीम लेटों में श्री इपें संतर् ( बो ईसा संवत् ६०६ — ७ में मारम्म हुला ) का प्रयोग किया है। इस सीम लेटों में उसका काल में उपर भारत में क्यापक प्रचलन था। इस श्रीम लेटों में उसका वर्षन सामत्य या महाशामन के स्वय में हुझा है। नेपाल के इतिहुचों से बना पलता है कि उसके राज्यारेह्या में ठीक पूर्व निज्ञमादिख नेपाल झावा था सीर उसने भ्यत संवत् के नेवां स्थावित किया था। सम्मत्यः विकासित से यह खायत हुएँ के नेवाल बाकमध्य से है। नामी में गई शीर्य संवत् ना प्रयोग गुरू दुआ होगा।

भी काम करता था। उसकी सेना प्रमुख्यतः हाधी, पोड़ों और पैदल सैनिको से बनी थी। चीनी यात्री का कहना है कि शान्ति काल की उसकी सेना, में ६० हजार हाथी और एक लाख घुडमबार थे। मैनिक लंदे भालों और चीड़ी डालों, फरां, तलवारी और दी सुसलित होने में निलते थे। हाथी प्रमुखतः मेंट में निलते थे, उन्हें जंगलों से भी पकड़ कर मंगवाया जाता था। घोड़े दूर धिव देशों, फारस आदि, से मंगवाए जाते थे। सेना मे ऊँटों का भी प्रयोग होता था।

ऋपने राज्य के विभिन्त प्रदेशों का निरीच्या करने के लिए हर्प बहुषा यात्रा करता था। ये यात्रार्य पूरे राजसी हर्प की निरीक्ष्ण- ठाठ चाट के साथ होती थी। साथ में ऋषीनस्थ

यात्राएँ सरदार श्रीर बहुत से श्रनुचर रहते थे। हुपनसांग का हुपे से प्रथम साज्ञारकार उस समय हुआ जब वह श्रपनी गजम श्रीर डईसा यात्रा से लौटा था। हुप श्रप्तधिक ट्यस्त रहता था। "श्रपने दिन को तीन भागों में उसने विभाजित कर रसा था-जिनमें एक भाग राज्य श्रीर धर्म के कार्य के लिए

नियत कर दिया था।" मंत्रियो की एक परिषद् राज-कार्य में हुएँ की सहायता करती थी। पदाधिकारियों की संख्या भी काफी थी

थी । पदाधिकारियों की संख्या भी काफी थी शासन की व्यवस्था जिन्हें पारिश्रमिक जागीर के रूप मिलता था। सैनिकों को उनका बेतन नगद दिया जाताथा।

सरकारी खाय राज्य-भूमि के कर से होती थी। इनका एक वीधाई वह-वहे पदाधिकारियों के पास भेंट स्वरूप चला जाता था और दूसरा चौथाई सरकारी और सार्वेअनिक पूजा कार्यों के मद में जाता था । वहें बड़े जनहित के निर्माण-मांची में मजदूरों को अम करने के लिए बाध्य किया जाता था। ते के लिए बाध्य किया जाता था। लेकि इस खनिवाये अम की उन्हें मजदूरी दी जावी थी। हुए-साग के कथनातुसार—शासन कार्य ईमान्दारी के साथ किया जाता था और प्रजा सन्दुष्ट थी, लोगों का एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार होता था और उनका नैतिक आवरण विश्वत था। उस काल का द्यह विचान काफी कड़ा था। कितने ही खरायों का दरह खान-छेद के स्तर में दिया जाता था। कितने ही खरायों के पी जिनके लिए लोगों को नगर से वाहर निकाल दिया जाता था और जीता में रहने के लिए ये बाध्य

होते थे। कर का बोक्त हल्का था। पैदावार का एक छठा भाग भूमि-कर के रूप में लिया जातत्था। श्रायात कर भी भारी नहीं था। सीमा स्थित चुंगीघरों पर कर वसूल किया जाता था। नदी और स्थल मार्ग से श्राने वाले सामान पर भी कर लिया जाता था। १८

हुए की शासन-व्यवस्था और उसकी प्रजा की स्थिति का

हुएन्सांग ने बहुमूल्य श्रीर सब्चा वर्णन किया हुएन्सांग का वर्णन है। विदेशों में भारत 'ब्राह्मण देश' के नाम से प्रसिद्ध था। शिक्तित वर्गकी भाषा मंस्कृत थी। इस वर्ग में वौद्ध भी सिम्मलित थे। सर्व श्रेष्ठ कोट की संस्कृत का-लिंगित तथा भाषित रूप में - उन दिनों हुए के राज्य ( मध्य भारत) में प्रचार था। प्राक्षकों के अनेक सम्प्रदाय उन दिनों पाए जाते थे—संन्यासी दार्शनिक थे और जैन महायज्ञम्यी तो ये ही ? "कीद्ध धर्म में जन दिनों हास के चिन्ह दिखाई पद्दने लगे थे जय कि हाह्मण अपेज्ञाइन उन्तत अवस्था में थे। बीढों केदो वात । जाबस्य अपन्यश्चित उत्तव अपस्या में या नावा कि से सम्प्रदार्थी महायान श्रीर ही त्यान में—विभाजित होने पर ही समाप्ति नहीं हुई, वरण चीद्ध श्रीर भी श्राने बढ़कर छोटे-छोटे श्रात हुई में विभाजित हो तए। इन दलों का श्रपना अलग श्रातम साहित्य था जो उनके श्रपने-श्रपने मठों श्रीर विहासे में वैवार हुआ था। भू वीद्ध मठ काफी संख्या में थे श्रीर शिहा के

हे देखिए आरं मक्त्री कत "मैन एन्ड बाट इन एन्सेन्ट इन्डिया", पुष्ट १७६।

चीन की तुलना में हुए-छांग को मारत में वर का बोक्त इलक्ष प्रतीत हुआ। यही बात बहुँ की शासन व्यवस्था के बारे में भी उसे प्रतीत हुई। उसने इसका उल्हेख किया है कि व्यक्तियों से वेगार नहीं ली बाती थी श्रीर वेगार-प्रथा गाम की यहाँ कोई चीज नहीं थी। पुरस्कार या मेंट-रूप में घरती का दान बहुधा किया जाता था और पदाधि गांग्यों के साथ यह रियायत साधारण यात हो गई थी। सरकारी आय अर मही में विमाजित थी (१) सरकारी सर्च और थार्मिक कुत्वों के लिए (४) उच्च अधिकारियों की सहायता के लिए (३) विदानों को पुरस्कृत करने के लिए (४) विभिन्न सम्प्रदावों को भेंट करने के लिए। सूमि-कर पाँच प्रकार का था-तुला-माथा । पैदाबार का एक भाग, नगद या सेवा के रूप में, इश्री सरह श्रान्य कई रूपों में भी कर वस्त किया जाता था। (देखिए 'श्राँन सुवान न्वांग,' शे॰ वार्सं कृत, भाग १, पुष्ठ १७६-७ और युनुफ श्रली कत मेडोविश्रल इन्डिया, पुष्ठ २१,

केन्द्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। इन मठों में विशेषकों को तैयार किया जाता था। सापारण यात्री भी चाइर से आकर इनमें अध्याद करते थे। इनमें विशेष रूप से उन्लेखनीय मठ बुढ गया का महाचीध मठ था। इसमें १००० बीढ संन्याती मठ बुढ गया का महाचीध मठ था। इसमें १००० बीढ संन्याती का मठ खाइत बहा खीर विख्यान के लिए प्रसिद्ध थे। नातन्या का मठ बहुत बहा खीर विख्यान के सारत का विद्याकेन्द्र बन गया था। ७ इसमें दम इजार विद्यर्थी और डेंद्र इजार शिक्षक रहते थे जो पेहिक विषयों की भी शिक्षा देते थे। ब्राह्मणों के विद्याक्यवन का भी यहाँ समुचित प्रवन्य था। इस तरह के मठों और शिक्षण-संधाओं के फत्तरकरण देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हो गया था। बाह्मणों के चेश में प्रवापक प्रशास हो गया था। बाह्मणों के देश में प्रवापक पर्यो अनेक पंथों और सम्प्रदायों में बँट गए थे। इनमें एक सम्प्रदायों की सोन वांत्रों ने वितन मठों को देशा बनमें प्रत्येक में महायान और हीनमं वांत्रों ने वितन मठों को देशा बनमें प्रत्येक में महायान और हीनमान दोनों मम्प्रदायों के मिन्न सम्प्रदायों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों का वितन सम्प्रदायों के वितन सम्प्रदायों का वांत्रों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों सम्प्रदायों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों के वितन सम्प्रदायों का वांत्रों के वितन सम्प्रदायों की वांत्रों का वांत्रों के वांत्रों के वांत्रों की वांत्रों की वांत्रों का वांत्रों के वांत्रों की वांत्रों की वांत्रों का वांत्रों की वांत्रों की वांत्रों के वांत्रों की वांत्रों क

<sup>े</sup> शय ही उनकी दूषरी पुस्तक "इर्ष (रूलर्ष ग्राफ इन्द्रिया ) का वॉचर्या परिच्छेद देखिए।

<sup>♣</sup> नालन्दा के शिव्हक और विद्यार्थी किसी एक सम्प्रदाय या पव के अञ्चल्यों न होकर क्यों प्रकार के होते थे और उनमें बहुत्या धादिषशद एउन-मंडन और शाख्यार्थ चलता रहता था। इस वादिषशद के कलास्वरूप स्व विद्यालय के शैदिक कीयन का स्वर बहुत जेंचा था। अर्थ्ययन और सदिवाद में उनके दिन बहुत तेंबी के साथ बीत जाते थे और उनका मन कभी नहीं अथाता था। रात-दिन वे दूर्धी में लिस रहते थे—पुरू और शिष्ठ हुटे और बड़े एक-दूर्धर को पूर्ण मनाने में सायक होने थे। इस काल के महान् पंडितों में पर्यवाल—नालन्दा निवृत्ति बुद्ध के उपये यो के साथ अपनी प्रतिमा का स्वरोध कर सोने में सुत्र कि इस अपनी प्रतिमा का स्वरोध कर सोने में सुत्र कि इस अपनी प्रतिमा का स्वरोध कर सोने में सुत्र कि प्रमानित्र, स्वर्तातिक प्रमानित्र, समान्त्र कुले के लानोदिक सोनक्तर, आपने सम्बन्ध के लानोदिक सोनक्तर, अपने सम्बन्ध के लानोदिक सोनक्तर, अपने सम्बन्ध के लानोदिक सोनक्तर, अपने सम्य के लानोदिक सोनक्तर, अपने सम्य के लानोदिक सोनक्तर, अपने सम्य के कानोदिक सोनक्तर और से मानित्र के पाल्य विपर्ध में कराव्य के सानोदिक सोनक्तर और सोनक्तर के पाल्य विपर्ध में कर्मात्र के पाल्य हिप्य में कर्म क्षित प्राप्त के पाल्य हिप्य मुक्त के क्षात्र के पाल्य हिप्य मुक्त होते के साल क्षेत्र के पाल्य हिप्य मुक्त के क्षात्र के पाल्य होते के साल क्षात्र के पाल्य हिप्य मुक्त के क्षात्र के साल क्षात्र के पाल्य होते के साल क्षात्र के पाल्य होते के साल क्षात्र के साल क्षा क्षा होते के साल क्षा होते होते के साल क्षा होते के साल क्षा होते के साल क्षा होते के साल क्षा होते के साल क्षा होते के साल के साल

के व्यक्ति साथ साथ रहते थे। ब्राह्मणों के देवताओं में विष्णु, शिव ' श्रीर सूर्य सबसे श्रधिक जनप्रिय थे।

कन्नीज को हर्पकी राजधानी बनने का गौरव प्राप्त था। अपने इस गौरव के अनुकूल ही यह नगर मीलों तक र्सामानिक जीवन गंगा के तट पर फैला हुआ था। उद्यान-वाटिकाएँ श्रीर सरोवर भी इसमें श्रनेक थे। इस पाल के सभी नगर प्राय: ईंटों के परकोटे से घिरे होते थे। इन परकोटों की दीवारों पर गुम्बद बने होते थे। धनी व्यक्तियों के घरों में बड़े वड़े कमरे होते थे और इनकी पकी छतें होती थीं। गरीय लोगों के घर ईंट या लकड़ी के होते थे अभीर उन पर छप्पर छाये रहते थे। राज भाग के तिनारे दूवानें बनी थी और हीन पेशा करने वाले कोग-वाधक, भगी और मछिहारे-नगर से बाहर रहते थे। मुद्रा रूप में सोने-चाँदी के सक्कों और कोड़ी तथा छोटे मीतियों क, व्यवहार होता था। प्रत्येक जाति या वर्गका प्रयना पेशा होता था और उद्योग घर्व सप आदि के रूप में व्यवस्थित थे। सभी लोग, विशेषकर हाहाण झीर स्त्रिय, श्रपने पवित्राचरण घीर मीधे-सार्दर्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। ऊँचे वर्ग की खियाँ सुशिचित होती थीं। उदाहरण के लिए हुएं की यहन राज्यश्री ने बीद संत दिवाकरिमत्र से शिक्षा प्राप्त की थी और महाबान निद्धान्तीं पर हुएन्सांग के प्रवचनों को वह भलीभांति समक और सराह सकती थी। कन्याओं का विवाह छोटी आयु में होना था और सती पी प्रधा उन दिनों प्रचलित थी।

समुद्री यात्रा उन दिनों एक माधारण गाँउ थी। हुँप ने पक प्रवास को अपना राजद्व चना कर चीन भेजा या। चीन पा समुद्री-मागे उन दिनों एक जाना-पहणाना मागे था। "हुँप के काल में विदेश-पात्राएँ वाकी होनी थी—बहाँ तक कि दसे हम विदेशी यात्राकों का मुग कर नकते हैं। जाबा भारत का चवनिवेश पन गाया। भारत के पश्चिमी गुजराव-गाँट से लोग काल में नाव्या में पाहर जाते थे। उनके वाहर जाने का एक प्रमुख्य वाहर चुंदा की क्षिप्य स्थापन राजनीतिक विदेश सीर प्राह्मण मां में स्थापन का मार्गिय सेने थे। योशेयहर और प्राह्मणमा के स्थाननाम्म, जो भारतीय भारतीय कला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं, इन्हीं कारीमरों की देन हैं।"क्ष

रासन-काल के प्रारम्म से ही हर्प का बौद्ध धर्म की छोर कुकाब था। वाद में, हुएन्सांग के प्रमाव छोर

चीह धर्म का सरस्त्रण शिसा के कारण, महायान—सम्प्रदाय की खोर यह स्पष्टता; उल्लेखनीय रूप में, खाकुष्ट हुआ। इस मत की खाने यहाने के लिए उसने कन्नीज में महती धर्म-समा का आयोजन किया, जिसमें सभी करद राजाओं, बीद्ध नित्तुओं, विद्वानों, ब्राह्मणों श्रीर जैन परिडतों को निमंत्रित किया। राज्याश्रय में होने के कारण हुएन्सात का प्रभाव, अन्य प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायों और मतों के मुकाबले में, अधिक वा और उसका पताड़ा भारी रहता था। हपंदस तरह की धर्म-मभाओं का प्रति वर्ष आयोजन करता और उनमें बौद्ध भिछुत्रों को विशेष रूप से निमंत्रित करता था। निमंत्रित भिज्ञकों में जो सर्वश्रेष्ठ होते उनका यह अपने गुरु की तरह आदर-सम्मान करता था। बीट्ट मठों को उसने बहुत-द्युव का बर्द आहर का ता है। सी मेंटें दी थीं। कन्नीज के निक्ट एक बहुत बड़ा बीड — मट था। इस मठ को उसने काश्मार से लाया हुआ भगवान, बुद्ध वा दाँत प्रदान किया था। नालन्दा विश्वविद्यालय के चार श्रव्छे महायान प्रचारकों को उसने हीनयाना के प्रभाव को रोकने के लिए उड़ीसा भेजा था। हर्ष के काल में कन्नाज बाद्ध धर्म का बहुत बड़ा फेन्द्र था। साधारणनया अन्य सम्प्रदायों श्रीर मतों के प्रति हुए का व्यवहार

उदार था। प्रति पाँचवें वर्ष वह एक महती सभा प्रयाग की पञ्चवर्षीय का-जो मोत्त महापरिषद कहलाती थी-श्रायो-

सभा , जन करताथा। यह सभा प्रयाग में होती थी। वहाँ यह ऋपना सम्पूर्ण धन दान मे बाँट देता

देखिए श्वार० के० मुकर्जी इत ''मैन ए-ट थाट इन एन्सेन्ट इन्जिया," पुष्ठ १६०-१, श्रीर 'हर्ष', वांचवाँ विश्विद्धेः।

वारा के अनुसार हर्ष बौद्ध धर्म म बौद्ध मिल्लु दिवाकरमित्र के प्रभाव से 🔎 दीचित हुन्ना था। वह श्रौर उसकी वहन दिग्यिजय के बाद बौद धर्म में दीचितः हुए ये। महाबान सम्प्राय की और उनका निश्चित सुकाय हुएतकांग हैं कारण हुन्ना था। हुएन्संग ने हीनयान सम्प्रदाय के बन दीव दिखाए ती वह कारण हुआ था। हुप्राचान कालान. उसकी श्रीर से विरक्त हो गया श्रीर महायान सम्प्रदाय की श्रीर श्राहर है हुआ। (देलिए मुक्जी कृत 'हर्ष', पृष्ठ १४२-३) ۶٤

या। हुएस्सांग ने इस सभा का छठा श्रविवेशन देखा था। इस सभा में सभी देवता- बुद्ध, शिव, सूर्य श्रादि—ममान रूप से सम्मानित किए गए थे।

प्रति वर्ष सम्राष्ट्र सभी बीद्ध भिन्नु को को बुताता था फ्रीर ये प्रापस में वाद-विवाद फरते थे। इम वाद-विवाद में रारे खोटे की परस होती थी। वाद-विवाद के बाद सम्राद्ध थीग्य भिन्नु को कुरस्कार प्रदान करता था और जो भिन्नु गांवती करते उन्हें परह देता था। कहा जाता है कि म्म्राद्ध प्रति दिन १००० बोद्ध मिन्नु को प्रति था। कहा जाता है कि म्म्राद्ध प्रति दिन १००० बोद्ध मिन्नु को प्रति था। कहा जाता है कि म्म्राद्ध प्रति दिन १००० बोद्ध मिन्नु को प्रति था। शांका को प्रति प्रति था। वाह्य को प्रति था। वाह्य के स्वीप्य प्रति को विना ग्रह्म के स्वीप्य प्रति वाह्य की वाह्य की स्वीद की प्रति का स्वा ने सार्व जितक हित के लिय किए वसके कार्यों की ग्रुक्त रख से सार्व जितक हित के लिय किए वसके कार्यों की ग्रुक्त रख से सार्व वा की है और उस ने सार्व नित्र में भी बहुत केंचा स्थान दिया है।

सम्राट् बहुत वडा विद्याभेमी था और विद्वानों का श्रावर करता था। वह स्वय चिव भा और उसका रचना कैराल कें भी थेगी का होता था। अपने बरबार के साहित्य-रकों के काव्य-रचना के लिए वह बराबर प्रोत्साहित करता था। उसने एक बौद्ध नाटक 'नामानन्द' (लसा था। विद्वानों पा कहना है कि इसके अविरिक्त हुए ने साकुर में दो गाटक और किसे ये। कि राज्य मुमि के कर चा लगभग एक चौथाई माग विद्वानों की पुरस्कृत करने में चला जाता था और चौथाई भा व्यवस्थी की लुए होता था। रागिन, संस्कृत और पर्य के के से बसके ये सब प्रयस्त उसकी हुएन स्वयंत्र सामान-प्रणाली की

श्रीर इगित करते हैं । इस सुन्यवस्था का अविकाश श्रेय स्वय सम्राट् को देता चाहिए—वही इस प्रणाली का प्रधान केन्द्र था ।

चीनी ऐतिहा के त्रामुसार हर्ष का मृत्यु ईसा सवत् ६४८ से पूर्व होनी चाहिए —या तो ६४६ के त्रान्त में या ६४७ सामार की मृत्यु के प्रारम्भ में । भारत से हुएन्साग के िदा होने के बाद अधिक दिनों तक हप जीवित नहीं रहा। उसकी एक कन्या थी जिसका विवाह धलीनिरेश से हुआ था। बाता के कथनानुमार उसके एक पुत्र भी था। लेकिन सम्भवतः, अपनी मृत्यु के बाद वह कोई उत्तराधिकारी नहीं होड़ गया और उसका राज्य अशानित तथा खराजकतात्राद में हूत गया। जी कसर रह गई, उसे सुरामरी ने पूरा कर दिया। हप के सिहासन पर उसके मत्री खर्जीन ने अपना अधिकार जमा लिया। एक चीनी प्रथ

के अनुमार उसने एक चीनी मिरान का श्रपमान किया जिसके फलायरूप तिब्बत के नरेश ने उसे ताडना दी थी। । हुएन्साग—जिसका उचाररा युपान च्वाग भी होता है—जितने

भी चीनी यात्री भारत में आए, उनमें सब से हुल्म्सान के भारत अधिक समादत हुआ। बीद विद्वान के रूप में वर्णन का मूल्य उसकी ख्याति सभी बीद देशों में पहुँच गई थी। अपनी यात्राओं में उसने पन्द्रह वर्ष ब्यतीत

धा। श्रपना वाजाश्रा में उसने परद्रह पर उसीत किए थे। ईसा संवत् ६२६ से ६४४ तक यह चीन से याहर रहा और यहुत से बीद स्मृति चिन्हों के साथ श्रपने पर लीटा। श्रपने साथ घंद मधों की घट्टत सी पायह लिपियों को भी वह लेता गया। भारत के प्राया प्रत्येक भाग की उसने याजा की भी—केवल सुद्र दिल्छों भाग की होड़ कर, श्रीर उसने श्रपनी याजा के समसरण 'परिचारी ससार के लेटा पत्र ने नमक संघ में लिखे हैं। श्रमेवता स्था धन्य योत्रशीय भागाओं में इस प्रय का श्रावाद ही घुका है। इस प्रय में उत्तर है। श्रमेवता तथा धन्य योत्रशीय भागाओं में इस प्रय का श्रावाद ही घुका है। इस प्रय में उत्तर केवल तरकालीन राजनीतिक, सामानिक श्रीर धार्मिक श्रयस्थाओं का ही वर्णन नहीं किया है, यरन इस प्राधीन परम्यरा का मी वर्णन किया है जो, यदि वह राज्यस्थ त करता हो, हात्रद धारीत के गभे में सदा के लिख विजीन हो जोती। उसका यह प्रथ सही आनकारी का समह है जितकी कोई भी प्रावत्यवेशा वर्षेशा नहीं दर सकता। इस प्रय ने, तुम इतिहास की प्रकारा में

लाने में, यह काम किया है जो भूतल-विशारदों की हाल की रोजें भी नहीं कर सकी हैं। १६९

चींनी यात्री के चरित्र का पता मुमें उसके जीवन-चरित से मिलता है जिसे उसके मित्र हुईली ने लिखा है-"उसमें नैतिक स्त्रीर बौद्धिक बता का तुर्लभ संयोग था। यह विशेषता चन्हीं चीनियों में मिलती है जिनका व्यक्तित विकासत तथा महान् होता है।" वह योगा था, लेकिन संकुचित अर्थी में नहीं। वह अपने अथवा किसी दूसरे के मन और शरीर को सुसाना-इःस पहुँचाना—नहीं चाहता था । उसका हृद्य बदार था । बीद्ध चमत्कारों के प्रति उसके हृदय में कोमल-कमजोर-स्थल था. सहज ही वह उन्हें स्वीकार कर लेता था, लेकिन थिना किमी जाँच-पहताल के यह अन्य वालों को प्रहुण नहीं करता था। पर दुःस यही है कि अन्त्रीद्ध विषयों के प्रति न उनकी रुचि थी और नयह उनकी विशेष चिन्ता करता था। इसलिए अपनी निरीक्षण शक्ति का जितना व्यापक प्रयोग यह कर सकना था, नहीं कर सका और बहुत कुछ अनश्हा छोड़ दिया जो उसे नहीं छोड़ता चाहिए था । त्रपने जीयन-काल में वह उस ममय का साक्यमुनि क्दलाना था। मृत्यु के बाद जनका नाम और ऊँचा उठ गया और एक सम्प्रताय के मंख्यापक के पट पर यह सुशोशित हो गया। क्छ चीनी चौद मन्दिरों में चमकी प्रतिगाएँ तक मिलती हैं।

चीन पहुत दिनों तक, कोई स्थल-मार्ग न होने के कारण, बाहरी दुनिया के सम्पर्क से खतान रहा। भारत से चीन चीनी बार्जा भारत में का समुद्री मार्ग बहुत लोग तथा संकट-पूर्ण था। चीर भारतीय प्रकारक ग्राह्मगुरू में किसी अकार खपूरा सम्पर्क पासीर

चींग में के पठार क्यीर स्थेतात के कीच स्थापित हुआ या चीर चीजी बीठों तथा भारतीय पुरोहिनों में थोड़ा व्यादान-प्रदान हो जाता था। ईसा संयत् ६८ में पहला

\* देनिय को॰ ए॰ सिम्म कृत ' काली हिस्से आप इंग्डिबा ( सीवा संस्करण ), पुत्र देश-१५

रे देखिए टी • बाटसे कृत 'ब्राम मुश्रम प्यांग', भाग १, पुन्द १३ । इसके प्रालाक बीन कृत हुए-सांग में 'टेवलस बाट लाइव' भी इस कारण्य

में देखने बीग्य हैं।

प्रचारक भारत से चीनं भेजा गया और उमने सिंहल से कुर्ज सम्पर्क बनाए ररा। भारतीय भिद्धकों ने चीन में कई सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए और इन केन्द्रों से, ईसा संवत् दूसरी शती से वे श्रीद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। इन भिद्धकों में कुमारजीय सब से महान् या। वह ग्योतान का निवासी या औ सारतीय रंग में रंगा हुजा था। उसने १०० संस्कृत मंथों का चीनी में अनुवाद किया। काहियान उसके शिष्यों में था। चीन में भारतीय भिद्धकों का जाकर वसना निरन्तर जारी रहा और यह जुठी शांगी के अन्त तक चलता रहा। इसके वाद की शतियों में भी भारत से प्रचारक गए चलना रहा। इसके वाद की शतियों में भी भारत से प्रचारक गए संस्कृत में लिया हुज्या सम्पूर्ण बीह साहित्य चीनियों के लिए उपलच्य कर दिया। भारतीय लिपि और चित्रकला से भी उन्होंने सोन को परिचित कराया। १३०

ईसा संवत् चौर्या राता में चीन में मठ शीर विदार का प्रसार हो गवा च्यीर चीनियों को चौद मिल्ल उनका मूल्य चनने की सुविधा मिलने लगी। ईसा संवत् ४०० के लगभग फादियान मध्य एशिया के मार्ग से होकर भारत खाया—च्यीर चौरह वर्ष तक यहाँ रहने के यह सिहल के मार्ग से बापिस चला गया। वह खपने साम प्रामाणिक बौद मथ ले गया था। चीनी बौद पूण चौर शुद्ध चौद अयों को उपलब्ध करने के चारे में बहुत सतर्क थे। पवित्र चौद प्रतिमार्थों और रहति चिर्हों को भी वे पाना चाहते थे। फादियान के खागमन के एक राती बार एक दूसरा चीनी यात्री शंगपून भी इनी डेटर से भारत खाया, लेकिन उसका विवरण खपिक नहीं मिलता। सुविक्यात हुएसांग के चार्य मुंता की भाँति खनेक चीनी यात्री भारत खाय। आवार्य सात्री में बहुत यहा विवरण से श्रीर स्थान को खात्र वहा वाला की। इन्हों में हिंसा भी था। वह संस्कृत का बहुत यहा विद्रान यां चौर नालत्या में रह कर उसने चौद वर्ष का क्ष्यवन किया था। नालन्दा के बाद उसने सुमाज्ञ में खपने खप्यवन

<sup>ै</sup> देखिए पो० एत बोध कृत 'दि इन्डियन टीवर्ण इन चाइना' और पो० के० मुक्बी कृत 'इन्डियन लिटरेचर इन चाइना एन्ड दि, पार इंस्ट'।

को जारी रखा। उसने भारत में बौद्ध धर्म पर एक प्रंय लिखा था। इन सय का महत्व इस बात में है कि उन्होंने घटना—क्रम और उनकी तिथियों का वर्णन सही रूप में किया है। सु-मा-चीन के समय ( ईसा संबत् १०० ) से चीनी इतिहास लेखकों ने भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला है। आठवीं और बाद की श्रतियों में चीन में बीद धर्म बहुत जनक्षिय बन गया था। भारतीय वीद फला ने भी चीन की कला पर अच्छा प्रभाव डाला था।

[3]

## सातवीं शती के चालुक्य और परलव दक्षिण में पालुक्यों का उत्थान

उत्तर भारत में जिस समय हर्प अपने साम्राज्य का निर्माण कर रहा था, दिल्ला भारत में भी इसके समानान्तर दूनरे रहा था, दिल्ला भारत में भी इसके समानान्तर दूनरे राज्यों की नीव पड़ रही थी। स्रमते किसी परिच्छेद में दिल्ला के विस्तृत इतिहास का वर्णत इस करेंगे श्रीर यसाएँगे कि किन-किन विस्तृत इतिहास का वर्णत हम कर्ग आर यताएगा कावत-गंकत वंशों और शक्तियों ने उस पर शासन किया। शक्तिशाली आंध्र साझाव्य के विद्वुस हो जाने के बाद धनेक छोटे छोटे राव्यों ने अपनी स्वतंत्र सचा स्थापित कर ली थी। इन रावों के बीच, छठी शती के कामभग चालुक्यों वा उदय हुआ। अपने उत्थान बी स्वन्ता चालुक्यों ने अश्यमेय यहा करके ही। यीद्ध धर्म वा मी उन्होंने ियगेष किया—पहुत छुद्ध उसी प्रकार दीसे गुहों ने विद्या था। आहुहोत अभिनतेय तथा अभ्य दान वाथों से हमें हिना था। त्राइहोत त्रांभ लेख तथा तथा त्राय दान पार्थों से हमें पातुष्यों के यंश के सम्बन्ध में पहुत कुत्र जानकारी प्राप्त होती है। इस यंश का पहला महत्वपूर्ण सदस्य पुलकेशी प्रथम था जिसने वातयों। योजपुर जिसे में वादार्थों। को अपनी राजधानी पनाया था। अनेक प्राप्तों पर उसने विजय प्राप्त थी थी, कितने ही अन्य राजा औ। सामनों पर उसने अपना प्रमुख्य स्थापिन किया था और अस्पनेय यह भी समयनों पर उसने अपना प्रमुख्य स्थापिन किया था और अस्पनेय यह भी समयनों पर उसने त्राय था। इसा संवत् प्रदु के लगभग रमको यह पूर्व होई जीर उसके तु पुत्र कीवियमन और संगक्षीय उसके उत्तराधिकारी हुए। किर कीवियमन का पुत्र महान् पुत्रकर्श

• दे 'तर ताब दूस हड ' य रिकर बाद दि सुदिहर रेलीबन येन प्रेनिस्टर पन इन्टिया पन्छ टि मालावा चार्डिलेली' हेगा संबत् ६७१-६४ ह इत्तित ने भारत में ६७६ में ६०० तर, १४ वर्ग, दिशाय में ।

सिंहासन पर बैठा। इसने दीर्घ काल तक ईसा संवत् ६०८ से ६४२ तक शासन किया।

पुलकेशी दितीय बहुत ही प्रनापी राजा था। श्रपने पंदा में वह सब से महान् सिद्ध हुआ। जैसा हम देख चुके पुलकेशी दितीय हैं, वह हर्ष का समकालीन था। हपे तेजी के श्रार हर्ष का संपर्ष माथ अपने मास्राज्य और प्रभाव का विस्तार

कर रहा था—चलभी वंश को उसने श्रयने नियंत्रण में कर लिया था, गुर्जर नरेश भी उसके प्रभाव में श्रागया था जो अब तक चालुक्यों के प्रभुत्व में था। लेकिन हुएं को नर्मदा के तट पर कक जाना पड़ा और दक्षिण में पाँच रसने की श्रपनी

इच्छाको वहपूर्णन कर सका।

पुलकेशी बहुत ही शक्तिशाली नरेश था। उसने अपनी शक्ति को हद्देश के माथ लट (दिल्खी गुजरात) पर स्थापित कर लिया था ओर हम प्रकार उसने, हपं के आक्रमण से, अपनी उत्तरी सीमा को अच्छी तरह पुरस्तित कर लिया था। थाइति के अभिन्तेख में उसकी शक्ति का अच्छा वर्णन मिलता है। शाचीन महाराष्ट्र के इतिहास में उसका शासन सम्मन्न और घनवान्य से पूर्ण था। वह दीवास में उसका शासन सम्मन्न और घनवान्य से पूर्ण था। वह दीन महाराष्ट्रों का स्वामी था जिनमें ६६,००० प्राम सम्मिलित थे।

पुलकेशी द्वितीय का शासन इसिलए भी स्मारणीय है कि उसके दरवार में कारस के राजा खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत मेजा था। राजदूतों की इस प्रथा का भी गणेश पुलकेशी ने ही किया था। कि उसके दरवार में हुएनसांग गया था श्रीर उसने उसना बहुत ही जुमायना वर्णन किया है। दरवार का ही नहीं, हुएनसांग ने पुलकेशी की शक्ति और उसकी प्रजा की स्थिति का भी वर्णन किया है। उस काल के जो प्रमाण अब तक मिले हैं, उनसे पता बतता है कि गुजरात, मालवा और कों क्या के नरेश पुलकेशी का मान करते थे। उसरी करह में वनवासी के कदस्यों के प्रदेश पर उसने आक्रमण किया और काँ वी के पञ्जां के साथ भी इसरा यह उसरी स्वता था।

श्रवताकी गुपा नम्बर एक में एक चित्र है, जिन्में पास्त के राजदूत के स्वागत का हर्य श्रांकित बताया जाता है। यह स्वागत ईंग सकत् ६२५ में हुआ था।

पक्षतों के इतिहास का विस्तार के साथ खाने चल कर वर्णन करेंने। ईसा संवत् तीसरी खीर चौथी शती में दित्त गुगारत में पल्लाचों ने खांत्र साम्राज्य के दिव्हणी प्राप्तों खीर

भारू ए गारत ए परणवा न आज साम्राज्य क दाक्षण प्रान्ता आर पञ्जयो का उत्थान उत्तरी सीमा पर ग्यित प्राचीन चोल राज्य पर

प्रपत्ना शासन स्थापित कर लिया था। इसके वाद उनकी शांक का उत्तरीत्तर विकास होता गया श्रीर सुविश्यात राज्य-पाश्यरा के नेतृत्व में उनके साम्राज्य का विस्तार निचले शुच्छा से लेकर कांबेरी तक हो गया। नरसिंह वर्मन के हाथ में उन दिनों शासन-सूत्र था। वह बड़े वाप का बड़ा बेटा था। महेन्द्र वर्मन उसके पिता का नाम था।

चोलों के उत्तरी प्रदेश पर भी पहलायों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रदेश के हाथ में आ जाने से दिवस में स्थित उनके उत्तरी राजु से उनकी सीमा सुरचित हो गई। जिस प्रकार दूसरी राजु से उनकी सीमा सुरचित हो गई। जिस प्रकार दूसरी राजु में इंक्सिस का दिवस के प्रोर, कण्या के उस पार तक, विस्तार कर लिया था और दिचसी प्रेरार वक उसकी सीमा पहुँच गई थी—जैसा इन प्रदेश में प्राप्त आंधी के नीमा-अंकित सिकों से मालूम होता है—उसी प्रकार चालुक्यों ने भी काँची के पहलायों से निरन्तर युद्ध किया था अक महेन्द्र यसेन पहला ने, ईसा सवत् ६००-३० में, अपने प्रकार दोने वाते इस प्रकार के चालुक्यों के आक्रमण को रोका था। कितन, किर भी, चालुक्यों ने पहलायों के उत्तरी प्रदेश पर स्थायी हर से स्थिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली।

पुलकेशो ने वेंगी प्रदेश पर—िनचली गोदावरी और गिचली छन्णा के प्रदेश पर—विजय प्राप्त कर के, ईसा संगत् वेंगी के वृवीं ६१००१ में, परुलवों के राज्य-विस्तार की दिशा चालुक्य के मुंद को मोइ दिया। इस नय-प्राप्त प्रदेश का शासक दसने अपने छोटे भाई छु-ज विष्णुवर्धन

<sup>•</sup> फुली ना प्रतमान है कि चालुक। राजा विषय किर के बिचय और विशोधन परनव पर आक्रमण करने के छात्रक में को अनुभूति है, समाव है कि नहीं इन दोनों राज्यों के अब दोपेंसलीन ग्रम्ता का करणा हो। होकिन अन्य लेलानों ने इस तरह के कारण देने का मसरन नहीं किया है। (देशिय एक० देशान कुत-'स्टोडन इन बस्लव हिस्सू', पुण्ट रद-रह )

को नियुक्त किया। विष्णुवर्वन से उस पूर्वी चालुक्य राज्य परम्परा का श्री गाग्नेश हुआ जो वेंगी राजा के मुन्द्री प्रदेश पर ग्यारहवीं राती तक शासन करती रही। आइहोल के शिला लेख में पुलकेशी की प्रशांति में कहा गया है कि उसने अपने दिरोधी पल्लवों के चमकते हुए प्रताप को अपनी सेना के पाँव से वठी हुई पूल से आन्छ।दित कर दिया और काश्रीपुर की दीनारों के पीछे विलीन होने के लिए उसे बाध्य किया।क्ष

महेन्द्र के पुत्र नरसिंह वर्मन ने (शासन काल ईसा सवत् ६३० से ६६= तक) अपने वश की शक्ति को फिर से

नरांसह वर्मन प्राप्त किया श्रीर श्रानेक युद्ध करके पुलरेशी के पल्लय की विजय युदने तोड दिए । कहा जाता है कि उसने पुलरेशी की पीठ पर विजय शब्द लिख दिया

था—मान पीठ न होकर बहु तहती हो। तामिल प्रदेश में आनेक युद्धों के प्रधात उसने चालुक्यों को परास्त क्या और शत्र के प्रदेश में जाकर चालुक्यों की राजधानी वातधी पर अधिकार कर लिया। शिला लेखों के अनुसार उसने बातधा को नष्ट कर ढाला और वहाँ अपना एक विजय स्तम्भ स्थाधित किया जिसमें असमें परात्रम का उल्लेख है।

<sup>ै</sup> देखिए 'एपिक इविडम भाग ६ पृष्ट १' — ससाकुदो के ताम ग्रों से पना चलता है कि महेन्द्र वर्मन ने अपने महुल अनुओं का नाग पुलालूड़ा में किया पा। उमी लेलक इस जारे में एक मत हैं कि ये महुल अनु बादानी के बालुक्य ये। आइहोल के रिला लेटा में और लास कुड़ी के तामत्रों में इस वियोग विदोग है। पादर हेराड ने इत विरोगभात को मिटाने कम प्रवक्त से सुप कहा है कि पुलकेशी अपनी विजय के बाद काची के निकट पहुंचा था और महेन्द्र वर्मन तब पुल्तालूड़ा में अपने अनुओं का नाग कर अपनी राजधानी की दीवों के वोड़े विलीन हो गया था। इससे स्वष्ट है कि अपनो से नारीपुर के तिकटकर्त प्रदेश तक वहुज कर, राजधानी पर चढ़ाई को नहीं की।

<sup>†</sup> देखिए कुरम, काशाकुड़ी और उदयैन्द्रिम के ताम्रत्र । वेल्पलायम के ताम्रपत्र में लिखा है कि उतने रातु से बातपी के फेन्द्र में स्थित विजय स्तम्भ को छीन लिया था ( खाउथ इन्डियन इन्खिक्टान्स, भाग २, पृथ्व ४०८) इत सवर्ष मा विष्या इमें वेशल पहनव स्रोतों से मिलता है और चालुस्य स्रोतों से इसका इल्का सा मामास मिलता है। ऐसा मालूम होता है कि पुलनेशी

पुतकेशी को सम्भवतः पहावों ने मार हाला था। चातुक्यों की सम्पदा को फिर से लौटने का श्रेय विकामादित्य पहाचों आरं प्रथम को प्राप्त दुधा—जो पुलकेशी का पुत्र था लुन्यों के बाद खौर चालुक्यों के सिहासन पर, क्रम-मंग के चालभ्यों के बाद बाद, बैठा था। ईसा संवत् ६७४ में विक्रमादित्य ฮิ พ่อน์ ने पहायों को द्वरी तरह पराजित किया और उनकी राजधानी काँची पर अपना अधिकार जमा तिया। उमने काँचीको लूटपाट कर परायर नहीं किया, विल्क उसके निर्माण में योग दिया और कई नये मन्दिर भी वहाँ यनवार। चालुक्यों की जो ऐतिहासिक मामप्री मिली है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने पल्लावों पर महान विजय प्राप्त की थी, लेकिन पल्लावों के शिला-लेगों में कहा गया है कि चालुक्यों की त्रिचनापती के निकट पेरुवलनाल्लुर के युद्ध में कमर तोदा दी गई थी। इम प्रकार पहायों के विरुद्ध विकामादिस्य का आक्रमण पहले सकत रहा लेकिन बाद में, जब चालुक्यों की छाबनी बिचनावर्ती के निकट पड़ी हुई यी, पल्तव बन पर गृद्ध की तरह टूट पड़े श्रीर विक्रमादित्य की पलायन करना पड़ा। शिला लेग्बों से यह भी पता चलता है कि विक्रमादित्य के पुत्र विनयादित्य ने भी पल्लवों के विरुद्ध मधर्ष किया। हो सकता है ऋपने दिना के माथ-माथ उसने भी युद्ध में भाग लिया हो और यह उभी का उल्लेख हो। थिक्रमादिस्य हिंसीय के ममय में (ईमा मंचन २६४) यह संघर्ष किर से शुरू हुआ श्रीर चालुक्यों ने एक यार किर गाँनी पर अपना अधिकार जमा लिया श्रीर उसके मन्दरों यो, भेंट श्रांकि देवर, उन्होंने और भी मगान क्षेत्रोबसम् च निक्टणनी प्रदेश तक पहुँच गया था । उदयेन्द्रियः के लेल में टो युद्धस्थलों का उल्लेख शिलता है कीर सुरम के लेखः में तीन सुद्ध व्यवीं का उत्सेल है जिनमें पेपल पक, मिसमझल याला, परला आ समा है। यह श्याल कोशोधरम में निवट है। निध में एक राजहुमार मात कर खारा मा कीर जनमें पत्तनर दर्शर में कारण शरण भी थी। ऐशा माजून होता है कि 'इस युद्ध में यद मर्शिद वर्मन का नायी बन गरा था। करतून में दिशमादिश्य द्यान में शामपत्री में अनुसार चाजहर नरेश की शान राजाबी के गुट ने प्राहित किया | नम्मत्रा शांतरे युद्ध के बाद पुरावेगी गुद्ध है। मान कर द्याप्ती शक्षपानी में क्षिप गया था। माजिह बर्मन में एनका वाहा दिया कीर सन्यो गवपानी व'तरी की नष्ट कर दिया।

यना दिया। इस प्रकार चालुक्यों श्रीर परुलवों का संघर्ष चलता रहा जो दिल्लाणी भारत की राजसत्ताओं के विरोध का व्यनिवार्य परिखाम था। इस संघर्ष का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। उदयेन्द्रिम के ताम्रपत्रों के अनुसार नरसिंह वर्मन के चत्तराधिकारी परमेश्वर वसन ने चालुक्य श्राक्रमणकारी से त्रिचना-पत्ती के निकट युद्ध किया था। पल्लवों को अपनी उत्तरी सीमा की श्रीर से-पश्चिमी तट के निकट विजयन्ती ( बनवासी ) से पूर्व में वेंगी तक-सतर्क रहना पहता था । वेंगी में चालुक्य सत्ता के श्रस्तित्व ने उत्तर-पूर्वी सीमा पर पल्लवों के श्रधिकार को कमजोर बना दिया था। इस कमजोरी का परिस्थाम यह हुआ कि पल्लय अधिकाधिक दिल्लिए। भारत की एक तामिल सत्ता के रूप में परिशात होते गए ।

तामिल-देश के हृद्य में स्थित चोल-प्रदेश पर अधिकार करने के लिए महेन्द्र वर्मन और नरसिंह वर्मन ने भारी

महेन्द्र वर्मन और प्रवत्न किये। इसके लिए उन्होंने चालुक्य और नरसिंह वर्मन पंड्या-नरेशों से बहुधा युद्ध किया-नरसिंह के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने सिंहल पर दो बार

आक्रमण किया था और परवर्ती काल में, पुलकेशी की पराजय के पश्चात्, यहं 'वातपी-कोंड' वातपी का विजेता-के रूप में श्रीसद्ध हुआ। चट्टान काट कर घर-मन्दिर आदि बनाने की कला का इन पल्लवों ने अच्छा विकास किया और तामिल सध्यता के इतिहास में एक नये युग का श्री गरोश किया। उनके फुतित्व के सम्प्रन्ध में विस्तार के साथ अगते किसी परिच्छेद में प्रकाश हालेंगे ।

ईसा संवत् ६४० के लगभग भारत में तीन महान् नरेश हुए—हर्ग हिन्दुस्थान में, पुलकेशी और नरसिंह भारत के तीन महान् शासक को पुलकेशी ने रोक दिया था और पुलकेशी (ईसा सवत् ६४०) के दक्षिणी भारत पर किए गए आक्रमणों को परत्वयों ने उलट दिया था। परत्वय समूचे वामिल प्रदेश पर अपनी सत्ता का जाल फैलाने में लगे हुए थे। नर्मदा-दिया और कुएणा गुंगमहा की सीमाएँ इन तीन सत्ताओं के प्रदेशों

को एक-दूसरे से अलग करती थीं। अपने-अपने चेत्रों में तीनों की

स्वतंत्र सत्ता स्थापित थी स्त्रीर उसे वनाए रखने तथा विरोधी तत्वों को न उभरने देने की तीनों बड़ी सखती से कोशिश करतेथे। सीमा-विस्तार के लिए भी ये प्रयत्नशील रहते थे। परिणामतः हर्प का प्रभाव-त्तेत्र चल्लभी और सिध से लेकर आसाम (कामरूप) तक विश्तृत था। श्रासाम पर उन दिनों कुमार भास्कर वर्मन शासन करताथा। उसने हुप का प्रभुत्व स्थीकार कर ितयाथा। पुतकिशी का प्रभाव-चेत्र दृत्तिण से होता हुआ। तट से वंगी तक और सागर से सागर तक फैला हुआ था। पल्लव सत्ता ने सहज ही दिनियी भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया।

हुएन्सांग ने पुलकेशी श्रीर उमके समय की जनता की स्थिति के सम्बन्ध में बहुमून्य और अशंसात्मक विवरण उस काल की शब्द बद्ध किया है। उनकी सैनिक शक्ति, साहस राजनीतिक स्थित और इमान्दारी की हुपन्सींग ने मुक्त कराउ से प्रशासा की है। अधिकांश प्रजा अपने राजा की पर हुएन्सीरा

आज्ञाका निर्विरोध रूप में पालन करती थी। हुएन्सांग ने परुत्वय राज्य का, जिसे उसने द्रविह कहा है, और उसभी राजधानी काँचीपुर का भी वर्धन किया है। संदेष में हुएन्मांग का प्रथ इम टाट्ट से अरथन महस्वपूर्ण और मृह्यमान है। हुए का प्रथ इम टाट्ट से अरथन महस्वपूर्ण और यहस्यान से आमाम काजीन भारत की—करमीर से कॉची तक और यहसभी से आमाम तक की राजनीतिक अवस्था के सम्यन्ध में इस प्रंथ से हम बहुत तक का राजनातक अवस्था क सम्बन्ध म इस अय सक्त पर्छा कुद्र जान सरते हैं। इंसा संवत् सातवी राती के प्रश्च में भारत की रियति की जो जानकारी इस संध्य से हमें प्राप्त होती है, अन्य शिला होनों तथा ताम्न होनों ज्यादि से भी उसकी दुष्टि होती है और उसे हम प्रामाखिक कह सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से हुएनमांग के मंत्र ने इतना ऊँचा तथा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। अ

उत्तर-पश्चम में कविछा का राज्य पा निक पर एक श्रीद-सुविध शासन करता था । गांपार धौर नगाइ। के प्रदेश पर भी उत्तका नियंत्रत् स्याप्ति था। स्वात (या उदयन) का राज्य श्रीदों का दद गढ़ या। कहमीर पर करबोटा स्वात (या उदयन) का राज्य श्रीदों का दद गढ़ या। कहमीर पर करबोटा संद्या के तुलीभवर्षन का द्यापन स्थापित था। निष्म पर प्रक्र सीदा समा द्यावन करता या श्रीर यहामी एक एरियर श्रीद राजा प्रवमट के झधीन था। प्रवमट इये वा दामार या। राजपुताना के मीनमत पर श्रीर मंदोय पर गुर्वर शावन

## वारहवॉ परिच्छेद

## ं उत्तरी भारत के छोटे राज्य िश

[ 4 ]

राजपूतों का उत्थान

हर्ष की सृत्यु के बाद भारत में, कई शतियों तक, किसी शांकि शांकी साम्राज्य की स्थापना सम्भव नहीं हो राजपून-काल सकी श्रीर ममूचा देश निभिन्न राज्यों तथा कवीलों के बीच होने याजे संवर्ष में फेंसा रहा। इस काल का इतिहाम प्रतिद्वन्दी राजपुनों श्रीर श्रम्य राज्यों के निरन्तर मध्यों से भरा हुआ है। इस काल में श्राश्र हमे राजपूनों का नाम पहली बार सुनाई पटना है श्रीर इस काल के सभी राज्यों पर प्राय पेसे वशों श्रीर कवीलों का श्रिथकार स्थापित हो गया जो राजपून कहलते थे। राजपूनों की यह प्रधानना सानवीं श्रीर श्राठवीं शती में विशेष रूप से प्रकाश में श्राती है और बारहवीं शर्ती मुमलमानों की भारत-विजय के समय तक दिखाई देनी

करते थे। हुप्टन्तात ने झो-ला-पो (मालवा) उन्नविमी और चिक्तितो (उन्देल खड़ ) के राजाओं ना भी उन्होंस किया है। इनके अतिरिक्त उसने गंगा की घाटों के छोटे छोटे राववों और दिमालव की तलहरदों के वामन्त्री परदारों ना भा उल्लेख किया है। पूर्वी भारत में चन्या और पीएड्अपेन (रापुर) भा उल्लेख किया है। पूर्वी भारत में चन्या और पीएड्अपेन (रापुर) को उत्तरांद्वाय (सुर्वी वंगाल) और ताञ्चलिति भी संपत्न रावों में से थे। आताम में कुगर भारत वामन कर रहा था। और सब से अन्त में खोदा (उद्दीवा) और मौंगाइ (गजम) के राव्य वे। दिख्या के राव्यों में हुप्पताम ने बलिंग, कोशल, खान, पनकपश (वंगी), चेल, प्रविक्त (कंगी), चलाक्ष्ट, कोश्चपुर और महाराष्ट्र (वादाभी) का उल्लेख किया है। देखिए भारत का मान चिन्न, बी क ए० विमय इन, बो बाटसे इन 'आन युवान व्यवस्त' द्वावेस्य इन इन्डिया के दूनरे भाग में दिवा हुआ है।)

है। कि मुसलमानों के शासन काल में भी कितने ही राजपूत राज्यों का स्वतन व्यक्तिस्व बना रहा और मध्य भारत, मालवा, राजपूताना और हिमालय के उतार वाले प्रदेशों में वे अपनी शिक्त का उपभोग करते रहे। इन-राजपूत यंशों में कई आज दिन भी शामन कर रहे हैं। "यदि और किसी लिए नहीं तो अपनी इसी विशेषता के लिए भारत के राजपूतों का व्यवना एक अलग महस्व आर विशेषता है जो दूसरों में नहीं पाई जाती।"

खाक्टर बी० ए० सिमय के मनानुसार 'राजपूत' शब्द का किसी
सामाजिक समूद के लिए जब हम प्रयोग करते
राजपूत का अर्थ है, तब किसी एक जाति, यश परस्रा वा रकसम्बन्ध का अर्थ नहीं सूचित करता । असल में
यह एक कथीले-मात्र का सूचक है- एक ऐसी जाति, दल या
सम्बद्धार का सूचक है जो युद्ध थिय है, जिसके सदस्य अपने को
कुलान श्रेणी का मममत हैं आर जिनके साथ मान्य प्राचीन मधी
में विश्वत चित्रयों की तरह व्यवहार करते थे।। अति मधीन कथी
से पक ऐसी शासक जाति चला आई है जो राजपूतों के समान

<sup>†</sup> दि श्रानतरोष्टं हिस्ट्रो स्थान इन्डिया, दूनरा सस्तरण, पूष्ठ १७२ I

होनां थो और अपने को चित्रय कहतीथा। इस जाति के लोग विरम्तर नसे राज्यों और सत्ताओं को जन्म देते रहते थे। प्राचीन कालीन राजाओं औ। सत्ताओं — जैसे ग्राप्त आदि — की परम्परा भंग हो जुक्तेथी। लेकिन राजपूरी के कुछ जाति-समूह, जिनमें से कुछ राज्य देशों का इस काल में उदय हुआ, अपनी जीवित परम्परायं कायम किए हुए हैं।

राजस्थान के इतिहास-लेखक टाँड का तथा ध्वन्य पूर्वकालीन पश्चिमा विद्वानों का—जिन्होंने भारत-सम्बन्धी राजपूर्तों का इतिहास मध लिखे हैं—सभी का इस श्रीर ध्यान मृलस्रोत गया है कि राजपूर्त, काफी हद तक, मूलतः विदेशों हैं। उनका श्रासुमार है कि साद्वियनों के

वंशज है। बाद के लेखकों ने इसी अनुसान की पुष्टि की है और फहा है कि राजधूतों में कितने ही वर्ग ऐसे हैं जिनमें विदेशी रक्त का निश्रण है।

हम देख खुके हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शांत लगभग से विदेशी जातियों का किस प्रकार उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मारत में निरन्तर आगमन होता रहा हैं—विक्ट्रियन खाए, किर शक पहुव खाए, उनके बाद छुपाए और, सब से अन्त में, इंसा का पाँचवीं, और इंडी राति के उत्तराई में, हुयों के खनेक दत्त मारत में आकर वस गए। शक्त, छुपाए और हुयों के खनेक दत्त मारत में आकर वस गए। शक्त, छुपाए और हुया—मारत में आकर वस गांव वाती विभिन्न जातियों में जिनकी संख्या अधिक थी, उन्हीं-की और इंगित करते हैं। शक और छुपायों के वंशाजों की परन्यरा अब पूर्णतवा जिस हो पकी है। हुयों से सन्यन्तित जाति-समृह प्रमुखता राजपूता और प्राव हो हो हुयों से सन्यन्तित जाति-समृह प्रमुखता राजपूता और उत्तर में क्या गए थे। इनमें सब से खिलक महत्वपूर्ण खरा राजर्त का था—जो पंजाय के एक कभीले के रूप में खान भी बने हुए हैं और उनका एक जिला है जिसका नाम उन्हीं के नाम पर खाधारित

<sup>&</sup>quot;हारीरियत गलेटियर छाण इन्डिया", धारा टो, परिच्छेद = 1 लेक बन्दे, बीक छारक पर एस, २१ में और छारक भरतारकर का मुक्तों पर निषंच देखिए। लेक पर एसक भीक (१९०६) में प्रकाशित गहलोतों पर जनका लेख भी देखने योग है। इसी चर्नेल में प्रकाशित गृबरों पर बीक पर रिमय का लेख भी देखिए।

२४० आयात कार्या है। इस काल में मूजर शिक्तशाली थे और गुजर फहलाते थे। है। इस काल में मूजर शिक्तशाली थे और गुजर फहलाते थे। कितने ही राजपूत राजधराने, सुपिसद प्रविहारों की तरह, मूलत मुजर थे। इन्हों से मिलती-जुलती जानि के लोग जाट थे जो आज गुजर थे। इन्हों से मिलती-जुलती जानि के लोग जाट तो आज भी अपने कल खेती बारी करते हैं। पंजाब के बहुत से जाट तो आज भी अपने को राजपूर्तों का बंशज बताते हैं।

जो विदेशी जातियाँ भारत में आकर यस गई, समय के साथ-माय वे भारत में हो रम गई और चित्रय तथा

हिन्हुत्त्र की गोद में हिन्दू नाम से जानी-पहचानी जाने लगी। इन , जातियों ने जब अपने-आप को हिन्दुत्व करग

में रंग तिया तो इनमें जो राज्यवरा से सम्यन्धित थी, उन्हें सहज ही चृत्रिय या राजपूर्तों के रूप में स्वीकार कर विया गया। इनके अतिरिक्तः जो माधारण लोग थे, उनका पुराना कबोलेवाला रूप लुप्त हो गया स्त्रोर अपने नये रूप में वे हिन्दू जाति का स्त्रीग बन गए— नियमित रूप से वे हिन्दू जाति में परिण्यत हो गए। 1

\* सुवारत प्रान्त श्रीर प्रवाय का गुवराँशक्ता भी उन्हीं के काम पर

आधारित है।

† श्रीं के सीव बाव वेय ने अपनी 'हिस्से आम मेहीबिएस इन्हिया', भाग
ने में इस धारणा भा खरहन किया है कि मूलर मूलत: विदेशों थे। उनकी
नी में इस धारणा भा खरहन किया है कि मूलर मूलत: विदेशों थे। उनकी
नामता है। कि ने रूपे मानों में आर्थ थे— और जब वे आर्थ थे तो उनने,
नामता है। कि ने हैं।
वाज राजपूत--अगर यह राज माने दिवा बाए— भी अनाय नहीं हो ने कही
जनका मने है कि प्रविदार अपने के कभी गृजर नहीं कहते थे। उत्तीय देखों
अने उन्होंने अपने को सूर्य वची कहा है। वनेशे एक शारा राजपूताना में मनती
भी। देख खाला के लोग अपने को गुजर-मतिहार कहते थे— यह इस्विए कि
वे गृजर देश में जाकर वस गए थे। इसी प्रकार जोहानों और बोलिकों को
अगर आग्रिकृत बातियों का भी गुजरें। से कोई समस्य नहीं था।

अन अलाक्ष्य नाया जाना पुत्रमा तथा विश्व महत्याना की भूमिका में लिखा है—''वेशक काल ने चित्रमों और प्रध्य साल ने प्राम्न हों है। अब यह निश्चित हो जुन है कि राहि है, जिसे पार करना मध्यम नहीं है। अब यह निश्चित हो जुन है कि राहि है, जिसे पार करना मध्यम नहीं है। अब यह निश्चित हो जुन है कि रहामें से विभिन्न करों का मूल उद्याम यक या खुपायों के आक्रमया का ति कि मान प्रधान निश्चित हैं के स्वाप्त कर से देनाम मूल उद्याम समय प्रवादा है—या निश्च अधिक निश्चित हमा वे विश्व हैं के स्वाप्त कर दिला मान प्रधान की स्वाप्त मान की स्वाप्त की स्वाप्त मान स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त मान स्वाप्त की साम स्वाप्त स्वा

इस प्रकार जो वंश और जातियाँ प्रकारा में आई, वे अपने की महाकाव्यों के प्राचीन चरित-तायकों का वंशव अमुस वंश खीर चताने लगी। इनमें जो खीवक महत्वपूर्ण थीं जातियाँ उनका दावा था कि खाबू पहाड़ में मझ। के हवन खात से वे प्रवट हुई हैं। भारत खीर राष्ट्रकृट

जातियां जनका रावा या ति आजू स्वाह में मक्ष से इस्ति से में प्रवट हुई हैं। भारत खोर राष्ट्रकृष्ट खन को भग राज छात से में प्रवट हुई हैं। भारत खोर राष्ट्रकृष्ट खन को भग राज छात खारा न खात ये। में मह फ चातु क्य खोर सिसीरिया, जो राज पूर्तों में सब से खिथक गर्वति माने जाते हैं, खपने को राम का चंशन कहते ये। के सम्भा है राज पूर्तों में प्राचीन खंशों की राम का चंशन कहते ये। के सम्भा है राज पूर्तों में प्राचीन खंशों की राज के नीतियाल को खपना लिया तो हन पे प्रखुत्तर में मान खो में भी रामायय और महामारत के चारेत-निवसी से उनका सम्भव मोहना खुरू कर दिया... चांतर खीर राज यूर्त संहार्य के हता प्रविधी के हन वर्गों में दिन चीता ये। यह परप्या की मही महानील्य किर यो के हन वर्गों में दिन खाताय का खान के सीमितिन करना मान हा सका। किर उस काल में बातीय क्यवस्था खन्दी तह विकतित मही हो बची थी। क्या राज की खीरीय ही से हिस खन स्वाह में किर अप कर खनना करना मान हो सका में हिस आज के खीरीय खातीय का साम के खीरीय ही से सी प्रविधी हो से हिस खन स्वाह में दिश हो के स्वाह स्वाह खातीय स्वयस्था के खीर पर खनना करना नाता सहज सम्भा हो गया को खीर स्व

• श्रामि कृत की, बन्द कथा— इन रावपून रावाशों के दरन र में श्रास के और लाए ज रहते में, उन्होंने अपने- प्रवने र ज्यां ने रान, जुन्य तथा प्रन्य लोग-नायकों का वश्यं में डिंद करमें के लिए स्रमेक गायार्थ गढ़ ली थी। इन गायार्थों में वब से श्रिषक किरत्यपूर्ण गाथा वह है वो सुनिद्ध श्रमिक का सार्थ कार्य विद्यार्थ कर के स्राप्त कर है हो। साम ज्यार्थ कार्य करते श्रा रहे है। माहाज्य परशुराम ने माचीन क्षित्री के कुल का नाश कर दिना था, खनः छायार्थ लोग वाविद्यार्थ होने के कारण प्रश्चार स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होने के कारण प्रश्चार श्राप्त कर है। गायां के सार्थ लोग वाविद्यार्थ होने पराच्य लोग वाविद्यार्थ होने रहते थे। आपू पर्वन पर दक श्रमि कुण्य था विद्यार्थ से देवाओं ने प्राप्त स्वाप्त से पराच्य लोग स्वाप्त से पराच्य लोग स्वाप्त से प्राप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से पराच्य से स्वाप्त से मानिव्यार्थ से स्वाप्त से मानिव्यार्थ से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ से स्वाप्त से स्वाप्त से से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से मानिव्यार्थ स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त

इस गाथा से पढ़ा चलना है कि भारत के छन्चे दीनहात को रिस प्रवार माम वो भीर जारची ने क्या का आवरण पढ़ना कर दिवाने ना प्रयान किल है। (देखिए जें 0 केनेहो का मत दिवारियल अकेटियर आक स्टिया) में, रिद इत्टिशन स्टमायर, भाग हो, पड़ २०६,—चम्भवत यह गाया श्रीक दारा सुद्धि के श्रद्धारण से सम्बन्ध रखती है। इस स्रोम सहस्र के बाद चृत्रियों के वंशन अप कहीं छिपे हुए पड़े हों। उनकी वंश-परम्परा और मूल स्रोत के सम्बन्ध में जो आख्यान प्रचलित हैं, उनकी रचना

निम्न प्रकार से हुई होगी-

उत्तर में रहने वाले राजपूर्तों में अधिकांश विदेशी जातियों भर ऐसी आदिम जातियों से उत्पन्न हुए थे। आतः, इन सब बातों को भर ऐसी आदिम जातियों से उत्पन्न हुए थे। आतः, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इम कह सकते हैं कि—'चृत्रिय या राजपूत ध्यान म रखतं हुए, हम कह सफतं ह कि— 'जात्रय या राजपूत जातियों पा जो समूह आज है, उसका मुख्य आधार उमका पेशा . है। उसमें हिन्दू प्रथा की विभिन्न जातियों के लोग सिम्मितित हैं— और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस्तुत. राज्य के कार्य को अपना लिया या—राज्य के निर्माण में जिन्होंने योग दिया था। फत्ततः एक-दूसरे से अति भिन्न जाति के अपने को राजपूत कहने वाले लोग इस वर्ग या समूह में एक साथ पाप जाते हैं। जो अपने को ऊँची श्रेणी का राजपून कहते हैं तथा अपने को अति ऊँचे कुल और वंश का घोषित करते हैं, उनमें अधिकांश या तो विदेशी शाक्रगणकारियों से उत्पन्न हुए हैं या गोंड और भर-देमी छादिम जातियों की देन हैं।"क

विदेशी जातियों में जो अशुद्रवा थी वह जाती रही और वे इन योग्य हो गई कि उन्हें हिन्दू-वर्ण-व्यवस्था में दीक्षित किया जा सके। श्री वैश्व इन कथा वी बोई महत्व नहीं देतें । उनवा कहना है कि व्यक्तिकृत वर्ग के लोग, उत्कीर्ण लेखों के अनुसार, नवी शती में सूर्व और चन्द्रवंशी माने जाते ये और ग्रिमिकुल यंश भी यह गाथा फेयल चारखों की क्पोल क्ल्पना की देन थी खे बाद में सत्य-रूप में स्वीकार की जाने लगी।

 चन्देल राजपूरों का गोंडों श्रीर भरों से र्घानष्ठ सम्बन्ध है । इसी प्रकार कन्नीज के गहरवारों का भी भरों से सम्मन्ध पाया जाता है। बुन्देल श्रीर उत्तरी राठौर इन्हीं गहरवाहीं की शाखा हैं। दक्षिपन के राष्ट्रकूट भी अभ्वत. किसी

देशन ग्रादि जाति की ही उपन हैं।

मी० ए॰ रिमय ने अपनी 'अली हिस्ट्री आफ इन्डिया', चतुर्घ संस्करण, पृष्ठ ४८०-१ में इसका विवेचन करते हुए लिए। है कि यद्यवि इस सावन्य में उपलब्ध प्रमाणों को पक्द में लाना कठिन है और छंद्वेप में उन्हें,प्रस्तुन करना श्रवम्मय है, किर भी यह बात बहुत कुछ यही है। तेकिन श्री शे० बी॰ वैय ने श्रपनी पुस्तक भीडीविश्रल हिन्दू इन्डिया से दूशरे परिच्छेर में इस हर्ष के बाद उत्तरी भारत के इतिहास में शतियों तक राजपूरी का प्राधान्य दिखाई देता है। उन्होंने प्राचीन राजपूर्तों में साहश्य चत्रियों का स्थान घहण कर लिया था श्रीर प्रत्येक श्रीर समानता यंश या जावि-समृह, जिसे कुछ दिनों के लिए

भी किसी एक जगह पर शासन करने या राजकीय सत्ता का उस्माग करने का श्रवसर मिला था, राजपूरों के दल में सिम्मिलित हो गया था। "वे न किसी उपाधि या दत्तक पत्र की देखते थे, न उनकी समफ में कुछ और आता था। फेबल अपनी तलवार के बल को वे जानते थे और उसी के भरोसे नये-नये ठिकानों में वसने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। सिन्ध से लेकर बिहार तक वे सभी जगह पाए जाते थे। उनका मूल स्रोत चाहे जितना भी भिन्न रहा हो, राजपूतों के सभी वर्गी और कुलों ने नए प्रकार का साहश्य प्राप्त कर लिया था। वे ज्यास में निरन्तर अन्तर्विवाह करते और एक-सी प्रधाओं का पालन करते थे। यही उनके साहश्य का प्रमुख कारण था। देखते-देखते वे एक जाति से परिणत हो गए श्रीर बिना किमी अन्तर्भेद के चन्मुक हो कर एक दूसरे से त्रिवाह-सम्बन्ध स्थाप्ति करने लगे। उन दिनों उन्होंने श्राम-लेखों में श्रपने गोत्रों तक का उल्होरा करना छोड़ दिया था, लेकिन वैसे ने अपने गोत्रों और प्रवरों को स्वृति में मुरित्तत अवस्य रसते थे और कुत्र को भी पहुत महत्वपूर्ण समकते थे। वि ।दरी और आभिजात्य का भाव उनमें प्रवृत्त या और अपने सरदार की आहा का निविरोध भाव उपन नवेश यो आर अपन सरदार का आहा का भावराध पालन करते थे; लेकिन है भूलते थे। जातीय सहयाग के खपने भाव को वे, लेकिन है भूलते थे। जातीय सहयाग के खपने भाव को वे, एक लख के लिए भी, अपनी आँगों से दूर नहीं करते थे। अमनी कन्याओं का वे कँचे कुल में विवाह करते थे और अपने लिए पत्तियों को खपने वराधर या नीचे कुत से भी ते आंते थे। तित्रयों का वे समान भाव से आंदर करते थे। विषयाओं को अलाने और वात का समर्थन किया है कि राजपूत शनार्थ नहीं में, बरन् इत सम्बन्ध में को वंशगत, परम्परागत और सम्मावनागत प्रमाण मिलते हैं, अनसे इसी बात की पुष्टि होती है कि राज त विश्वद आप में और उन्हें विदेशी साहिपक जातियों का यंग्रन नहीं बहा जा सकता। यह मान भी लिया बाए कि उनमें कुछ गुवरों के बंशव है को भी उन्हें भ्रमार्थी की भेणी में नहीं रवा वा सकता। श्रीसङ्ख के श्रावशन को वह निरी क्योंस क्लाना मानते हैं।

न्द्रश्थ जाहर की प्रथा उनमें समान रूप से पाई जाती थीं। छपि के कार्य जीहर की प्रथा उनमें समान रूप से हीन हरिट से देखते थे जीर उसे अपनाने को सभी समान रूप से हीन हरिट से देखते थे जीर उसे अपनाने से इन्कार कर देते थे। मानप्रतिच्छा वा यह भाव, प्रथाओं का से इन्कार कर देते थे। मानप्रतिच्छा वा यह भाव, प्रथाओं का समान रूप से साव साव से साव साव से से साव से सा

राजपूर्नो के काल में हिन्दू-धर्म का जन साधारण में और अधिक प्रचार हुआ। इस काल में बहेन्बड़े मन्दिरों का न हिन्दू धर्म निर्माण हुआ, धार्मिक उत्सवों और बाजाओं की

ना हिन्दू धर्म सख्या में श्रद्ध हुई, पुराणों और महाबाव्य के पठन पाठन और कथा थों के प्रवस की प्रथा ने व्यापक रूप घारस किया। इस ज्यापक प्रचार वा परिखास था कि देश में बसने वाली विदेशी तथा छादि जातियाँ सहज हो, शीघता के साथ, नव-हिन्दूः विदेशी तथा छादि जीतियाँ सहज हो, शीघता के साथ, नव-हिन्दूः धर्म मे समा गई। इस अभिष्टृद्धि के फतस्वरूप नयी जीतियाँ और सम्प्रदावों की संख्या में खिमवृद्धि हुई। वीद्ध श्रीर जीनवर्मा शिरते जा रहे थे—इन बात के श्रन्त तक बाद घम का ती प्राय: लोप मा हो गया। पुराणों का पुनसम्पादन और परिवद्धन हुआ बीर शिव हा गया। पुराष्मा का पुनसम्भादन आर पारबद्धन हुआ आर रार ने, कतिपय राजधंशों के इस्ट देवता का स्थान प्रश्च कर तिया। नेकिन अभी विभिन्न देवताओं की स्पासना करने वाले सम्प्रदार्णे में देव्हों और प्रतिस्पर्धा ने स्थाग नहीं महस्य किया था। सिंब, विद्रुप्, शक्ति या भगवती, आदित्य और गणपित इस पात के प्रमुख विद्यु, शांक या भगवता, आदित्य कार गयुपत इस गांत क मध्य विद्या थे। इस बाल में उत्तरी भारत के असिद्ध मन्दिरों में तथा है, किलतर, प्रभास (शेमनाथ) और उज्ञियिनों में विध्य के जीर सुलगान में सूर्व देवाता, कांगड़ा में बवाट हुआ देवां और गाजोपुर में विश्यवामिनों देवी के मन्दिर थे। इनके ज्ञितिक विद्यु के भी विश्यवामिनों देवी के मन्दिर थे। इनके ज्ञितिक विद्यु के भी वर्ष मन्दिर थे। वर्षा में विश्यवामिनों देवी के मन्दिर था। वर्ष मान्दर थे। वर्षा स्वाप जो का सुम्रीनद्ध मन्दिर था। ज्ञानामों की वर्षा क्षीर उनवा मद्दय इसी काल में पदा। तपिववां और मन्यासियों के ज्ञानक सम्मद्दायों वा उदय हुआ। ये मच मठों मान्यास्य देवी राज्ये हैं। में मामृहिक रूप से रहते थे।

द्विण के बुद्ध भागों में जैन धर्म का प्रचार था। ईमा मयग्

 <sup>(</sup>द्रावीश्यल गोरेटियर, भाग २ पु० २०६ ये० वें के की हो।

महान् श्राचार्य-कुमारिल श्रीर शक्तर

ग्वारहवीं और वारहवीं शतियों में यह धर्म गुजरात में भी फैल गया। जैन परिवन शाह्मायों और वाद निवाद में संस्कृत भागा का प्रयोग काते थे। संस्कृत में उनमा पांडित्य अपने चरम का में हम चान के काल में प्रकृत हुई उन थे

रूप में हैम चन्द्र के काल में प्रकट हुई उन ये जैनों के तब से बड़े परिडत ये और इन्होंने गुजरात के कुमारपाल के राजगुरू का पद सुरोभित किया था। रिाब की उपामना सम से खिक प्रचलित था। इतके साथ साथ धर्म-र्शन के सेन में श्री उन्नति हुई और उन्नतम दार्शनिक सिद्धानों का निकास हुआ। जाइलीश का रिवास हुआ। जाइलीश का रिवास हुआ। प्रचलेक शाकरावार्य ने इस दरान का रायडन किया। इस काल के दा महान् आवार्य कुमारिल और शाकर थे। आवृनिक किन्दू धर्म की नींव उन्होंने डाली। ईना सवन् ५०० में कुमारिल ने वेरी और वैदिक कमकाएड का श्रेप्टना को कर रायदित किया। इनमा बौद्ध मतावलनी राइन कर सुके थे थोर कर रहे थे।

शकर कुमारिल से एर शती बाद हुए। जनश्रति ये श्रमुलार उनका जन्म ईमा समन् ७६६ से हुमा था। वह केरल के निमासी थे। उनके जीमन का श्रम और अध्ययनाथ पूर्ण था। उन्होंने जाना पर त्याग दिया था जीर सहा एक स्थान पूर्ण था। उन्होंने जाना पर त्याग दिया था जीर सहा एक स्थान पूर्ण शा । उन्होंने जाना पर त्याग दिया था जीर सहा एक स्थान प्रीक्षार और भावन की साथा लिए। गीता जार वेदान क सूने पर मा उनके मन वचलकथ है। जानुगुरु के रूप में यह प्रख्यात हुए श्रार चार मठी भी स्थापना बी—क मेसूर के श्रमी में, दूसना कठियानाइ द्वारना में, तासना बड़ीया की प्रश्नी में श्रीर चौथा किमानय में वहा फेदार नामक स्थान में। अध्यन बुद्ध यल से उन्होंने सभी विचारों के लोगों से मान और प्रित्या प्राप्त कर की थी। श्रपने खनदेशों के प्रचार के लिए उन्होंने जिस स्थायी व्यवस्था का आयोजन किया था, वह उनके प्रयान मठीं का स्थापना का, मन्यास के महत्व जीर प्रतिष्टा में केंचा उपाय, विलग्या का विदोध किया और मूर्ति पूजा का समयन किया। इस प्रकार स्थापना का, मन्यास के महत्व और मूर्ति पूजा को समयन किया। इस प्रकार इमारिल कीर शंकर होनों ने विद्व का में की झान और कर्मकारह होनों की विद्व भर्म की झान और कर्मकारह होनों की विद्व का मार प्राप्ति किया।

दसवी, ग्यारहती और पारहवी शतियों को समलगानी का देश

पर आधिपत्य स्थापित होने से ठीक पहले-राजपूरी सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जा सकता राजपूर्तों का राजपूर्वी सभ्यता का स्वयानाम पर मिरंकुश स्वर्णकाल है। १८ राजपूर्व राजे बनकी झत्रक्षाया में निरंकुश होते ये और प्रजा हारा श्रद्ध-देवता के समान

माने तथा पूजे जाते थे, ब्राह्मण ऊँचे पद पर बहुधा प्रामीन होते थे। राजा श्रीर उनके सरदार, कुलीन बगे के लोग, वेतनभोगी सेवकों श्री दानों को श्रव्छी खासी सेना श्रपने यहाँ रखते थे। वे दुर्गम.स्थानों में अपने लिए टट हुर्गधनाते थे और एक दूसरे से निरन्तर संघर्ष करते रहते थे। उस काल के नगर चारों और से सुरत्तित थे और अपने आप में इतने हद होते थे कि सरवारों के उत्पात से अपनी राजा कर सकें, लेकिन प्रामों और देहातों की सुरी हालत थी--प्रस्तुतः उनकी स्थिति ए सी-ऐसी हो गई थी।

हालत था—चारुतः उनका स्थात दासा-एसा हा गइ था।
सार्यजीनक और निजी युद्ध इस काल का फैरान था। लेकिन इन
सार्यजीनक और निजी युद्ध इस काल का फैरान था। लेकिन इन
स्व उथाणातों और आस्थरता के होते हुए भी देश के विभिन्न भागों
के बीच आदान-प्रदान और सन्यक के पर्याप्त माधन मीजूद थे।
के बीच आदान-प्रदान और सन्यक के पर्याप्त माधन मीजूद थे।
के बावार स्वपन्न खबश्धा में था, किंद, चार्या और विद्वान् राजाओं के
दरवार में आते थे और वहाँ उन्हें पर्याप्त संस्कृत तथा प्रोप्ताम मिलता था। मान्दरों की संख्या काफी था, राजाओं की और से
उन्हें सहायात मिलता थी और पे विरोप सरस्क के स्वर में, बहुत

बड़े पैमाने पर उत्सर्वी का संचालन करते थे।

राजपूत-कात की प्रारम्भिक शतियों में देश धार्मिक मतभेदों राजपूत-काल का प्राराम्भक शासवा में दश पामिक सर्वभवा और जातीय ई-व्यां-द्वेप से बचा हुआ था। सिध को छोड़ कर देश के आन्य किसी भाग पर विदेशियों का आधिपस्य नहीं या। उस काल के अरम यात्रियों के सर्वभी से देश में सम्पन्न अवस्था की माँ की मिलती हैं। उन्होंने लिखा है कि कज़ीज का राज्य विशेष कर से लाकू और सुद्धोंने लिखा है कि कज़ीज का राज्य विशेष कर से लाकू और सुद्धोंने लिखा है कि कज़ीज का राज्य विशेष कर से लाकू और सुद्धोंने लिखा है कि कज़ीज पर उसकी विशेष कर से लाकू और उसकी जाजाया की जीवन पर उसकी सुख सुविधाओं और सम्पन्नता पर, अधिक प्रभाव नहीं पहुला था। किंकन इस निराजर संपर्ध का फल यह हुआ कि राजपूत विशास का का अपने का का स्थाप करी हिस्स सामित कर से का स्थाप करी हिस्स सामित कर से का स्थाप करी हिस्स सामित कर से सामित क रियासर्ते कमजोर हो गई। अनुदार और कट्टर वर्षे व्यवस्था तथा

o थी० मी० वी० पेश के मनानुसार नवी और दसवी शतियों में मारत जितना सम्बद्ध और मुखी था, अपने शत इतिहान में उनने गुल का उपभीग उसने बभी नहीं किया। (देशिए 'मेरिटिविम्नल इन्हिया' भाग दो, पृष्ठ १४७)

पेशे के ऋनुसार वर्ग-विभाजन की प्रथा ने केवल युद्ध प्रिय जातियों को छोड़ कर, शेप जनता को, युद्ध के अयोग्य बना दिया-पिलक उनके हृद्य में युद्ध के पिति आफचि घर कर गई। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। फलत: प्रजा यह अनुभव नहीं कर पाती थी कि उसका राज्य से कोई घतिष्ठ सम्बन्ध है। न जनता राज्य से अपनत्व स्थापित कर सकी, न राजा से । जब विदेशियों का आगमन हुआ रवापत कर सका, न राजा ता जन विपासना के जाराजा हुन ती जिला की ही दरोध नहीं किया गया। गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र और कजीज के राज्य में, ग्याहबी और वारहवी शतियों के जलट-पुलट कर देने वाले आक्रमणों से बहुत पहले ही, सुसलमान आकर निर्विशेष वस गए थे। सेना की देख-माल, अधिनांश राजाओं ने, श्रवने जागीरदारों और सरदारों पर छोड़ रखीथी। सेना के श्रस्त्र-शात्रों की और भी कोई ध्यान नहीं देता या इन सार बार्तो का परियाम यह हुआ कि राष्ट्रीय शक्ति और भावनाओं का पतन हुआ और अन्त में, बारहवी शती में, देश की रनतत्रता हमारे हाथों से जाती रही।

राजपूत काल कला खौर साहित्य की दृष्टि से सम्बन्न काल था। राजपूत योद्धाओं ने आपस से, निरन्तर संघर्ष

राजपूत याद्धाश्रा न स्त्राप्त म, । नारन्तर समय

निया श्रीर कला- करते हुए श्राप्त वाया तुर्को के विद्य संयुक्त
कीशल होकर, महान युद्धों की श्रवतारणा करके प्राचीन
धीरता को मानों पुनरुक्जीवित कर दिया।
इस काल में मालतीमाध्य के रचित्रत मस्मूति जैसे महान, कवि
उत्पन्न हुए। राजरीस्तर, मालवा का किन-राज भोज, करमीर का
सित्हासचेचा कल्हण, श्रीर चारण-राजाचर्यं, त्यादि इसी काल
की देन थे। मालवा की राजधानी धार विद्या श्रीर वित्रती जीवन
का केन्द्र वन गई थी। बिहार में नालन्य और विक्रमिताला ऐसे विद्यापीठ स्थानित थे । बंगाल में निद्या विद्या स्त्रीर शिद्धा का केन्द्र था। सार्वजनिक हित के लिए अनेक निर्माण-कार्य इस काल में हुए-उनमें से कुछ के स्मृति शेप आज भी देखे जा सकते हैं। इस कात के बड़े बड़े मन्दिरों दुर्गों में से आज भी मालवा, राजपूताना और मध्य भारत में कुछ मीजूद हैं। इनमें से कितने ही मुसलमान स्नाक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गये जो कुछ थोड़े से शेप हैं ने उस काल की स्मृति की सुरदित रखते हैं।

## [ २ ]

सीमावर्ती शक्यों में क्रमीर, नेपाल ब्यौर आमाम मर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय में कश्मीर की प्रमुख राजपूत- पाटी मौर्य साम्राज्य में सन्मिल्ल थी। हपाण-राज्य साम्रज्य का भी वह एक व्यग भी । लेकिन राजपुतकाल में कश्मीर ने पक अन्छे सासे राज्य का रूप धारम् कर लिया और दूर स्थित प्रदेशों की प्रभावित वरने में समर्थ था। सत्र से पहले कारवोट वश वा आधिपत्य वदमीर पर स्थापित हुआ। इस वश की संस्थापना दुर्लभ पर्धन ने ६र्ष के शासन वाल में किया था। सम्भवत इसी नरेश ने हुण्न्साग वा, जब वह वश्मीर गथा था, भ्वागत सवार किया था। इसके ब्यात ईमा सवत अन्य ४२ तक कितादित्य मा शासन रहा। ललिलादित्य अपनी सत्ता का विस्तार करने में सफल हन्ना- उसने क्शीन के शिक्षशाली नरेश यशोवर्मन की पराजित । क्या, तित्रत शीर तुर्की के पड़ोमी राज्यों का अपने आधीत दिया, और मय से बद कर, मार्वेण के सुप्रसिद्ध मन्दर का निर्माण किया। उसने भीत से अपना राज्यूत भेजा और पनाय पे यहे भाग पर अपना शाधिपत्य स्थापित पर लिया। मुल्तान के उत्तर में स्थित प्रदेश के आधियत्य को लेकर उसना चरतों से भी मचर्य हुआ। उसका बीज अवभीड़ महत्वपूर्ण नरेश मिक हुआ। उसका प्रकृति दृदिल कौर शासन निरंपुर था। एक आज नरेश, अवन्तीवर्मा (प्रसा सबत् ६४४- ६३ ) अपने प्रथि प्रमध के लिए उल्लेखनाथ है-जसने निवाई का अन्हा भया किया था, पानी ये निकास य लिए नासी की करूदी व्यवस्था की थी। यदियों की यह दशारता में माथ में त्यादन क्या सरक्षण देवा था। या और उसका प्रम, औ पव बीग्य रोठा और निर्माता था, अन्यवालिक उत्पन यश (ईमा सवत् बदर १२६) के ही प्रमुख नरेश थे।

कामीर में भाषिकाश परवर्ती नरेश निरहता भीर गूर थे। लामना भागे शती एक राती हिट्टा के हारास्त्र रण्टरा की संस्तार राश्य करादता रहा। यह हुईदशा राजातियाँ भी माजार मिलान थी, लेकिन साथ दी भद्रमुग शक्ति भीर तस्परता वा परिषय देती थीर कश्मीर पर मुत्रसिद्ध श्रातताथी महमूद ग्रासनी ने श्राक्षमण किया, सगर उसनी स्वतंत्रता वा श्रावहरण नहीं कर सका। करहण की राजतरिंगिणी, जिसकी रचना वाग्हर्नी शती में हुई थी, कश्मीर के हितहस की जानगरी प्राप्त करने का प्रमुख स्त्रीन है। क्षेत्र समें राज तथा रानियों की एक लंबी सूची दी हुई है—"जो निलंजा, वामुक्तता, नारकीय कूरता श्रीर निर्भय कुशामन वो श्रापनी महानता समफते थे।" रानी हिद्दा के श्रातान को सदा है जिसका व्यक्तिय त्यक श्रीर जितना चड़्यता था, दूमेरी और उत्तना विश्वास था—"को उद्यक्त श्री, कहहण के साथ-साथ श्रातिकृत वत्ता श्राम था—"को उद्यक्त ग्राण के साथ-साथ श्रातिकृत उपसनों वा पुतला था" श्रीर जो, कहहण के शहरों में—' अपने सुमुक्तरों के कारण जितना श्रावहिक या उत्तना ही श्रामें श्रानी तता श्रावहिक या उत्तना ही श्रामें श्रीर जो, कहहण के शहरों में—' अपने सुमुक्तरों के कारण जितना श्रावहिक या उत्तना ही श्रामें श्रीन तता श्रावहिक या उत्तना ही श्रामें श्रीन तता श्रावहिक या उत्तना ही श्रामें श्रीन तता श्री श्रीन कारण कि वारण श्रीन ही ग्रीम था।"

लगभग ११४० से करमीर राज्य की सत्ता वापतन शुरू हो
गदा था ईमा सत्तत् १२६६ के लगभग राज्य पर सुसलमानों का
आप्तमस्य हुआ। शाईमीर नामक एक हुम्साइसी सुसलमान ने,
बी पहल राजपूत था, ईमा संवत् १३१ के लगभग राज्य की
नीकती में प्रवेश किया। धीरे-बीर नह राक्तिसंचय करना गया
और प्रमन में उसने सिहम्सन पर अपना आध्यकार जमा लिया।
सम्सुदीन की उपाधि उसने धारण की। उसके वंश के शामन-काल

<sup>-</sup> ० भूमिन और उपयोग नोटों के साथ एम० ए० स्टेम (क न्हरवर्त) न १६०० में राजन्दिगयों का दो भागों में अनुभाद किया है। इस प्रथ में औ रिल्ड्स है, सर्द्रत-साहित्य में, उसे इस नियानत रूप से लिखे गए रिल्ड्स प्रथ के निकटाम रख सकते हैं। कहृद्रश्च में इसकी रचना लगभग हैस स्वत्र १६५० में अपूर्ण कर दो थो। उसके बाद बोन राख ने इसके कम को अर्थी रखा। उसने राख्य के इतिहास का क्यान मुस्तानाों के आयानन और उनके आधियरय की स्थापना—काल तक किया है। उन्हें या ने इस प्रथ की रचना में पूर्व ऐतिहासिक सामायों का भी उपयोग किया था। रखाओं के मुख्यों और दुर्गुयों सा खुन कर उसने विवेचन किया है, राख्यों के उत्यान और पतन के कारायों से लोखों को है और उसने विवेचन उसने खें लेखा का अपयोग निचा है जिनमें राजाओं के पुपरार्थ—मीटरों का निर्माय आपिन आपिन अपरोग के उत्यान है। इतिहास लेखन का उपयोग ईचा है। इतिहास लेखन का उपयोग ईचा है। इतिहास लेखन का उपका स्वर साझ जैवा है।

में, जो ईसा संवत् १४६१ तक चलता रहा, कश्मीर की जनता में धीरे धीरे इसलाम का काफी प्रचार हुआ।

नेपाल का राज्य निचले हिमालय के साथ-साथ सिकिम से कुमायू तक फैला हुआ है। लेकिन नेपाल विशेष को ही जिया जाए तो इसका चेत्र गण्डक और नेपाल कोसी नामक नदियों के बीच की घाटी तक ही सीमित है। इस घाटी के अन्तर्गतं काठमांडू तथा अन्य प्रमुख नगर हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले उत्कीर्ण लेख में इस राज्य का उल्लेख एक करद राज्य के रूप में हुआ है। जनश्रुति के अनुसा यह श्रशोक के श्राधीन था। कहा जाता है कि उसी ने इस नगर की स्थापना की थी। हुए के काल में इसका शासन श्रांहुवर्मन के हाथों में था। आंग्रुवर्मन ने ठाकुरी वश की नीय डाली और कन्नीज तथा तिब्यत दोनों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखा। तिब्यत उन दिनों एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और स्ट्रांगमानगैम्पो वहाँ का राआ था। ईसा सवत् ६४२ के लगभग आंध्यवर्मन की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी कीन शेन हुए, यह कुछ पता नहीं चत्रता, सिवा इसके कि ईसा संयत् आठवीं शती के प्रारम्भ तक नेपाल तिव्यत की अधीनता में रहा। इसके बाद, इसा सबत् प्रथर से नेपाल के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है—सम्मवतः इस समय से एक नथे राज्य चंदा का प्रारम्भ होता है। प्रयों और पाब्हुलियियों के अन्त में दिए गए रहोकों से अनेक राजाओं के नामों और उनकी तिथियों का पता चलता है। जनश्रुति है िइनमें से एक न काठमांडू (काष्ठमण्डप) नगर की स्थापना की थी। भागत, तिच्वत और चीन से ज्यापार की श्रमिषृद्धि हुई। नेपाल स्त्रीर बगाल के पाल राजास्त्रों में दसवीं श्रीर न्यारहर्वी शतियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित्र या । यह विश्वास करने के अनेक नारण हैं कि दक्षिण के गराती चालुक्यों ने नेपात के पदिस्थत पहाड़ी प्रदेश पर ज्याक्रमण किया था। विरहुत के नान्यदेव ने, जो करनाटकी ज्याक्रमणकारियों के यंशों में से था, बारहवी शानी के प्रारम्भ में नेवाल पर ज्ञयनी सत्ता स्थाति कर ली या। १८८ १७६८ तक कितने ही छोटे-छोटे राजा नेपाल पर,

एमा प्रतात होता है कि चालुक्य सोमेश्वर प्रथम और उसके पुत्र विक्मादित्य चतुर्य ने उत्तर-पूर्वी मारत पर सक्त आहमण किए थे। वंताल

स्वतन्त्र रूप में और श्रापस में संघर्ष काते हुए, शासन करते रहे। गोरखा लोगों ने जो खत्री जाति के थे और मूलतः श्रवध से श्राण्ये, इस प्रदेश को जीत कर उस पर श्रपना श्राधिपत्य स्थापित कर लिया और एक राक्तिशाली वंश की नीव डाली। श्रशोक ने यहाँ बौढ़ धर्म का प्रवार किया, लेकिन शीव्र ही यह धर्म हासोग्युरी हुआ—तोत्रिक सिद्धान्तों और कट्टर शैवमत के प्रधान्य से यह अध्य हो गया।

श्रासाम, जो कामरूप के नाम से विख्यात है, ब्रह्मपुत्र और स्रमा निद्यों की घाटियों से बना है। उसके श्रासाम बीच बीच में पहाड़ियाँ स्थित हैं। मगील स्रोत से उत्पन्न जातियाँ इसमें स्वाक्त वस गई थी।

यह समुद्रगुप के सीमा स्वित करह राज्यों में से था। हुए जिम समय कशीज में शासन कर रहा था, उस ममय यहाँ वा शासन मास्कर-वर्मन के हाथों में था। हुए के दरबार में छागमन से पूर्व कुमार ने चीनी यात्री हुएनसाग का छादर मस्कार किया था।

भाहोमा को शान जाति तेरहवी शती के प्रारम्भ में इस देश में रहती थी। किन्होंने इस देश को अपने नाम से भाहोंम सम्बोधित किया और अपने शासन की नीय डाजी जो, भीतरा भागों में, अँधे जो वा आधिपत्य

श्रीर तिरहुत क प्रदेशों में दुछ करनाटकी दुरशाहिश्यों ने श्रयने स्वतन इलाशें का निर्माण कर लिया था। सेन वंशा का स्थापना सम्मवत: इभी प्रकार हुई थी। नाम्यदेव और उठने उत्तराधिकारियों का नेवाल पर इशी प्रकार स्नाधियत्य स्थापित हुद्या था। (देखित एत्व क्षी राम कृत दाइनेस्टि

हिस्द्री श्राप नारवन हिन्छया, माग १, पुष्ठ २०३ = )

इसने पूर्व ने राजाश्री के सम्बन्ध में कोई राष्ट्र विवरण नहीं मिलता। लेकिन, ननी और दमवी ग्रतियों में, हम प्रदेश हा सम्बन्ध में गाल के पाल राजाओं से हुआ था। यगाल के राजा देववाल (ईवा तबत् ८१४-४४) के सम्बन्ध में कहा लाता है कि उसने आताम पर विवय मात की भी और आताम ये राजाओं का एक वरा पालों में नाम से मतिद है।

† देखिए एक करल्यू कृत—'हिस्ट्री खॉप खबर खात म, खबर बस्ता एन्ड नार्थ ईस्टर्न फ्रन्टिशर' (१९१४), विस्छेद दो और वात । जनभुति वे खतुबार बामका नरबातुर का प्राचीन निवातस्यान था। नरबानुर ने हा कामादया ये मन्दिर को बनवाया था और उतके पुत्र मागदत्त ने कीरनी हो स्थापित होने तक (१८२४) चलता रहा। बीद्ध धर्म, जो तेजी के साथ यहाँ फैल गया था, वोद्ध-जैसी श्रादिम जातियों की श्रासुरी वासना के घारण अध्य हो गया। जो कमर रह गई, उसे मध्य कालीन बगाल में गचलित लांविक सिद्धान्तों के भिश्रण ने पूरा किया। गीहाटी के निकट जो कमामत्य का मन्दिर है, वह साफि की उपासना का केन्द्र बन गया। शक्ति की वपासना लिटिशों की प्रमुख की उपासना का केन्द्र बन गया। शक्ति की वपासना लिटिशों की प्रमुख विद्यापता भी। मुमलमानों के श्रापिदक से श्रासाम गुक्त रहा, वयापि उस पर दिक्त या वा के श्राप्त की प्रमुख विद्यापता भी। सुमलमानों के श्राप्ति की प्रमुख विद्यापता भी। सुमलमानों के श्राप्ति की प्रमुख विद्यापता किया गए।

सिन्धुनांगा के वेसिन में एक और जहाँ राज मूर्तो की वक्षी-वक्षी सांक्यां फल-फूल रही थीं, बढाँ दूसरी और वंगाल शांक्यां कल-फूल रही थीं, बढाँ दूसरी और वंगाल अन्य वितिषय राज्य में पाल आहे. सेन-वंशा, गांकर प्रतिहारीं और, उनके वाद, पन्नीज के राठीगें, अजमेर के वोहानों, मालवा के परमारीं, गुजरात के मोलांकर्यों, गुन्देलगंड के चाहनों और चेंदि के कलचार्र्यों के भी राज्य अन्य होटे लेंदि राजवाहों के अतिरिक्त-स्थापित थे।

दस ममूचे काल में कन्नीज भारत का प्रमुख नगर माना जाता था। हुई के काल से लेकर मोहस्मद गोि की गजनगर कर्जीय विनयों तक कन्नीय ने मर्थमान्य कर से दिन्दुः स्थान का राजवानी का पद प्राप्त कर तिया था। क्षेत्र महास्थरांची राजाश्री की द्रष्टि हमेशा दम नगर पर नगी रही था। इतका साम्यता और ज्ञान में पृष्टि अरव इतिहास नेपानी हो। महाना साम्यता की द्राप्त हमें प्राप्त साम्यता की द्राप्त हमें भी की से स्थान भी की साम्यता की से राज्यानी कहते थे। मुसलमानों के शामन काल में पटिलाइन की सामन साम में पटिलाइन का की स्थान था, यही स्थान और पद वन्नीन ने इन काल में प्राप्त कर लिया था।

श्रीर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया १८३ ( देशवर्ष गेट नी 'हिस्से साह श्राकाम' श्रीर शे० एन० ४६मा नी 'कार्ती हिस्से खात नामरूर')

• इस्ते के मामाजर को जामा इन मानत्य के बहुत सान सकत हाई रही चौर प्रत्येक महाशाकीची राजा गरी अपने राज्य की बहुत हातांत्र करना न इस गा; देनिया मी० ची० जैंग कर 'शिन्द्री आक मेदीशिकान दिन्द्र इतिहान' भाग र, पुष्ठ २०। हैनियर बीर ज्ञानत कर 'शिन्द्री आप इतिबा देखा भाग र, पुष्ठ २०। हैनियर बीर ज्ञानत कर 'शिन्द्री आप इतिबा देख होनद को स्टूब कीन हिन्द्रीनियम' भागा चका भी देनिया। हर्ष के काल में कन्नीज की सम्यन्तता श्रीर श्री का हुएनमांच ने चर्णन किया है। हर्ष की मृत्यु के बाद सभी कुछ नशोनर्यन अस्त न्यस्त हो गया और श्रासक्ताबाद का प्राधान्य था, लेकिन यशावर्यन के शावन में,

कम्तीज ने फिर खपना ज्याति प्राप्त फर ली। यशानर्मन शिकाला नरेरा था। उसने चीन में खपना रानदून भेजा था। मालतामाध्य के निरुदात रचिता मध्यूनि को उसने प्रोत्साहन तथा सरल्ए दिया था। वास्युनिराज हारा रचित प्राफ्त पाठ्य गोडनाहों में एक गीड राजा पर उसनी ज्ञिय प्रशित मिलती है। इस फाज्य में नर्यन किया गया है कि वह सोमनश का चृत्रिय था और सम्पूर्ण उतरी मारत पर खपना खाधिपत्य रथापित करने का खाना सारत्या था। आगे चल कर, वाद में, यशोनमेंन को कस्मीर के शांकशाली नरेश लिजितादित्य सें, और दक्तिए के चालुक्य नरेश से, पराजित होना

यशोपमंग के शासन काल में प्राचीन हिन्दू-चर्म का प्रायान्य स्थापित हो गया था। पूर्व मीमासा का महान् प्रवत्तक कुमारिल भट्ट मयम्पति का हिन्दू चर्म कोर वाक्विराज का प्रमृगुरु था। कन्नीज प्राचीनतारियों का केन्द्र बन गया था और वसने बहुत ही भाग्य स्थान प्राप्त कर लिया था। समूचे उत्तरी भारत में कन्नीजिया ब्राह्म को छो का कम गई थी। वेदों और पूर्व नीमासा के अध्ययन का किर से अखलन हुआ। वैदिक कर्मकाण्ड के सिद्धान्त्रों और दशन का प्रमार, इसी काल में, दिचल तक पहुँच गया और वहाँ के भीद्ध धर्म को अपदर्य कर उसके लीप होने में वसने सहायना दी।

को अपदस्य कर उसके लोप होने में उसने सहायता दी। यशोवर्मन के चत्तराधिकारी निर्मत सिद्ध हुए और कामीर

तथा चंगात के राज्यों के द्वाव ने उनकी स्थित की नगरय बना दिया।

इंसा सबत् ८१६ के लगभग गुर्जर-प्रतिहार वश के राजा नागमट्ट ने, जो राजपूराना के भीनमल या शासकथा, गर्जर प्रतिहार करनीज पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार

गुर्जर प्रतिहार कम्नीज पर अधिकार कर लिया और इस प्रतार कम्नीज गुर्जरों की राजयानी हो गया। गुर्जरों का यह यश अपनी उन्तिति और राक्ति के शिखर पर मिहिर भोज (ईसा सबत् ५४०६०) और महेन्द्रपाल (ईसा सबत् ८६०६८०) के शासन काल में पहुँचा। इनका राज्य के निश्त्व था—वजाव का श्रिधिकांश भाग, राजपूताना, श्रवध श्रीर मध्य भारत उनके राज्य में सम्मिलित थे।

द्तिए की आक्रमणशील राष्ट्रकृट शक्ति से मिहिर भोज की गहरी शत्रुता बनी रही स्त्रीर गुजरात की विजय करने का उमने प्रयस्त किया। बंगाल पर उसने सफन आक्रमण किया स्त्रीर जेजक-भुक्ति ( वुन्देलखंड ) की बढ़ती हुई चन्देल सत्ता पर भी श्रंकुश रखने

में सफलता प्राप्त की । निहिरमोज का पुत्र सहेन्द्रपाल था। वह पंजाब से बिहार तक के विस्तृत प्रदेश पर शासन करना था। सुविक्यात कवि राजरीखर का वह संरचक था। गुजर-प्रतिहारों की शक्ति की पुटिट तस्कालीन निवासी थे।

महिपाल (ईसा संवत् ६१०-४०) ने खळ काल तक साम्राज्य की प्रतिप्ठा को सुरत्तित रखा। समकालीन श्ररव-यात्री अल-मस्दी ने उसकी प्रतिष्ठा श्रीर शिक की पुष्टि की है। अल मसूदी ने ईसा संवत् ६१२-

१६ में भारत की यात्रा की थी। महिपाल को ।पूर्व में पालों का स्त्रीर वित्तिस में राष्ट्रकृटों के माह्माल का ।पूर्व में पालों का खोर टिल्प में राट्रवृद्धा के किया में पालों का खोर टिल्प में राट्रवृद्धा के किया मा करना पढ़ा। ना हुए सीना ने, दिसा संवत् ६१० के लगभग, कनीन पर अधिकार कर लिया और मिहियाल को वहां से पलायन करना पढ़ा। लेकिन प्रतिहारों ने अपने सामाज्य के खिर्मांस माग को किस प्राप्त कर लिया, अपने सामाज्य के खिर्मांस माग को किस प्राप्त कर लिया, सद्यिप दसे वे कायम न रख सके। याद के रामा नियंत किर हुए। कुद्र सामन्ती शासकों ने अपने को स्वतंत्र पीयिन कर दिया। कुद्र सामन्ती शासकों ने अपने को स्वतंत्र पीयिन कर दिया। किरानावा सामाज्य का सेत्र संक्षित होकर दोखाये तक ही सीनित

रह गया।

कन्नीज के गुर्जर-पितहारों के साम्राज्य ने सिथ से होने वाले अरवों के आनमणों को रोकने में यहुत कुछ मदद दी थी। लेकिन अरव शिक स्वय नवीं राती में चीं ए हो गई और प्रतिहारों के साथ-माथ वह भी सकुष्तित सीमित होकर रह गई। जब मुबुक्गीन के तुर्की वश ने—दसवीं शतीं के अन्तिम चतुथाश में भारत के हार को आकर स्टरस्टाया तथ प्रतिहारों का हास काफी आगे वद चुका था।

महिपाल के पुत्र के शासन वाल में साम्राज्य वा पतन व्यारम्भ हो गया कोर, ईसा सवत् ६१६ में, कन्नीज पर गुर्नरों वा पतन शासिशाली राष्ट्रकृट नरेश ने अपना प्राधिपत्य क्यार महमूद गजनी जमा लिया। चन्देलों की सहायता से कन्नीज

ार महमूद गजना जमालिया। चन्दला वा सहायदा सकन्नाज्ञ किर मुक्त हुन्ना। वे धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा

रहे थे। गुड़ेरा की मक्ता क्षित्र भिन्न होती गई और और, १०१८ में, मुमलमान आक्रमणकारों महमूद गजनी में सम्मुख उसने अरत डाल दिए। महमूद गजनी ने पूरु ही दिन में नगर के सात हुतीं पर अधिकार कर लिया और भारी गात्रा में लूट का माल लेकर लीट गया। भीव गुर्जर नरेश राज्यलाल मन्त्रीज होडकर चला गया और गात्रों के पा पर वारी में जाकर शरण ली। अगल वर्ष फिर च-देल राज्य की और प्रस्थान करते हुए सहमूद गजनी ने नगर पर आक्रमण किया और नयी राज्य की और महसान करते हुए सहमूद गजनी ने नगर पर आक्रमण किया और नयी राज्यानी यारी पर अधिकार कर लिया।

गुर्जर प्रतिहारों के यश का लोग हो गया खोर कन्नीज, जिस पर राष्ट्रकूटों के एक ध्यानिक यश का शासन था, गहडवाल या ईसा सत्रत १०६० से कुछ पूर्व, गहडवाल जाति गहरवार---ईसा के चन्द्रदेव के खिकार में चला गया। चन्द्रदेव सक्त १०६० का घनारस खौर खयोध्या पर पहले से ही

सनत् १०६० का चनारस और अयोध्या पर पहले से ही आधिपत्य स्थापित था। इस प्रकार चन्द्रदेव के वरा का, जो राठौर वरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शासन एक शती से अधिक चलता रहा। अ

गोविन्द चन्द्र ने (ईसा संवत् १११४ ४४) राठौर वश के सस्यापक चन्द्र देव का पीत्र था, दीर्घ काल तक शासन का उपयोग

<sup>\*</sup> बोधपुर के राठौर सरदार ने यह घोषित क्या था कि वह अन्तिम

गइडवाल रात्रा जयचन्द्र के वश से सम्बन्ध रखता था।

288 किया। उसके शासन में कन्नौज़ की लुप्त श्री स्त्रीर शक्ति किरसे लीवित हो उठी। क्ष उसका पौत्र जयचन्द्र ( ईमा संवत ११७०-११६३ ) था। यह दिल्ली के पृथ्वीराज के घातक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में, श्रानेक जार पर प्रशास के उपनास के नाता नायहरू के एर में, जनक कार्वो श्रीर गायाओं में, प्रमिद्ध हो चुका है। जयकर में प्रनेरेत राजा परमार्थी की, पृथ्वीराज के विरुद्ध सहायता की थी। इस सामस्त्री संवर्ष और प्रध्वीराज तथा जयबन्द्र की कन्या के प्रेम और विवाह की गाथा चन्दवरदायी छन पृथ्वीराजगसी में वर्णित है। जनाव का पाना चन्नाचार्या छ। इन्यासमार्याण नाव्य स्त्री इस संघर्ष के फेर में पड़ कर न तो खायचन्द्र, गुध्नीराज्ञ छीर न चन्द्रेल गणा ने उस स्वतरेका ऋतुभव किया जो मोहस्मद गीरी के पंजाय में घुस छाने से उत्पन्न हुछा था।

जयचन्द्र एक शिवशाला नरेश था। लेकिन पृथ्वीराज से उसकी श्रुता इतनी अधिक थी कि उसने अपने प्रतिदृत्द्वी को पराजित करने के लिए, मोहम्मद गोरी को निर्मात्रत किया था। एमा करके उसने पृथ्वीराज का ही नहीं, स्वयं अपना भी, अन्त में,

नाश किया। ृक्षुत्र इतिहास तेखकों का कहना है कि ऐसे कोई प्रमाण ्रहुड़ डातहास लखका का कहना है कि एसे कोई प्रमाण नहीं मिलते जिनके आधार पर जयचन्द्र को, एक विदेशी को निर्माशन करने के अपराध में दोषी ठहरायें। यह भी हो सकता है कि मोडम्मद गोरी के विकड़ प्रवादी में जो सहायता करने से उसने इंगर कर दिशा हो। जयचन्द्र ने, जब भोहम्मद गोरी कन्नीज की खोर यहा, उससे युद्ध करने में अद्भुत साहस का परिचय दिया था और शत्रु के इस में पढ़ने के बजाव गंगा का परिचय दिया था और शत्रु के इस में पढ़ने के बजाव गंगा में हुव कर मर जाना अच्छा समका। इस प्रकार, ईसा संबत,

कहा जाता है कि गोबिन्द चन्द्र ने पंजाब के मुनलमानों से युद्ध किया या ग्रीर मुनलमानों से होने चालो लड़ाहर्कों का खर्च छुटाने के लिए उसने एक विशेष कर-तियक दशह-नारी किया। मुखलानों के पाँव एंबाव में हद्ता के साथ लग चुके थे। उनके श्राकश्मिक श्राह्मणणों को रोक्ने के लिये गोविन्द चन्द्र को गुइसवार सेना रखनी पहली थी। सुनलभान स्वयं श्रुच्छे मुद्दहवार ये । उनका मुद्दाबला भारतीय सेना के धीमे चलने वाले हाथियी या पैरल सैनिकों से नहीं किया जा सकता था। देखिए सी वी वीच मृत 'हिस्ट्री ग्राफ मेडीविश्वल हिन्दू इन्डिया' भाग दी, पुष्ठ २१३ । ग्रास्ट डी॰ भारद्रात कृत 'हिस्ट्री आप. इंग्डिस', पृष्ठ १४१ भी देखिए।

११६४ में, जयचन्द्र की मृत्यु के बाद कन्नीम की स्वतंत्रता लूम हो गई, जयचन्द्र के पुत्रों की मुसलमान राष्ट्र से जान बचा कर भागना पड़ा खीर बनारस तक पूरा दोखबा। हिन्दुओं के हाथ से निकत गया।

राजपूताना के छोटे से राज्य सांभर-जिसके साथ अजमेर भी सम्बद्ध था-पर चौहान बहुत दिन से शासन

क्रजमंत के बोहान करते जा रहे थे। टॉड के वथनामुसार चौहान राजपूर्वों में सब से साइमी और शूरबीर थे। उनके प्रारम्भिक राजा नवी और दसवीं शती में हुए थे।

थे। उनके प्रारम्भिक राजा नवीं स्त्रीर दसवीं राती में हुए थे। उनमें से एक—स्वजवदेय—के बारे में कहां जाता है कि उसने ग्यारह्भी राती के स्वन्त में स्वत्रमें से हुगें को बनवाया और इस नगर की स्थापना की। बारहवीं राती के मध्य में विशालदेव (स्थाय विमह राजा) हुआ। यह चहुत बड़ा योद्धा या स्रोर उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। यह किय भी था श्रीर दूसरे कि की प्रीरसाहन तथा संरचल प्रदान करता था। कहां जाता है कि किरातानुंन के स्थापर पर उसने एक नाटक लिखा था। स्वत्रमें में एक सरीगर स्थीर संस्थान की विद्यालय की भी उसने स्थागना की थी जिसे, बाद में, मुसलमानों ने मिन्नद के रूप में परिवर्तित कर लिया।

त्राता महत्वपूर्ण राजा, उमका भावजा पृथ्वीराज हुआ। दे वह इस चशका श्रीतिम राजा था। वन्द भार के पृथ्वीराज पृथ्वीराजरासो में उसके साहसी फ़रवीं का विस्तार के साथ वर्षान हुआ है। चन्द्वरदायां

• मुख्यमानों को निषमित करने के सम्बन्ध में अववन्द्र का दोव क्रिया या, इसके सम्बन्ध में भोदें प्रमाण उपलब्ध हैं या नदी, यह सी० बी० बैंस इस 'दिस्ट्री खाफ मेडीबिजल हिन्दू इण्डिश' भाग रे ('टाउननाल खाफ दिन्दु इण्डिश') को सातवीं पुस्तक के खाटमें और इकीवये परिच्छेत देखिए।

ो दिल्ली लीइस्तम्म के उरहीयां लेख में कहा गया है कि उनने मुम्ननमानों की समृद्धिक हारा करके आर्था बर्त को निर से बास्त्रविक आर्था बर्त — आर्थों का देख-चना दिया था।

्रै शाव विधीश चौर पृथ्वीराज के नाम से भी वह प्रक्रिद्ध है। उन्नक्ते जन्म और राज्यारीरण की विधियों निश्चवारमक रूप मे नहीं बताई जा संकर्ती।

टसका समकालीन था। अन्य दो पेतिहासिक काच्यों से भी जिनकी ব্ধুদ हाल ही में खोज हुई है, हम उसके सन्त्रम्थ में जानकारी प्राप्त वर सन्तर है। कहा जाता है कि उसने अपने समय के आरुपिक शिकशाली नरेशों —गुजरात के भीमवेच चालुक्य, पर्मार्शी चन्देल श्रीर क्लोन के जयचन्द्र—से भी युद्ध किया श्रीर उन पर विजय प्राप्त की। चन्द का सम्पूष वाव्य प्रश्नीरात के साहस और प्रश्नीरता की कथाओं से भरा हुआ है जिनमें कितनी ही बलिस भी हो सकती है। चक्रपर्ती पर के लिए उसे अवचन्द्र से प्रतिद्वनिद्वता करनो पद्मी थी। जयपन्त्र के वादा शक्तिशाली राजा थे पर उसके ्रिता को धाजमेर के विशाल देव के सम्मुख नीचा देखना पड़ा था विशाल देव ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रशार चौहानों का शक्ति बढ गई। क्ष

इसके बाद विशाल देव के उत्तराधिकारी पृश्वीरात या, ्रताक भाव (अराध्य पूर्व कृत्यानायकार क्षतायकार स्थापन पर स्थमात्रत गोविन्त्यन्त्र के प्रयोग अयुवन्त्र से बुद्ध हजा। चन्त्र ने अपनी काव्य गाया में प्रथमी शांत का जयचन्त्र वो बन्गों से विवाह कराया है। प्रव्वीराज अवनी प्रिमिका की, सन्भानत, आवस्मिक आक्रमण कर भगा लाग था। जो भी हो, प्रशीसन और जगान्द की प्रतिद्वतिद्वता ने उनकी शक्ति को की ख कर दिया और वे इस सम्य नहीं रह संदे कि मोहम्मद गोरी से जोदा लेसक। पलन, अन्त में, दोना वा नाश हुआ। मोहम्मद गारी की सेना के माथ खबनी पहली मुठभेड़ में प्रशीराज ने तलवारी (तिरीरा) में, ईमाँ मन्त् ११६२ में, जिजय प्राप्त की थी और शतु की सिन्धु के उस पार पछे न्विजी बाचीत इन्द्रबह्य के निकट स्थित भी। स्वारहर्वी छो के

मध्य में इत्तरी स्थापा। अनगपाल सोमार ने की था। इसने लाल किले का जिमीय क्या गा। प्रविद्ध प्राचीत लौहरतम्म भी, वहा बाता है कि, हैंग सवर् १०५२ में उसी ने प्रमुख से लाइर यहाँ लड़ा किया था। बैता इत देल गुके हैं, एक शती बाद नौहानां ना इस बर श्राधितस्य हो गा। पृथ्य-शत्र ने इस नगर का जिल्लार हिया और उसके नारी और परकेटा बनगान ! गोरी के स्पेदार युद्दरीन ने अब इस पर अधिकार किया हो उनने दिन् ग्रीर ने गरियों को गरियमें के रूप में परिवर्तित कर दिया। बहा आता त्र प्रशासन के लाट भी, अपने मूल रूप में, एक अखानिमित कीर्त है कि प्रशासन के लाट भी, अपने मूल रूप में, एक अखानिमित कीर्त सम्भाषा किमे परिवर्तित कर मीनार बना दिया गया। उराधीयें होती से बता चलता है कि दिल्नी का पुगना नाम दिल्लिका या।

जाने के लिए बाध्य कर दिया था। अगले वर्ष, इसी युद्ध चेत्र में, उसकी मोहन्मद नीरों से फिर मुठभेड़ हुई। इस दूसरी युठभेड़ में वह पर्राज्ञ तहुड़ी। और सारा राया। खत्रमेर लुट गया, सरवाद हो गया और दिल्ली पर मुमलमानों का अधिकार हो गया। पृथ्वी-राज के पतन के बाद जयचन्द्र का पतन हुआ और मुसलमानों का अधिकार के कांद्र जयचन्द्र का पतन हुआ और मुसलमानों का अधिकार कजीज और समान पर भी हो गया। इस प्रकार उत्तर ...

जेजकमुक्ति के वन्देनों (जेजक प्राप्त में यमुना श्रीर नर्भवा के बीच का प्रदेश सिन्मिन्न था) का राम्मन जेजकमुक्ति के नवी शती में शुरू हुआ। इस राजवश ने दीर्घ व देल काल तक अपने शासम धा-वपभोग किया। चन्देल सम्भवतः भोंड थे जिंग्होंने हिन्दू धर्म को प्रदेश कर लिया था छीर अपने मूल रूप में कशीन के प्रतिहारों के अर्था कर लिया था छीर अपने मूल रूप में कशीन के प्रतिहारों के अर्थामं सामन्ती इलाकों के सरदार थे। नन्तृ हं इस बरा का वास्तिक सम्थापक था। नवी शती के प्रथम चतुर्थांश में उसने कत्ता प्राप्त की थी। यशावर्मन (ईमा स्वत्त ६-४-४०) इन वरा का पहला महान् राजा था जिनने पड़ोमों कला बुरियों को प्रयानिक स किया को प्रयानिक के प्रवान के हों वर्ष कर किलान के हों प्रयानिक साजा को जे पहले ही दुर्चल ही पुछ धा परास्त किया और पढ़ों से विष्णु की एक प्रतिमा से आया जिसे स सुराहों के सुन्दर मन्दिर में प्रतिबिठत किया।

चन्द्रेत राजा, यग्तुतः, महास् निर्माता थे। समूचा झुन्देतसंड उनकी निर्माण शांक के नमूनों से—ऊँचे दुर्गों, राजसी मन्दिरों / श्रीर तट निर्मित सरोपरों के अवरोधों से—मरा पड़ा है।

यशोवर्षन का पुत्र घांगा (ईसा संवत् १४० ६६ ) इस वंश का सब से बड़ा राजा था। उसने सुबुक्तगीन—महमूद धांगा खाँर गीटा गजनी के पिता से अन्य राजपूत राजाओं के

साथ कोहा लिया था। उसके पुत्र गांहा (ईसा संग्रत ६६६ १०२४) ने सुनतान महसूर के विरुद्ध राजपूत राज्यों को फिर से एक सून में याँन कर संगुक्त मोर्चा स्थापित किया किन्तु (०२६ में उसे काक्रमकों के सन्मुल क्लिजर के टब दुर्ग को छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा।

ं एक अल्प हालिक अधिकार के बाद चन्देल शक्ति ने वीर्तिवर्मन के शासन में किर से जीवन प्राप्त किया। इसा संवत् १०४६ से ११०० तक कीर्तिवर्मन ने शामन कीतिवर्मन किया। उसने प्रतिद्वन्द्वी चेदी राजा पर विजय त्राप्त की थी छीर एक विचित्र नाटक 'श्रवीध चन्द्रोदय'-- फुप्ण मिश्र रचित-को उसने श्रीत्साहन तथा संरक्षण दिया था। यह नाटक वेदान्त दर्शन पर आधारित था खीर इसके पात्र भक्ति, विनय

में खेला गया था। -गदनवर्मन एक प्रतामी राजा था। उसने ११२४ से ११६४ तक शामन किया। गुजरात के पड़ोमी राज्य पर उसने विजय प्राप्त की थी और महीबा में एक ताल का निर्माण किया था। इस वाल फी उसने बहुत आकर्षक तथा सुन्दर रूप दिया था।

शीत आदि गुणों के प्रतीक थे । इनमें राजा की विजय का गुण-गान शिया गरा है। यह नाटक राजा के सम्मुख ईसा संवत् १०६४

क्रन्तिम चन्देत राजा परमादी या परमत था। ११=२ में पृथ्वी राज ने उसे पराजित किया था। १२०३ में, क्लिंजर का दुर्ग भी उसके हाथों से निकल कर गोरी के वाइसराय कुतु होन के अधिकार में चला गया। इसके बाद इस बंदा का पतन हुआ पर चन्देल जाति कुछ स्थानिक सरदारों के रूप में, सोलहवी शती तक, 'जीवित' यनी रही।

कलबुरी या हैहेय वंश के राजा चन्देलों से सन्बन्धित थे। अति प्रचीन काल से नर्मदा की धाटी में बसे हुए थे। कहा जाता है कि उन्होंने अधोध्या के स्य

चेदी के कलन्तरी वंशी राजा सगर से युद्ध किया था। अभी हात

तक दिन्तिणी कोशल ( इत्तीस गड़) पर उनका ऋषिकार स्थापित था। नर्मदा पर स्थित महिष्मती या महेरयर उनकी पहली राजधानी थी।

कत्त्वरी, असंदिग्ध रूप से, हेहेय चत्रियों की ही एक शाया थे। त्रिपुरा (आधुनिक जयलपुर) में उन्होंने आपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया था। उनकी शक्ति का विस्तार करिजर तक दुष्पांथा जिस पर यहुन दिनों तक उनका व्यथिकार बना रहा।

<sup>#</sup>इम नाटक का चंदितनार सिल्विएन लेवी ने अपनी पुस्तक 'इरिट्यन विशेष्टर में पुष्ट २२६-३५ पर दिया है।

चेदी प्रदेश पर भी उनका श्राधिपत्य स्थापित था और इसी लिए उनका नाम चेदी पड़ा।

वे अपने-आपको नर्मेदा की घाटी में रहने वाली चृद्धियों की एक प्राचीन जाति का वंशज बताते थे। उन्होंने अपने संवत्—चेद्रों सवत्—को ईसा संवत् २४६ में स्थापना को थी और हसी का वे प्रयोग करते थे। कोकल्लदेव कलकुरी वंश का संस्थापक या और इंसा संवत् १५० में उसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था और इंसा संवत् १०१४-४० में गांगेय देव था। इस वंश का सव से वहा राजा ईना संवत् १०१४-४० में गांगेय देव था। उसने पहोसी-एउथों पर विजय प्राप्त की थी और वह चकवर्ती बनने की आकांचा रस्ता था। उसके पुत्र कर्णदेव (ईता सवत् १०४० ००) ने बंगात के पालों से युद्ध किया था और सालया के भाज को प्राण्ति करने में सफलता प्राप्त की थी; किन्तु अन्त में बन्देल राजा की तिवमेंन ने वसे कुचल दिया और किन्तु श्रान्त से वन्देल राजा की तिवमेंन ने वसे कुचल दिया और इंसा दिया हो। इस वंश का स्थान रीवा के बचलेंने ने ले लिया और ओ कुज कसर रह गई वसे सुमलसानों, के आक्रमण ने प्राप्त रहिया।

मालवा के परमार (वा पवार) श्रिमिक्कल जाति के थे। नर्जी श्रास्था में श्रायु पर्वत के निकट इन्होंने मालवा के परमार श्राने राज्य की स्थापना की थी। कृष्णुराज उर्फ उपेन्द्र इस बरा का सस्थापक था। इन्हें श्रपन समी पड़ोबी राज्यों से पोर संघ्य करना पड़ा। चन्देशों से, कल-चुरियों से, गुजरात के राजाओं श्रीर दिल्ल के परवर्ती चालुक्यों से, स्कल-चुरियों से, गुजरात के राजाओं श्रीर दिल्ल के परवर्ती चालुक्यों से, स्कल-सभी से स्इन्होंने भीपण युद्ध किया था।

सियाक (श्री हवें) इस वंश का छुठा राजा था। जसे हुयों
(सम्भवत: श्रदकों) पर विजय पाने का श्रेय
मृज प्राप्त था। राष्ट्रकूटों पर भी उसने विजय
प्राप्त की थी। उसकी तिथि ईसा सेवत् ६४००७३
मानी गई हैं। उसकी पुत्र और उत्तरिकारा इस वंश का सात्तव राजा
था। याक्य विजय मुंज उसका नाम था श्रीर ६७४ से ६७ तक नाम विश्व स्वाप्त की प्रोत्साहन देता
था। काव्य-त्रेम के साथ साथ वह योद्धा भी था। अपने देविणी
पड़ोसी, दित्य के चालुक्य के साथ उसका सपर्य बहुया चलता

रहता था। मुंज का शक्तिराली शबु तैलप या जिसने राष्ट्रकूट शक्ति को नष्ट कर दिया था श्रीर ।पश्चिमी चालुक्यों (परवर्ती चालुक्यों ) की एक दूसरी परन्परा का श्रीगिषेश किया था। श्रविशय ध्रात्म-विश्वास के बर्गीमूत हो उसने साववें श्राक्रमण का श्राबोजन किया, किन्तु उमकी सेना टुकड़े-टुकड़े कर दो गई श्रीर वर्षर व्यवहार के प्रधात उसे मृत्यु दण्ड दे दिया गया।

मुख एक प्रतिभा-सम्पन्न किन था। उसके संरच्या प्राप्त कवियों में सुप्रासद्ध कवि पद्मगुप्त और 'दमह्त्प' का रचिवता धनंजय थे। 'दस रूप' प्रथ नाट्य रचना पर लिखा गया था। मुंज ने बहुत से मन्दिर छीर ताल बनवाए जिनमें एक छाज दिन भी इसके नाम से प्रसिद्ध है। यह ताल मांहु के निकट स्थित है।

भोज के शासन काल (इंसा सवत् १०१८-६०) में मालवा की रुपाति और श्री में श्रीर भी पृद्धि हुई। यह अपने चाचा मुंज से व्यधिक विद्वान् और विशाप्रेमी था श्रीर "सची ऐतिहासिक दृष्टि से भारतवर्ष के भोज क्रेट्ड इन्ति का प्रतीक था.. ...वह महाकाट्यों में विश्वत राम श्री। युधिष्ठर के, या बाद के बीरों में विक्रम श्रीर हाला के समान था। ' उसने क्योतिए, विझान, फाज्य शास्त्र, ज्याहरण श्रादि पर अनेक प्रधों भी रचना की भी और एक यही फील के आंतरिए अगर दुवा रा राजा का था आर पुरु पुरु संग्रुत अभ्ययन के लिए एक बहुत बहे दिशालय का निर्भाण किया था। इस विद्यालय को उसने अपनी राजधानी धार में बनवाया था जिसमें, पत्थरों पर छोदे हुप, विमिन्न विषयक संग्हन के प्रचलित सच लगे हुए थे।

खपने पद्मिमी राज्यों से उसने रे ुद्ध किया-चालुक्यों से, चेदियों से, गुजरात के राजाओं स-गर्दों तक कि गुमजमानी से भी-दसे मिहना पढ़ा था। 'श्राके शासन-काल में मालवा अस्यन्त श्री सम्पन्न था। वह कविरान मानया-चन्नचर्तिन् कहलाता था चीर इसे हम हिन्दू भारत के महानतम नरेशों की शीत मे राद मकते हैं। இ अपनी राजधानी धार में उसने पर विर्देश

<sup>•</sup> देलिए सी॰ थी॰ पैप लिलिन हिन्दी आप मेहीविधात हिन्दू इंखिटना के भाग तीन की पुराक ७ का चौधा परिच्छेट, धी॰ टी॰ श्रीनियान शापना नृत मोत्र शला वे भीवे मे बाहब परिच्छुर तक भी देलिए ।

विद्यालय की रथापना की थी जो सरस्वता क। मन्दिर कहलावा था। १०४ मन्दिरों का उसने निर्माण किया था और इसी अनुपान से १०४ कांवताओं की रचना की थी। इनमें से २६ का अब तक पता चला है। उसके सासन काल में काव्य में भावों से अधिक राव्यों के फुतान प्रयोगों को महस्व दिया जाने लागा था। अन्त में प्रावदान और चेदियों की संयुक्त शक्ति के सम्मुख उसे पस्त होना पड़ा और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए ये निर्वत्त सिद्ध हुए। और तेरहवीं शनी का अन्त होते होते दूस बश थी शक्ति होत और नगर्य स्थिति की प्राप्त हो गई। मालवा पर दूसरी जातियों का अधिकार हो गया और उसके याद, भीरे-धीरे, मुदल-मानों का देश पर अधिकार हो ता गया—यहाँ तक कि, १४०१ के लगभन, मुमलमानों ने अधिकार हिन्दू राजा को समान कर अपना रामन पूरी तरह से स्थापित कर लिया।

वसभी-राज्य के पतन के बाद उत्तरी गुजरान के पाटन में जाय हों

का राज्य स्थापित हुआ। ये लीत, प्रस्वत्तः,
गुजरात (अ)
अनिहल गां कि अधीन रह कर, कुछ दिनों तक शासन
के जावजा था। उत्तरी गुजरात (अनिहलपुर) में, हुँना
चंवन ५४५ के लगभग, उनने अनिहलपुर) में, हुँना
संवन ५४५ के लगभग, उनने अनिहलपुर के
स्थापना की थी। यह नगर जा गे चल कर राकिताती मोलंकियों
की राजधानी बगा। बनराज के उत्तराधिकारी ईसा मंबन ६६९ तक
शासन मरते रहे। जिर मुनराज ने उनके राज्य पर अधिकार कर
शासन करते रहे। जिर मुनराज ने उनके राज्य पर अधिकार कर
स्थारन की।

चावहीं के सम्बन्ध में ,शसिद्ध है कि वे सूर्य के उशासक थे। वे सम्भवतः रीव थे और जैन. पिंहनों क्षेत्र शिरमाहन तथा संरक्षण देते थे। इन्हीं का एक अन्य झोटा राज्य वरा, चापस वरा, काठियावाइ के अध्वान (वर्धमान) पर शासन करता था। इसी प्रकार एक अन्य शासा, चाइसाम, बामनस्थती (वात्यकी या वनस्थती) में इसा संवत् मध्य से राष्ट्र से राज्य कर रही थी—पाँच मी वर्ष से भी अधि ह उसे राज्य करते हो गए थे।

सीलंकियों के इतिहास का यम्बई गजेटियर में, जैन खोतों और

**उत्कीर्ण लेखों पर आधारित, भली भौति वर्णन** (व) सोलकी मिलता है। यह दिलए के चालुक्य-वंश का समानवाची नहीं था; इसका बारहवीं राती के मध्य से तस्त्रीर्ण लेखों में सारस्वत मंडल की गुर्जर भूमि के रूप में दल्लेख मिलता है। अरच ब्योतियी अलवेरूनी ने भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए राजपूताना में जयपुर ,के निकटवर्ती प्रदेश को गुजरात न गराया हुए रामहृताना न जन3र, कानकवरता नवर जो हु जात कहा है। सोलंकी बंदा के सदस्य, यदािर ऋपने को गुर्जर नहीं कहते ये, फिर भी बनका इस रूप में उल्लेख मिलता है। ये दीत्र थे, किन्तु जैनों के प्रति इनका बहुत ही उदार-भाव था और इनका इष्ट देवता सोमनाथ था।

मूलराज (ईसा संवत ६६१-६६) को राज स्ताना, दिल्ली गुज रात श्रीर सिंघ के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ

मूलराज जमकर युद्ध करना पड़ा था। अपनी राजधानी में उसने शिवजी का एक मन्दिर बनवाया था। देश के विभिन्न भागों से विद्यान माहाणों को युला-मूला कर उसने अपने

राज्य में घसायाथा।

मूलराज के बाद श्वगला महत्वपूर्ण राजाभीन प्रथम (ईसा मवत् १०२२-६४) हुश्रा वह मालवा के राजाभीन श्रीर चेदि वंश के राजा कर्ण का समकालीन या और इनसे उसका बहुधा संपर्य के राजा कर्ण का समकालीन या और इनसे उसका बहुधा संपर्य रहता था। उनके शासन-काल के प्रारम्भिक दिनों में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर जो काठियायाड़ के दक्षिणी तट पर स्थित था। अपना मुप्रसिद्ध आक्रमण किया था। लेकिन भीम प्रथम के शासनकाल मे उसके राज्य ने दलिं की श्रीर पहले से श्रीयक टढ़ हो गया। वमके पुत्र कर्ण ने तीस वर्ष तक निविध्न शासन िश श्रीर कर्णवती नाम से एक नगर भी यनवाया। इस नगर ुर्शाघ ही, उसने अपनी राजधानी बना लिया। आगे चलका यूबा नगर शहमदाबाद के रूप में विक सन हुआ।

भावक सन हुआ।
जयसिंह सिद्धगज (ईसा संवत् १०६३-११४३) इस यश का
जयसिंह सिद्धगज (ईसा संवत् १०६३-११४३) इस यश का
जयस्य राविज्ञाली राजा था। वसने बहुत से
गिद्धगज मन्द्रद वनवाए थे, कुद्र ब्लेच्छों को भी पश्जित
किया था, ओ सम्भवतः विदेशी ज्ञातमहाकारी
र और सिंप की चीर से जाए थे। चानेक विद्यानों का दमने पोएछ
किया था जिनमें जैन पेंदिन हैसपन्द्र सब से वद्या था छीर गय से

बढ़ कर श्रनेक गाथाओं का चरितनायक बनने का भी उसे गौरव श्राप्त हुआ था। उसने चन्द्रवर्तिन नाम से ऋपने एक संवत् को भी चालू किया था।

इस वंश का खन्तिम महत्वपूर्ण राजा कुमारपाल ( ईसा संवत १९४३-१९७३ ) था। वह बहुत ही बुद्धिमान खीर कुमारपाल न्यापित्रय राजा था। जैन धर्म श्रीर उसके प्रयत्नेकी-प्रचारकों का वह बहुत आदर करता था। खपने पूर्विधिकारियों के समान वह भा एक महान् निर्माता और खान्यों र जसे सोमनाथ के जुन्तिर्माण का—श्रीर उस सोमनाथ के जुन्तिर्माण का—श्रीय शामन के परवर्ती काज में उसने वस्तुतः जैन धर्म प्रहण कर लिया था। अपने शामन के परवर्ती काज में उसने वस्तुतः जैन धर्म प्रहण कर लिया था। और श्रिहसा के मिद्धान्त का वही तस्परता के साथ पानन करता था। लेकिन उस्कीर्ण लेखों में उसका उल्लेख शाव-भक्त के रूप में मिलता है। सम्भवतः वह जैनधर्म का चहुत बड़ा प्रशंसक था और उसके सिद्धानों का उस पर बहुत श्रुकुल प्रभाव पढ़ा था। जैन इतिष्ठचों के अनुनार अपने मार्ग दशैंक हेमचन्द्र का सकेत पाकर ही उसने सोसनाथ के पुनर्तिर्माण कार्य की पूरा किया था।

उसके उत्तराधिकारी शाकिशाली नहीं थे, किर भी उन्होंने मोहन्मद गोरी को (ईसा संवत् १९७८) पीछे ढ ठेल कर गुजरात को मुनल-मानों के हाथ में पढ़ने से बचा लिया था और लगामग एक शली तक वसे मुसलमानों के आधिपत्य से मुर्राचन रखा। १९६६ में कुनुबुरीन ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर सफल न हो सका। लेकिन सामन्ती राजाओं और सरदारों की छीनकपट से यह राज्य न यच सका और अतिहललाड़ में व्येक्षों ने खपना शासन स्थापित कर किया। इम प्रकार घेषों के बंश का शासन प्रारम्भ हुआ जो कुल किया। इम प्रकार घेषों के बंश का शासन प्रारम्भ हुआ जो कुल किया। इम प्रकार घेषों के वंश का शासन प्रारम्भ हुआ जो कुल किया। इम प्रकार घेषों के वंश का शासन प्रारम्भ हुआ जो कुल हिन्ने—१३०४ में मुसलमानों की विजय तक—चलता रहा। विरागर और खाजू पर्यंत में जो जैन मन्दिर मिलते हैं, वे चयेल-मंत्रियों के ही बनवाए हुए हैं। रीवा में इन्हीं बंचेलों के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। सीलंकियों का वंश, असंदिरन रूप से, उल्लेसनीय वंश था और इस वंश के प्रायः सभी राजा योग्य और कियाशोल शासक थे।

इस काल में राजपूताना में जो विभिन्न राज्य वठ खड़े हुए, वनमें

मेवाइ के गहलीत (सिसी दिया) प्रसिद्ध थे।
यंगड़ के गहलीत आज के राजपूर्तों में, प्रतिष्ठा और सान में ये
सब से अधिक आगे माने जाते हैं। वे अपने को,
बिना किसी कमभंग के, सीधा स्पूर्यवंशी बतल ते हैं। इस प्रतापी
राज्य परन्पा वा संध्यापक बत्यागवल था। भीलों का उपयोग करके
उसने देशा संवत् ७३० में अपने के आक्रमण को व्यर्थ कर वन्हें
पीछे दकेल दिया था। उसके जन्म और ग्रामीता के सन्नम्थ
तरह तरह की वहानियाँ प्रसिद्ध है। उसके पुत्र गुरिला ने राजपूर्ताना
में स्थित चित्रोर पर कन्ना कर लिया जो आठ रातियों तक, अक्रम
के शासन-नाल तक, उसकी राजधानी बना रहा।

तेरह्वी राती से इस यंश ने स्वाति प्राप्त फरनी शुरू की। सुसल-मान-फाल म इस यंश का जीहर प्रकाश में प्राया। आधुनिक जयपुर कन्द्रपाहीं का जिन्होंने का नवी राती में अपया के दुर्भ का निर्माण किया था, दिल्ली के तोमार तथा श्रम्य राजपूर्नी का उन्लोख भर करने के तिया, और श्रष्टिक कहने की आध्यय न्तायहाँ नहीं है।

हर्ष के बाद बगाल दीर्षकाल तक डांचकार में पड़ा रहा। सातवी शती के परवर्षी काल मे मगध के गुने और साव-वंगाल के पाल टाटा के कहानों द्वारा वंगाल और विटार पर शामन करने का चल्तेग्य मिलता है। इंमा संवत ७५० तक बगाल पर बाहर से बरावर श्राक्रमण होते हें—फन्नी व के रशोवमेन की तरह यह भूमि भी आक्ष्मवणों मे प्रस्त-स्त होते हो। श्रम्त मे गोपाल ने यहां अपना शामन स्वाप्त कि नाय और पाल वंश की नीच डाली। पाल अपने को महाकारों के नायकी अथवा श्रम्य किसी देवकुत का बशाज नहीं घोषित करते थे। इन वश के प्रार्गन्यकाम ताम्राज में—यांगाल के सर्लागपुर बाल ताम्राज में—गोपाल के सन्युग्य में लिया है कि " गरकानीन आग-वक्यार का अन्त करने के लिया है कि " गरकानीन आग-

गोपाल ने ईमा सचन् अरेट से उद्धटन ह शामनाविचा। उसकी शक्तिका विश्वार पश्चिमी यंगाल और यसिनी विदार तक था। वट विदार में विवर, उसने एक बहुत बड़े विदार का निर्माण किया था। उदान्तपुर उसकी राजघानी भी थी।

गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल था। वह ईमा संबन् ८०० में हुआ था। उसने दीर्घकाल तक विजयपूर्ण शामन पर्मपाल और का उपभोग किया और उसका श्रमुत्य कश्रीज देश्पाल से विश्या तक स्थापित था। कश्रीज के शासक को सिहासन-च्युत कर उमने अपने प्रतिनिधि के

हार्यों में वहाँ का शामन सीं। दिया। निब्बत की अनुभूति के अनुसार गंगा के तट पर स्थित विकमशिला के सुन्नसिद्ध विदार श्रीर विश्वविद्यालय की स्थापना पती ने की थी।

देवपाल ( ईमा संवत् ८१४ ८४८) इस वंश का ख्रत्यन्त शिक्तः शाली राजा था श्रीर बीद्ध धर्म का उम समर्थक तथा पोपक था। उसके सेनापित लखनेन ने पूर्व में ख्रासाम श्रीर दिल्ला में मंत्रिता पर विजय प्रास की थी। पालों के उत्कीर्ण लेगों—जैसे मुंगेर के ताम्र पत्र में—देनपाल का एक महान विजेता के रूप में वर्णन मिलता है। अपने संत्रियों, धर्वपाणि श्रीर केदार मिश्र—की सह्ययता से, कहा जाता है कि, उसने उत्कलों की जाति का नारा किया, हुएों के गर्व का प्रांजन किया श्रीर द्विक तथा गुजरात के शासकों के दभ्म-कां चूर-पूर कर दिया। नालन्दा में प्राप्त एक शासकों के दिल्ला के स्वत्रता, स्वर्णहीप के राजा के अर्थना करने पर—जो युवासूषि से राजा रीलेन्द्र का प्रपोत्र या—नालन्दा के एक वीद्ध विहार की सहायता के लिए उसने कई गांवों का दान किया था। युवासूषि चीर स्वर्णहीप ख्राज के जावा और सुमात्रा बताये जाते हैं। इस प्रकार उस काल में लोशर संगा के प्रदेश और खारी खारीं के दीवों के यीच ख्रादान-प्रदान स्थापित था।

इस वंश का "अगला महत्वपूर्ण राजा नारायण पाल (ईमा संवत् प्रश्र-१११) था। उनके द्वाय से बिहार का काफी वहा दुकड़ा निकल कर मिहिरभोज के अधिकार में चला गया था। मिहिरभोज कत्तीज का शक्तिशाली प्रतिहार राजा था। राष्ट्रकूटों ने नारायण पाल के राज्य पर खाकम्या किया। इस प्रकार चीया हुई पाल-एकि च्ठाने का अवसर मिला, क्योंकि गुर्जर शक्ति का तब तक पतन शुरू हो गया था।

मिदिपाल इस वंश का नवाँ (ईसा सर्वत् ६७=-१०३०) राजा था। उसने इस वंश की शक्ति को फिर से स्थापित किया खीर उस चति की पूर्ति की जो पहाई। जातियों के छाकमण से हुई। थी। उत्तरी बंगाल महिपाल पर, इस काल में, रान्दोजों (कम्मोज) का श्रीधिकार था। कम्मोज सम्मयतः मंगोल जाति के लोग ये और गुर्जरों के साथ आए थे। पालों की शक्ति बढ़ाकर उनका किर से भाग्योदय करने चालों में महिपाल का नाम लिया जाएगा। इसने विहार पर फिर से अधिकार

प्राप्त किया और उसकी शक्ति का विस्तार चनारस तक हो गया। कल्यास के चालुक्यों ने उसके राज्य पर आक्रमस किया। महिपाल ने इस आक्रमण को रोका। लेकिन इस सम्बन्ध में जो

ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए हैं, वे स्पष्ट नहीं हैं। महिपाल ने बौद्ध उपदेशकों को तिब्बत भेजा था और उस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का वह एक शक्तिशाली साधन वन गया था। सुदूर दक्षिण की श्रोर से चोलों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया श्रीर वसे, चोलों के राजा राजेन्द्र गगईकोड के सम्मुख, पराजित होना पड़ा था। चोल कलिंग की पार कर (निवली) लोका गंगा की घाटी तक, ईसा संवत् १०२३ में, बढ़ श्राए। चोलों का यह उत्तरी क्षाक्रमण, मोटे रूप में, ईसा संवत् १०२१ और १०२४ के बीच हुआ था-राजेन्द्र चोल के शामन-काल के नवें और तेरहवें वर्ष के बीच में—चीत राजा के तिरुपलर्ड वाते उत्तीर्श तेख में वर्शित है कि उसने उड़ोसा और दक्षिण कोशन के राजा, द्राइमुक्ति (वालासीर श्रीर गिद्नापुर के जिले ) के राजधर्भ पाल, पश्चिमी बंगाल के रागा-पुर, पूर्वी यंगाल के गोविन्द चन्द्र और बत्तीर लडडा तथा तककाना लहदा (सम्भवतः राधा या पश्चिमी बंगाल का प्रदेश ) के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। यदि चीलों के इस उत्कीर्ण लेख की बात होक है तो पश्चिमी और पूर्वी बगाल में, और बड़ीसा के सीमायतीं प्रदेश में, श्वतत्र राज्य स्थापित थे। यह मान लिया जाय ती फिर महिपाल का राज्य काकी छाटा रहा होगा और पूर्वी बंगाल तथा भाग प्रदेश उसके हाथ से निकत गए होंगे।कु

देखिए छाउम इश्डिन श्रवित्यान्स, माग १, वृष्ट ६५ ६६; 'वृश्यि

मिंद्रपाल के उत्तराधिकारी दुर्वल ये और राज्य-द्रोह की घटनाओं से त्रस्त रहते थे। यह रियति रामपाल (ईसा संवत् १०-४-११३०) के मिधिला (उत्तरी विहार में) और आसाम की विजय तक बनी रही। रामपाल ने पतनशील बीट धर्म को सम्भाजने और प्रोत्साहन देने में पूरी सहायता की। सप्याकर नन्दी रिवत तत्कालीन ऐति-हासिक काव्य प्रथ रामपरित—जो किल्युगी रामायण कहलाता है— रामपाल की त्रशांति से पूर्ण है।

रामपाल के बाद पालों का पतन तेजी के साथ हुआ। अपने को बड़ा लिक्स वर्श से उत्पन्न कहने वाले सेनों

मुसलयानो-द्वारा की वढती हुई शक्ति ने उन्हें बगाल से निकाल पालों वा पतन बाहर किया। सेन-वंश का सस्थापक सामना सेन था यह करनाटी था श्रीर राधा में

श्राकर वस गया या—सम्भवत यह करनाटी राजा के यहाँ लगभग ग्यारहवीं राती के मध्य में नीकरी करता था। उसका पीत रिजय सेन स्वत्य राजा बन गया था। इस प्रकार, होनों और से दावाब पड़ने के कारण, पाल-शक्ति नष्ट हो गई—एक और से क्वांब पड़ने के कारण, पाल-शक्ति नष्ट हो गई—एक और से क्वांब पड़ने के बारण, दूसरी और से सेनों ने (ईसा सबत् ११८० में) द्वार होला। पात शक्ति इन दोनों के बीच में पिस कर रह गई।

पालों के बिलुप्त हो जाने के बाद दो शांक्यों मगध के प्रदेश में रह गई—एक कन्नीज के गहड़वालों की, दूसरी बगाल के सेनों की। लेकिन तुर्कों के ब्यागमन के कारण इन दोनों में ब्यापस में मुठभेड़ नहीं हो सकी।

इस मकार रामपाल के बाद पाल वश का लोग होता गया और अन्त में, ईसा सबत् ११६० में, बिल्नवार दिलजों के पुत्र मोहम्मद ने बिहार पर आक्रमण किया और पालों से साथ साथ बीख वर्म के जीण अवशेष का भी उसने अन्त कर दिया।

पाल वंश ने दीर्घ काल तक शासन किया था। यह वंश शक्ति

इिटडयां, भाग ६, पृष्ठ २०६-३३; एष० के० आयगर कृत राजेन्द्र चील श्रीर एच० क्षी० राय इन डाइनेरिटक हिस्ट्री आप नारदर्न इरिडया, भाग १, पृष्ठ २१८-२४ —चील लेख में विधित स्थानी श्रीर राजाश्री के नामी जो पहचानने श्रीर उनका पता लगाने के लिए देखिए।

शाली था। धर्म पाल श्रीर देव पाल के शासन काल में साहित्य, शिल्प श्रीर चित्रकला के च्रेत्र में काफी चन्नति श्रीर प्रगति दुई थी। राजाश्रों ने बहुत से तालों श्रीर फीलों को बनवाया, विद्वानों को प्रोत्माहन तथा पोपण दिया तथा विहासी का संरक्षण किया । क्षर किन्तु पालों के समय के बहुत ही कम स्मृति चिन्ह ऐसे हैं जो अब तक बचे रह सके हैं।

सेन, मृनाः दक्तिस्के एक वंश से सम्बन्ध रायते थे। ईसा संवत् १०४० में इन्होंने पश्चिमी वंगाल में अपनी

शक्ति की स्थापना की थी।।माभन्त सेन इनका संख्यापक था । वह सम्भवनः चालक्य राजा

कल्बाण के विक्रमादित्य का उम समय में भी चेतन भोगी सैतिक था जब अपने पिता क शासन-काल में, उसने उत्तरपूर्वी भारत पर-स्त्राक्रमण किया था। सामन्त सेन के पीत्र वितय सेन ने, गुग हवी शता के अन्त काल में, अपने को स्वतंत्र राजा के पद पर स्थापित कर लिया था। पतनशील पानों के हाथ से उपने बंगान का काफी बड़ा भाग झान लिया था। उसने दीर्घ काल-ईमा संवत १०६७-

११४६—तक शासन का उपभोग किया।

विजय सेन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उपने गौड़, तिरहुत, नेपाल, कामहत और कर्लिंग के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। बाह्म भी स्त्रीर निधनों के प्रति वह उदार था। वह शिव भा भक्त था। उस र पुत्र और उत्तराधिकारी बल्जोल सेन ने हिन्दू धर्म का सशाधन किया, वर्षा व्यवस्था का किर से संगठन किया और ब्राह्मणों तथा अन्य ऊँचे वर्गों में कुलीनत्व और न न्त्राभिजात्य की भावना भर दी थी। उसने ब्राह्मण उपदेशकों की मगध, श्रराकन तथा दूसरे-दूसरे प्रदेशों में भेजा था। स्वयं बल्लाल सेन प्रसिद्ध विद्वार था । मधा जाता है कि कर्मकाएड पर उसने कई अर्थों की रचनाकी थी।

बज्ञाल सेन का उत्तराधिकारी, लगभग ईसा संवत् ११८४ में,

लदमण सेन हुआ जो मुसलमान आक्रमणकारियों लदमण सेन द्वारा नष्ट होने तक शासन करता रहा। मोहन्मद गोरी के नेतृत्व में इन तुर्क आक्रमणकारियों ने

<sup>😣</sup> देशिय ब्रार- डो॰ बनश्री कृत 'दि पात्व ब्राफ्त सगाल '—सेमायर्थ माफ दि ए॰ एछ॰ बंगाल भाग ५।

दिल्ली के चौहानों और कत्रीज के गहदवालों की शक्ति और सत्ता को नए कर दिया था। पाल शिक के पहले ही नए हो जाने के कारख विद्यार उस समय स्वाभी विहीन हो गया था, फनता उस पर तुर्की सैनिक गोहम्मर वित्त विरास किया के लिए अविकास करना शोई कठित वात नहीं थी। अतः उसने विदार के पढ़ोभी इलागों और विदार के पढ़ोभी इलागों ने इलागों को हम विदार के पता स्वीव के प्रति उन दिनों, चारों और से पर छोटा हारा विरे हुए विश्वविद्यालय से अधिक नहीं थां, ईना संवन् १९६३ में अधिकार कर लिया। निद्या में लद्मण सेन पर छुसलमानों ने ईसा संवन् १९०४ में विजय प्राप्त की। निद्या के पतन के बाद लद्मण सेन वे पूर्व विगय प्राप्त की। निद्या के पतन के बाद लदमण सेन वे पूर्व विगय प्राप्त की। निद्या के पतन के बाद लदमण सेन वे पूर्व विगय हो गई। उसके पश्चान कुत्र काल तक उसके पुत्रों ने शासन किया।

मभी सेन ब्राह्मण हिन्दू थे और बीद्ध पानों के कट्ट पिरोधी थे। लेकिन सेनों का ब्राह्मण-धर्म और पालों का बीद्ध पम, रोनों तांबिकों के प्रमाव के बराग्य, अब्द हो गए थे। पालों के प्रमन के साथ साथ बीद्ध धर्म के संगठत रूप वा भी भारत से लोप हो गया। मुमलमानों की तलवार से जो बीद्ध भित्त वच सके वे भाग कर तिवचन, नेवास और दिख्णी भारत में चले गय। सेन सांतिस्य और संकृति के पेगी थे। गीत गोपिन्द के राचित्रना काय एवं चल्लाल सेन के दरबार के रला माने जाते हैं। स्वयं बल्लाल सेन स्वरंतिस्यास किंव था।

इस प्रवार, १२०० ई० तक, हिन्दू प्राय: मभी प्रदेशों में श्रवने स्वतंत्रता हो। चुके थे—केवन राजपूनाने श्रीर राजपूनों श्री मालपा के मीतरी भागी, श्रीर राजपूना तथा श्राक्ताला इतिहा को होइ कर। मुमलमानी के खाक्रमणों को ने रोक्त सकते का कारण राजपूनों की दोषपर्या मामाजिक व्यवस्था श्रीर युद्ध के उपयुक्त माथनी—अपराप्त सामाजिक व्यवस्था श्रीर युद्ध के उपयुक्त माथनी स्वार प्राप्त स्वार में इस खाये चल कर, मुमलमानों के विजय-काल का वर्षान करते समय, विचार करेंगे।

## तरहवाँ परिच्छेद

## दक्किन के राज्य

## चालुक्यों से पूर्व दक्षियन की अवस्था

( ? )

ं दिक्तन में स्कृत के शब्द दिन्त या दिन्न ताथ से बता है और, अपने ज्याप के अर्थ में, इन के अर्थ में ना है दिन्त का समुदा मूर्त अर्थ में, इन के अर्थ में ना मिन हरें में हिया का समुदा मूर्त अर्थों के पाता है। इस और अधिक सीमित हरें में लिया लाए तो इनके अर्थां मान, बंदबहें प्रेसीडेन्सी का का का हो जिला, निज्ञानराज्य का प्रदेश और यह मूर्त इत्त तेलगुन्भापा आपी वसते हैं—को आंज आंध देश कहनाता है और कृरणा नदी के उत्तर में स्थित हैं—या जाते हैं।

यदारि दिस्तिण का पठार, भूगर्भ वेत्ताओं के कथनातुमार भारत का मव से प्राचीन भूदोड माना आवा है, किन्तु इसके इतिहाम वा बहाँ तक मन्द्रप्य है, अपनी इस श्राचीतमा के साथ वह उपलब्ध नहीं है—दिस्सृति के गर्भ में यह अभी तक द्वव हुआ है और निकट अतीत का इतिहास ही अपन तक प्रकाश में च्या मका है।

द्वित आर्थावर्त से भिन्न प्रदेश समका जाता रहा है। हिमालय से विश्वा तक आर्थावर्त था। विश्वा पर्यतमाना, यहुन दिनों तक, आर्थावर्त की दिल्ला से अन्नम किए रही श्रीर आर्थ उसे लीव कर दिला की और न केन सके। लेकिन अन्न में वह समय भी आवा जय—अञ्जवित के अञ्चतार—अगस्य खिन ने विश्यमाना की खादैरा दिया—"पर्य, अर और जैंवा न उठी।"

साधारण शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि आगस्य ऋषि ने विषय को पार करने में मकलता प्राप्त की और दक्षिण में जाने का गार्ग योग दिया। आगस्य से यहाँ जाकर अग्ना एक आग्रम भी स्वाप्ति क्या।

द्विण का प्राचीननम भूगंड-जिसमें चार्य जाकर बसे-निश्चय ही विटर्भ प्रदेश रहा होगी। रामावण काल में व्वडस्ट्रास्य एक खति जिस्तत बन्त प्रदेश था। यह चन्य प्रदेश मन्भवतः वहाँ या जहाँ आज महाराष्ट्र चला हुआ है। ऐतरेय झाझण में—जा 'समूचे भाचीन संस्कृत सादित्य से व्यपना एक खल्मा (बाइरी) अस्तित्व राजता है—ब्याग्नें, पुंद्रों, सायरों, पुलिन्तों ओर मुतियों का उन्केरा मिलता है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि वे विश्वामित्र के पुत्रों के बशाधर थे जिन्हें च्छपि ने अभिशाय दिया या। इस अभिशार के फलस्वरूप ही ये आर्थ प्रस्तियों के सोमावर्ती

भूपंडों में रहते थे।

पुलिन्द् और सावर जंगली जाति के लोग थे और विध्य के आस पास रहते थे। व्याकरणानार्थ पाणिनि (ईमा पूर्व सातवी हाती) ने फलिंग को वस्तेश किया है—और सम्भवतः उसी फाल में आर्थों ने पर्वत तट के उत्तरी छोर के भूपदेश से सम्भक्त स्थापित किया था—विध्य को पर्वतमाला को पार करके नहीं, बरन् वससे वचते हुंचे पर्वी-मार्ग का अदानमन करके '

पाणिनि के भाष्यक्षार कत्यायन ने (ईसा पूर्व चौथी राती) पांड्या चीर चोलों का उल्लेख किया है। उसने नासिक्य नामक

नगर (श्राज का नामिक) का भा उल्लेख किया है। व्याक्तरस्व चेत्ता पतंत्रति (ईसा पूर्व दूसरी शती) ने महिष्मति, चैदर्भ, केरल, कॉचीपुर, तथा दिल्ली भारत के अन्य स्थानों का उल्लेख किया है। इस प्रकार, ईसा पर्व . स्वामन चौथी शती से दिल्ला के और

इस प्रकार, ईसा पर्वे. लगभग चौथी शती से दिल्ला के और प्रायद्वीप, के विभिन्न स्थानों से आर्थ परिचित हो गए थे। सिंहल या तान्नपिंछ से भी—जो प्राचीन काल मे प्रचलित नाम था—आर्य मौर्यों के समय से बहुत पूर्व, परिचित हो गए थे। क्ष

छोड़े हुए परेश को नेदी की समृति में—पाछार्थि रखा। इसा प्रकार गोदावरी के तट पर एक उपनिवेश मिनता है निशका नाम प्रतिस्तात (पैठान)

कु प्रोफेनर भणडारकर का मत है कि मुदूर दिल्ला के पाँडम उत्तर भारत के एक कवीले ने यराधर ये। इस कवाले का नाम पाँड था। प्रधानी राजधानी का नाम उन्होंने महुरा रचा, यह भी दन शत का प्रमाल है कि वे उत्तर से हो धार ये—िक्सी ऐसे मदेश से किनका प्रमुख नगर मागुरा था। इतना हो नहीं ये, लोग बिरला भी गए और उदका नाम—प्रधानी

आर्थ सम्माववः कावन्त्री से होकर दक्षिण, नर्मदा और विश्य से होकर विदम्म और यहाँ से उपरि. गोदाबरी तक पहुँचे थे। इनके प्रतिरिक्त एक समुद्री मार्ग भी था। पूर्वी तट से भी प्रतीत होवा है कि आर्थ दक्षिण में जाकर बसे थे।

मीर्यों की शासन-क्या थ्यापित हो आने के बाद से क्यार और दिविश के सम्बन्ध की पूरी जानकारी हम मीर्यों के काल में आप्त कर मकते हैं। महुरा के सुप्रसिद्ध तामित बोतेल कीं क्षेत्रवा संया-विवासीय हंसा पूर्व दूसरी शासी। के एक विद्वान भागुलतर ने नन्तें के वैभव का अच्छा वर्णन किया है। बाक्टर एसक कृष्णा स्वाभी आर्थार का कहना

,या । यह नाम भी उन प्रदेश की स्मृति में रखा गया प्रतीत होता है जो शंगा-यमुआ के समझ पर स्थित था—अर्थील प्राचीन अमुख नगर प्रतिष्ठान !

शायं सम्भा और संस्कृति का दिव्यों भारत में मधार उन के उपनियेगो-नाम और नहीं जाकर बस जाने को नीति ने द्वारा दुधा था। इसका कुंख भेष आर्थ मुन्ति के उतसाह और लगन को भी है। उदाहर्ख के लिए समस्य वर्ग नामा लिया ला एकता है वो तामिल भाषा और लाहिए में संस्थापक माने गए और तामिल मुन्ति के ह्वय में मिस्ट हुए। बौद और जैन प्रनाशों ने भा आर्थ-बहाति के प्रचार में कानी भोन दिग्य था। (देलिए कार्मारमें सं से क्वयं, १६१६, पुत्र ११-२२)

वनुमानमी नमुर्क पाहित्यक प्रमाही वा अप्ययत करने मे वस्वात् वनुमानमी नमुर्क पाहित्यक प्रमाही वा अप्ययत करने मे वस्वात् सेंद्रा सा सारक बोक अपहारकर हम निर्माय पर वहुँने हैं—" 'हैंग पूर्व अपने सेंद्रा सा सारक बोक अपहारकर हम निर्माय पर वहुँने हैं—" 'हैंग पूर्व अपने सेंद्रा के दिवसी मरहार तेव हो बहुँच कर मे प्राप्त किया के हित्य में हित्य में हित्य में हित्य मेंद्रा से उनका नहीं विद्या ता करके नहीं किया अपने हित्य मान उन्हों के प्रवर्त मन सहीं किया अपने किया किया मेंद्रा से बनने वा उनके किया किया किया मेंद्रा से बनने वा उनके विद्या साव किया मेंद्रा सेंद्रा से किया सेंद्रा से वा वाच किया मेंद्रा किया मेंद्रा किया मान सेंद्रा से किया सेंद्रा से वाच किया मेंद्रा से किया मान सेंद्रा से किया सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा स्वात किया सेंद्रा हम मुर्व अपने सेंद्रा सेंद्रा स्वात किया सेंद्रा हम मुर्व अपने मेंद्रा सेंद्रा हम सेंद्रा सेंद्रा हम मुर्व अपने सेंद्रा सेंद्रा हम सेंद्रा सेंद्रा हम सेंद्रा सेंद्रा हम सेंद्रा सेंद्रा हम सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा स्वात हम सेंद्रा सेंद्रा स्वात सेंद्रा सेंद्रा स्वात सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा स्वात सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा सेंद्रा सात सेंद्रा सेंद्र सेंद

 $\eta^{i,p} = \frac{T}{\epsilon}$ 

है कि मुट्टूर दिल्ली भारत पर मीर्यों का आक्रमण एक सत्य घटना है। १३० अशोक काल के अभि लेखों से सिद्ध होता है कि दिल्ला भारत के समूचे प्रदेश पर मीर्यों का आधिपत्य स्थापित या। भारत के समूचे प्रदेश पर मीर्यों का आधिपत्य स्थापित या। भारत की प्रस्तु के बाद किला और आधीं ने अपने की स्वतंत्र पीपित कर दिया था, यह हम पहले ही कह चुके हैं। अधिमानमान्य में दिल्ला का अभिकांश मान समिनित था।

मैस्र के पठारी प्रदेश से आंधों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। आधुनिक नगर चितालदुर्ग के निकट रिधत

मैस्र पर श्रोत्रों प्राचीन नगर चन्द्रवस्तों में उनके सिक्के पाये का शासन गए हैं। तालगुंडा के सुशसिद्ध स्टम्म लेख में शासकर्षि का चरलेख हैं। उसके सम्बन्ध में कहा

गया है कि वह एक महान् राजा था और उसने यहाँ के मन्दिर में उपासना की थी। प्रोफेंसर रैप्सन के शब्दों में-- "आंधों की सत्ता के अन्त के चिन्ह उम प्रदेश में सब से 'अधिक स्पष्ट रूप में देखें जा सकते हैं, जिसंकी राजधानी बनवासी थी।" मालवहती के दो स्तम्म-लेखों से --जर्र शादकाँ से खें पुरंत बाद

कदम्ब का एक दान लेख है—इस बात था पता चलता है कि "यह मुखंड चृत् वंदा के हाथों से कदम्बी के हाथ मे—शिवसकन्द चर्मन के बाद हो—चला गया था।" सम्भवत. तीन श्री होती के मध्य में यह मुखंड कदम्बों के अधिकार में चला गया था श्रीर, इस प्रकार, मातवाहनों के प्रश्नान, मैस् के उत्तर-पश्चिम में, कदम्बों का शासन स्थापित हो गया था।

ईसा संबत् की तीसरी शती में साम्राज्य का पतन होते हीं राजनीतिक सत्ता और मूखेंडों पर श्राधिपत्य प्रारम्भिक इतिहास स्थापित करने के लिए विभिन्न सैनिक प्रान्तपतियों के बीच होड़ सी मच गई और वे श्रापम में

देखिए डाक्टर एस० के॰ ज्ञायंगर कृत 'बिगिनिंग ऑफ साउप इन्डियन दिस्ट्रो ', परिच्छेट २।

<sup>†</sup> देखिए एषिमांकिया करनाटिना, भाग ७ (शिमोगा' विकारपुर,-२६१); १९२०-२६ वो मैसूर ऋषियोगाजिन्ल रिपोर्ट के सक्रोमेंट में चन्द्रबल्ली को खोदार ना जिनवार भी देखिए। इस संकरण में मैसूर गजट, भ नया नंश्करण, भाग दो, पृष्ठ ४९०-४ भी देखिए। ं,

कगड़ने तथा संघर्ष करने लगे। होड़ के परिशाम स्वरूप तथा कथित आंध्र-भारतीय चूत् और नागों ने दक्षिण के विभिन्न भागों पर अपना अल्पकालिक किन्तु हुद शासन स्थापित कर लिया। बनवासी के एक शक्तिशाली सरदार की कन्या और एक परुवा राजकमार के विवाह-सम्बन्ध के फलम्बादप पल्लवों के हाथ में श्रांप्र साम्राज्य के दिश्विया शन्त का श्रधिकांश भाग श्रा गया। इसी बीच, फैली खुई खराबकता से ,लाम वठा कर, खाभीरों ऐसी »विदेशी जातियों ने भी दक्षिण के पश्चिमी भागों पर अपना खाधिपत्य स्थापित कर लिया । ऐसी स्थिति में कद्रम्बों का जिस समय बनवासी के प्रदेश पर-मैसूर के समूचे पश्चिमी प्रदेश, हुँगा, उत्तरी कलड, तुलावा श्रीर दांचणी कलड तथा वरदा के तट पर स्थित राजधानी विजयन्तीपुर पर चाधियस्य स्थापित हुचा, वृद्धिण का कुछ माग राष्ट्रकूटों के हाथ मे चला गया। महावली श्रथवा वाए और परलवों ने दक्षिण-पूर्वी भागों पर और गणों ने मैस्र के मध्य तथा दक्षिणी भाग पर-महावतियों 'को आशिक रूप में वहाँ रे हिण्कुत कर-अपना अधिकार कर लिया।

आमीर पवतः इत्तर भारत में रहने वाले ये कोर गडरियों के स्वभाव के लोग थे। वायुपराण के अनुभार आमीर पर्दोंने दक्षिण में भत्तर वर्ष तक राज्य किया । उनके सावाद में अधिक जानकारी वर्णकाय नहीं है। अनुश्रुतियों से पता चलता है कि उनका राज्य वस्त्र के विज्ञी तक सीमित था।

न्या है। अनुसुत्या से पता पताता है। कि नाम रिनिय था। असीटेन्सी के नासिक और खान देश के जिलों तक सीमित था। नामिक को गुक्ताओं में, बीरसेन आभीर के शासन के नवें वर्ष का एक जाभित्तेत्व मिला है। इसकी लिपि भी वहीं है जिसमें परवर्ती खोग्नों के जामिलेख मिलते हैं।

आभीरों के पश्चात होता के विभिन्न राजाओं और सरदारों के हाथ से तिनत कर राजगीतिक शक्ति जिन लोगों राष्ट्रकृत थे। ये दक्तिण में पर्ला गई वे राष्ट्रकृत थे। ये दक्तिण में पर्ला गई वे राष्ट्रकृत थे। ये दक्तिण में पहुन हिनों से रह रहे ये और शठी, भांत और राष्ट्रिक नामों से वहाँ प्रसिद्ध थे। वर आर॰ औ मस्डारकर के अनुमार वे पश्चियों को एक जाति से सम्दर्भित थे। महा-गई के मू-मदेरा का नाम इन स्तिशं ने अपने नाम पर धी रहा था और ये पराो क के साल में मां दिखा था और ये पराो के के साल में मां दिखा था और ये पराो के के साल में मां दिखा था और ये पराो के के साल में मां दिखा था और ये पराो के के साल में मां दिखा था नी या जाते थे। ये, सन्चे

श्रर्थों में,इस प्रदेश के देशी शासक थे--उनके ध्यपने देश. में ही उनका राष्ट्र स्थापित था। कुछ काल के लिए विदेशी आकमगौं ने उन्हें श्रंधकार में डाल दिया था-जैसे सातवाहन श्रीर चालुक्य जो अपनी सार्वभीम सत्ता का डपभोग करते थे, तेकिन राष्ट्रहर्टो का पूर्ण नाश करने में वे सकत न हो सके और उन्होंने, चत्रप और श्रांप्रमुखों की जड़ उखड़ जाने के वाद, अपनी ध्वतंत्रता की किर से प्राप्त किया। ईसा संवत् तीसरी शता के प्रारम्भ से छठी शती तक दिवाण के अधिकांश भाग पर उन्होंने शासन किया श्रीर श्रपनी सत्ता का उपमोग करते रहे। क्ष

ईसा संवत् की छठी शती के मध्य के लगभग दक्षिण में राष्ट्रकूटों की सत्ता पीछे पड गई श्रीर चालुक्यों का राज्य चालुक्यों का उत्थान आरम्भ हुआ । चालुक्यों ने अन्य राजवंशी के मुकाबते में अधिक दिनों तक और श्रोज के साथ राज्य किया। इतना ही नहीं, सच तो यह है-- स्मा डाक्टर

बी० ए० स्मिथ ने भा कहा है कि दक्षिण का इतिहास व्यवहारसः वालक्यों से ही श्रारम्भ होता है।

चालुक्यों के इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व दो अन्य

राजवंशों ना संद्रेव में उल्तेख करना आवश्यक है। दक्षिण और मैस्र के इतिहास में इत दो वंशो का एक अपना स्थान रहा है--कमी स्वतंत्र सत्ता के रूप में और कभी अन्य शक्तिशाली शासकों के करद के रूप में। इन दोनों र जबशों के नाम थे—कदम्ब

श्रीर गग ।

<sup>\*</sup> देखिए श्रार० जी भवडारकर---वस्बई गर्बेटियर, श्रनी हिस्ट्री श्राप दकन खड ६ और ११, पृष्ठ १७८ और १६४। उनका कहना है कि राष्ट्रकूट बदवंशी ये। बरदा के श्राभलेख के श्रनसार वे इस वश की सारशक शास्ता से निक्तों में। और रह नामक राजा के चंदाब—उत्तराधिकारी ये। रह के एक पुत्र का नाम राष्ट्रकृट था। उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा-बिसके प्रतिरिक्त उनके वशानुकम के श्रन्य विवरण भी प्रचलित हैं। इनके श्रनुमार तेन्त्रम् जिला के वाली राजपूत राठीर और आधुनिक रेड्डियों से वे सम्बन्धित थे। क्लीट का मत है कि दक्षिण भारत में राष्ट्रक्टों का कोई, चिन्ह नहीं मिलता, बात: वे सम्मयतः उत्तरी भारत से स्त्राए ये। पाठक का कहना है कि महाठा कुलों में यह एरनाम भित्तता है और ये सम्भवत: शिवासी के वश्वामों में से वे । . ..

कदरनों के सरवाय में एक रोजक बात यह है कि वे ब्राझण

ये । उनका कदरव नाम इसलिए पड़ा कि वे

यदस्य अपने घरों के सामने कदस्य का प्रच लगाते थे ।

उनके राज्य के अन्तर्गत मैसूर का सम्मूण पश्चिमी

माग श्रीर दो कलड़ी जिने थे । यनवासी उनकी मूल राज्यानी
थी—जिसका विजयनी के रूप में उनलेख मिलता है । वोजिमी ने

सका वर्षान किया है । लेकिन उनके कई आदेश-पत्र ऐसे भी
हैं जो अन्य स्वानों से प्रशापित दुए हैं।

सनुश्रुति के श्रनुसार इस वंश का संस्थापक त्रिलोचन कदन्य बा। सतका जन्म चमरकारिक दग से हुमा बताया जाता है। राज्य के एक हाथी ने, जिमकी सूंद में राजा यिदीन जनता ने एक हार देकर इसलिए छोड़ दिया था कि जिम किसी शेष्ट पुरुष के गते में बह दालेगा वही राजा होगा, उसके गते में राजमाता सात दी थी।

तालगुंडा के श्राभिलेख से—स्युविस राइस ने इस श्राभिलेख का सबसे पहले श्राविष्कार किया था—इस वंश के सस्थापक श्रीर फदम्ब राज्य का निर्माण करने वाली परिस्थितियों पर श्राच्छा प्रकाश पहला है । श्रु तिलोचन बदम्ब श्रीर मयूर्पर्मन

के बीच कई स्त्रीर राजा हुए। इनमें प्रक'का नाम चन्द्र वर्मन या। यह कुर्गस्रयवाबाडेग जाति का जनकथा।

'भवूर वर्भन ने कदम्बों की सत्ता को फिर से स्थापित किया।
सम्मवत: नागों ने कदम्बों को पीछे ढकेल दिया
मयूर वर्मन था। मब्द ने उन्हें फिर से, उभारने में सफलवा
प्राप्त की। कुछ अभिलेखों में चली को इस बंदा
का संस्थापक बताया गया है। उत्तरी भारत के ब्राह्मकों को चहाँ
लाकर बसाने का उसे श्रेय प्राप्त था। घटों के नीचे वाले मूखंड को
उसने ६४ मागों में विभाजित कर लिया था और ये भाग अपने
साथियों में बाँट दिये थे। इन्हीं ब्राह्मकों से मेसूर के उत्तर-पश्चिमी
माग के हैगा ब्राह्मक उत्तरज हर थे।

मयूरवर्मन के पुत्र त्रिनेत्र ( या मुरुत्रा) के शासन काल में शाह्मण पार्टों के त्रराले भू पदेश में — मैसूर के शिकारपुर तालुका में स्थित स्थान गुंदूर या तालगुड़ा में — यस गए या मन्भवतः ब्राह्मणों की बस्ती का यह फैलाव कदन्यों की सत्ता के विस्तार के साथ ही हुआ। तालगुड़ा के उस सुप्रसिद्ध अभिनेख का हम पहले ही उल्लेख कर पुत्रे हैं जिसमे कदन्यों के प्रस्थान और मयूर वर्मन की सफतता श्री का वर्णन है।

फर्स्य राजाओं में एक वाकुष्य वर्मन हुमा था उसने ख्रान्ती कन्याओं का विवाद सुप्त श्रीर नांग्यंग के राजाओं परवर्ती राजा के साथ किया था। ईसा संवत चौथी राती के खन्त में वह हुआ था। इस वश के एक दूसरे राजा का नाम मृगेश वर्मन था। पह्नवों के लिए वह विनाशकारी खांग के समान था।

कदम्बों के बशातुका और शासन-काल के सम्बन्ध में अभी आक्रमण वर्ष कर दिये और उन्हें नतमस्तक होने के लिए बाप्य किया। सन्त में पहाव-राजाओं ने उन्हों जाति को स्वीकार किया और उन्हों (मधता बनाए राजना आब्हा चनका। उन्होंने उन्हों स्वारं और सुनुती का स्थीकार किया परिचमा चागर का तरावी भूमट उने सारान कर दिया और पूरा अद्यानन दिया कि यह भूलंड बाह्यवयों से मुन रहेगा। (देखिय एक्सि-कांटिका, मांग ७, विकास्पर, पुष्ट रेख्ड) चहुत से सन्देद रोप हैं। सम्भवतः उनके अधिकार कदभ्यों का शासन में उत्तरी मैसूर और मराठा देश का दिस्थी भू भाग था। विजयन्ती (वनवासी ) के अतिरिक्

उनकी राजधानी हालंसी (वेलगाँव जिला) और उच्छागी (चित्तालहुर्ग जिला ) भी थी। बनवांत्री का मधुकेश्वर उनका कुलदेवता था। जैनों की उन्होंने बहुत कुछ सहायता की थी।

कदम्य राजाओं में से कुछ-जैसे मृगेश वर्मन श्रीर रिव वर्मन-जैन पर्म के बहुत बड़े संरत्तक थे। अपने पड़ोसी राज्यों-पहाब चौर गग-से उनकी शबुता थी। आस पास के नाग सरदारों से भी उन्हें हिसाय इतिहास चुकताकरनो पड़ताथा। ईसा संवत् ५६६ के

लगभग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उनका अस्तित्व शेष नहीं रह गया . . या । इसके बाद छोटे छोटे सामन्ती सरदारों के रूप में वे कई शतियों ा रचक नाव आद आद सामका सरदारा क रूप नव कर राज्य तक बने रहे। उन्होंने बहुत ही मुन्दर स्वरण मुद्राएँ चलाई थीं— तथाकथित पद्मांक मुद्रा उन्हों की थीं। कदस्य बंदा के कितने ही सरदार चालुक्यों के शासनाधीन रह कर राज्य करते रहे।

इसवीं शती के अन्तिम भागमें प्राचीन राजवंशों पर काली, क्षाया मंहराने लगी थी। इस काल में कदम्य वंश

प्रदस्त वंश की से उत्पन्न कई राज्य उठ राहे हुए थे। क्यस्य परनती शासाएँ राजाओं का दसवी से बारहवी राता तक प्रयासनद

मे, इगल (धागवाइ और गोवा) में दसवी से तेरहर्ने राती तक और वनवासी बारह हजारी (मेयुर का राज्ये स जिल्हा) में इसकी से चौदहवी राती वक उनका राज्य स्थापिन था।

ज्यान न दसवा संचादहवा राता तक उनका राज्य स्थापन या।
कदन्यों के शासन काल में नैयमत सूद फुलाफ्ता। रीय
सन्यां अपने मठों में रहते थे। जैनधर्म का भी खन्छा प्रचार
हुआ। धभिलेखों में जैन भिडाओं के धनेक सन्प्रदायों के अतिस्व
हा पटलेस से। हुछ देतिहासिकों ने तो यहाँ तक लिला से
कि चरन्य जैन मतानुरागी थे। हुछ वर्षन्य राताओं ने असमेर्य
आदि सनेक यह भी किए थे। प्राचीन करनाटक में बीडमत के भी कुछ चिन्ह सिसते हैं। बनहा राज्य धनेक वह भागों में विभाजित या। प्रत्येक भाग में कह जिले होते थे तिनका काम काल सपनेट संभालता था। होटे भागों का प्रयंग धन्य अधिकारियों के हाथ में या जो 'मान्तेय' कहलाते थे ।

١

राजा की सहायता के लिए एक मित्रमंग्रहल होता था जिसमें पाँच सदस्य होते थे। भूमि कर पेंदाबार का एक शासन प्रणाली छठा भाग होता था। बाहर से जो सामान ज्याता

सासन प्रशाला छठा साम हाला था। बाहर स जो सामान आला जस पर चुनी लगती थी। पान , और नमक पर भी कर लगता था। प्रत्येक गाँच में स्वायच्च शासन की प्रथा थी। गाँव वा एक खपना गीड़ ( मुख्या) और प्यायत होती थी। न्याय खौर प्रवय का कार्य प्यायत के द्वारा होता था। गाँव वालों की जन-सभा का भी उल्लेख मिलता है। कम्मों में कार्पोरेशन होत थे और उनका मेयर पाटनवासी कहलाता था। राजा की सीर से कस्तों को बहुषा अभिकार पत्र प्रशान किए जाते थे। बयोग पर्यो और व्यवस्माय की व्यवस्था खपने सगठनों द्वारा होता था। स्वमहरों— ब्राक्षाणों की विद्वान सण्डली—द्वारा, (ब्रह्मपुरी और मठों में) उन्न शिक्षा प्रशान की जाती थी। क

ईसा सबत् दूमरी शती से गग गां मैसूर और कावेरी नती पे वेसिन के उपरते भाग पर शासन कर रहे गग वश थे। इम बश को एक और शासा पूर्वी गगा, कर्तिंग में राज्य कर रही थी। इनका राज्य आधुनिक बढीसा, गजन और जिलागित के जिलों में पैना

आ शुक्तक उठाता, पंजन आर विज्ञापिट्टन के जिला में क्या था। नहीं तक सम्भन्न प्रतीन होता है, पूर्वी गग, मद्रास प्रेसीदेन्सी के उत्तर पूर्वी भाग में गगशक्ति के पुनरुत्थान को सूचित करते हैं।

मैस्र के श्रभितेलों से पता बलता है कि गर्गो के पश्चिमी राज्य की स्थापना कैसे हुई। इन व्यक्तिलों से इम बात का व्यामास मिलता है कि गग उत्तरी भागत के रहने बाले थे और व्यक्तिशा पश्चिमी गग, इसमें सन्देह नहीं, जैन धर्म के टट समर्थक थे।

जिस प्रदेश पर गर्गो का आधिपत्य था जमका नाम गगावाड़ी हुआ। कुवलालपुर (कोलर) उनकी पहली गगवादी , राजधानी थी। लेकिन बाद में उन्होंने काचेरी के तट पर स्थित तालकद को अपनी राजधानी वना लिया।

इस समन्य में प्रविक बानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए जी-एम- मोरेस कृत 'दि कदम्ब-कुल —ए हिस्ट्री प्राप परगेन्ट एन्ड मेडीविश्वल करनाट, १६३१, माग ७, इन्टर्गल हिस्ट्री ।

गागों के उद्गम का अभी तक रहरवोद्घाटन नहीं हो सका
है। कहा जाता है कि वे करवायन गोत्र के थे।
गंगों का उद्गम किन्तु दादिग कीर माधव के समय से राजाओं
के उत्तराधिकार का जो कम मिलता ही, मैसूर
के विभिन्न भागों में प्राप्त प्रमाशों से उसकी पुष्टि होती है। जैन आचार्य सिंह नन्दी भी सहायता से दादिग और माधव ने इनके राज्य की स्थापना की थे। कि ईसा सवन तोसरी शती में ये हुए थे। इनसे लेकर दसवा शती के अन्त तथा अखंड विवरण मिलता है। चोलों ने इनके राज्य का, ग्यारहथीं शती के प्रारम्भ में, अन्त कर दिया। इनके चंश के वर्षन में अनेक नुटियाँ हैं और कई की

तिथियों तथा काल का कुछ पता नहीं चलता।

माधव, प्रथम गंग-राजा था। की तनी वर्मा उसकी उपाधि थी,

जिसे बाद के सभी राजाओं ने धारण किया।

माधव श्रीर उसके इस बंश के राजा अपने की धर्म महाराजाधिराज

उत्तराधिकारी कहते थे। वास्त्री से उसने युद्ध किया था स्त्री

जंगली खागकी तरह वाण नामक घन्य प्रदेश को भस्म कर दिया था। लगभग अद्ध शती से अपर तक उसने

• शिह्नन्दी ने दादिम और माधव को परामर्थ दिया या — 'भिद अपने दिए हुए बचनों का पालन नहीं करोगे, तो बिनाधन के विचलित होगे, दूसरों को पतियों को महण करोगे, मण-मील का सेवन करोगे, होतों की कार्ति करोगे और दोनों की सहायता नहीं करोगे, युद्धचेत्र छोड़ कर

होतों को सर्गात करोंगे और रोतों को सहायता नहीं करोंगे, युद्धचेत्र छोड़कर पतायन करोंगे—तो तुरहारे वरा और जाति का नारा हो जाएगा।"

नन्दिगिर उनका गढ़ था, कुबलाल उनकी राजधानी और ६६००० के देश में उनका राज्य था, बुद्ध में विश्वत उनके शाप रहती थी, जिनेन्द्र उनका देवता और जिन मत उनका पर्मे था—एड मकार धादिन छोर माध्य ने राज्य किया। उनके राज्य की शीमा उत्तर में मरदेल (अष्ठात) और पूर्व में तींटारन्द (तीटारम्बलम), रिच्य में कीनू और चेना की दिशा में सबुद्ध का न्यां करती थी।

सहब ने अपनी पुत्तक 'मैस्' और कुर्ग', पुष्ट १६६, में गंग-साज्य के निर्माण में विदनरों का जो भाग रहा उत्तकी होयबालों के राज्य में निर्माय में जैन मुनि के भाग से दुलना को है। शासन किया। उसका शासन-काल दूसरी शाती में निर्मारित किया
गया है। उसके उत्तराधिकारियों ने राज्य की क्यांति और प्रतिष्ठा
में और भी पृद्धि की। उनमें से एक, 'हरिवसों, तलाकंद्र में ज्यपनी
राजघानी स्थानान्तरित कर ली थी। युद्ध में हाथियों का वह
गयोग करता या और अपने धनुष के बल से उसने प्रचुर सम्पत्ति
प्राप्त कर ती थी। एक अन्य राजा वा नाम तरनाल माधव था। उसने
कदम्ब राजकुमारी—सम्भवतः काकुस्थ वर्मन की कन्या—से विवाह
किया था। इस विवाह से , अविनीत नामक पुत्र उत्तरा हुआ।
अविनीत की शिरा दीचा पुंजसिद्ध जैन विद्वान विजयकीति के
मंत्रण में हुई। कहा जाता है कि "वह विद्वानों में प्रथम था,
उसकी वहारता निष्टलक यो और दिच्छ जातीय तथा धार्मिक
व्ववस्था के संश्लाण में यह तस्तर रहता था।"

श्रविनीति के पुत्र का नाम दुर्बिनीत था। वह एक श्रान्य जैन विद्वान प्रथमाद का शिष्य था। मारवि कृत किरा- दुर्विनीत वार्जुनीयम् की उमने एक टीका तिखी थी। चार्जीय वर्ष से श्राप्क तक उसने शास्त्र किया। श्राप्ति वर्ष ये श्राप्क तक उसने शास्त्र किया। श्राप्ति के से स्वान्त उसने स्वान्य का स्वान्त किया। श्राप्त में स्वान्तर किया था। बाद में इस प्रय का श्राप्तवाद प्रसिद्ध सोगदेव सुर श्रीर चेमेन्द्र ने किया। दुर्बिनीत कन्नद्र का महान् तेसक था। चनीसथी शती में रचे गए प्रय श्रात्तेशर शास्त्र में एक महान् तेसक के रूप में उसना उन्तेशर मिलता है। साथ ही वह समदार योदा भी था। इसियी वर्ष के श्राप्त समत्त्र व्या श्रीर पूर्व की अर मंगराज्य की विद्यारित करने में उसने सक्तत्र प्राप्त की थी। उसके क्यार्थिन

<sup>\*</sup> स्रवन्ति ग्रुन्दरी क्याशार में—बिसे कुछ वप पूव महात की श्रोरियहल एम एक लाइमेरी में श्राविकृत किया बा—रश बात का उल्लेख मिलता है कि मारिव कुछ समय तक दुर्विनीत के दरवार में रहा था और वह विप्पु-वर्षन प्रमान का ममकालीन या। समयवार वह वही विद्युवर्धन है बितने पूर्वी खातुक्वी के राज्य की स्थापना को थी। वाँची का पालत राजा तिहबियपु मी हती समय में हुआ था। हम प्रकार दुविनीत का शालत काल सातवी राती का मममाद्दे होना चाहिए। दीयहर खावेलियानिकल चिट, १६२०-२१, पेरा अट १ दुख का यह भी कहना है कि वह द्वते सामी शती पहले सुमा था।

कारियों में से एक ने पहाब राजा नरसिंह पोत वर्मा की, एक बहे युद्ध में परास किया था और, कहा जाता है कि, चसने समूचे पहाब-राज्य पर खपना अधिकार कर लिया था।

गंग ग़िकराली चलुक्यों की अधीनता स्वीकार करते ये और चालुक्य भी. उन्हें विशेष आदर की टिन्ट से अीपुरुष देखते थे। श्रीपुरुष के शाशन-काल में गंगों का साब अपने वर्तक की सीमा पर पहुँच गया था। श्रीपुरुष शिवस्थार का पीत्र और उत्तराधिकारी था। उसके शासन-काल में गंग-राज्य अर्थ राज्य-केहलाल या। राष्ट्रकूटों से उसे खट कर युद्ध करना पढ़ा था। पज्जवों को भी युद्ध में परास्त किया था और उनके राजा को मार कर

राज-छत्र को छीन लिया था।
ईसा संवत् ७७६ में उसके शासन का अन्त हो गया। राष्ट्रकृटों
के आक्रमसी से उसके गाय की शिक्ष लीख हो गई थी और उसके
बाद के राजा शियमार को अपने राजुओं के हाथों में पढ़ कर से
बार वन्दी हो जन्ता पढ़ा था। बेकिन बार में, राष्ट्रकृट और पक्षव दोनों राजाओं ने मिलकर, उसे फिर से गई। पर विठाया।

इस प्रकार ईसा संवत् ६११ तक वह शामन करता रहा। वह विद्वान और प्रतिभा-सम्पन्न स्वित था। हाथियों पर उसने एक महस्व पूर्ण संघ की रचना की थी। उसके एक प्रत्र का नाम पृष्वीपित था। उसने राष्ट्रकृट राज्य से भागे हुओं तो शस्य ही थी और पांक्य राजा वर्गुण वर्मन को, पुर्तिवयम (कुम्मकोण्म के निकट) में परास्त किया था। इस युद्ध में अपने विकट 'अपराजित' को सार्यक करने के बाद उसकी सुख हो गई।

न क भाद उसका १८% घो पश रच्छामल या राज्यल सत्यवाक्य ईसा संवत् प्रश्य के लगभग गदी पर बठा। कहा जाता है कि उसने अपने

गंग-वंश में देश को राष्ट्रक्रटों के बन्धन से गुक्त किया। श्राप्त्र में देश को राष्ट्रक्रटों के बन्धन से गुक्त किया। श्राप्तिम राजा वे बहुत दिनों से उसके देश पर ऋषिकार स्थापित किए थे — ''वाराह श्रावतार के रूप में

स्थापत । इस थे — 'वाराह अववार प्रत्ने के से विष्णु ने भूलोक का रचा की, बेसे ही राष्ट्रक्टों के सत्यवाक्य ने अपने देश की बचाया।"

सत्यवाक्य के शाधन-काल में शान्ति और श्री की एदि हुई। राष्ट्रकूरों के दरगत ससके उत्तराधिकारियों के बाल तक पत्ते रहे। रक्षामक्ष सत्यवाक्य चतुर्य के शासन-काल में—इसा संवत् १७०० के लगभग—गद्दी पर बैठा था। उसके मंत्री और सेना नायक चामुश्टकाय ने गंग-इतिहास में जो महानदम मंत्रियों में से एक या आवण वेलागीला में एक जैन स्पृति स्तन्म, एक शिलासंड से से निर्मित गोमाला को भोमकाय प्रतिमा नववायों थी। यह प्रतिमा इंदेसा संवत् ६६३ में तिर्मित हुई थी। इतने वहे प्राकार-प्रकार की प्रतिमा ती करना का मा था। मारत में यह मृति चेजोड़ है। इ

कुछ वर्ष पश्चात् तालकद पर चोलों ने ऋषिकार कर लिया। गंग-राज्य के पूर्वी भाग में वह पहले ही प्रवेश चोलों की निजय कर चुके थे। इस प्रकार हैना संवत् १००५ के

याद, येयार गंग-राज्य का लोप हो गया, किन्तु इतिहास से उनका लोप न हुआ। एक गग-राजकुमारी ने चालुक्य राजा सोमेरवर प्रथम से विवाह किया। उससे सुर्यासद विक्रमांकदेव (१००६-११२६) उरवन हुआ। चोल और होयनालों की अधीनता में गग-सरहार अपने सामन्त्री शामन की घागड़ीर समाले रहे! ११९६ में एक गग-सेनापति ने मैनूर से चोलों को भगाया और अपने स्वामी विष्णुवर्धन के राज्य की फिर से वहाँ स्थापना की। गंग-वंश का अन्तिम प्रवित्तिष्ठ उन्मात्र का राजा था। कावेरी के जल-प्रताय के निकट शिवसमुत्रम् द्वीप में उसने अपनी शक्ति को केन्द्रित किया और, विजय नगर के कुट्ण्युवेवराय ने ईसा संवत् १४११ में, अन्तिम रूप से वसे परात्त किया।

किल में भी गंगों का एक राज्यवंश था जो उडीसा के एक भाग, गजम और विजगापट्टम के जिलों पर, किल फेप्सी गंग राज्य करता था। इनके शासन-काल की जो

सामधी मिली है, और उस पर जो तिथियाँ खंकित हैं, उनमें गांतियश के अपने सबत् का उल्लेख है। फिला नगर ( गंजम जिला ) से आदेश और दान-पत्र प्रधापित होते थे और जगपित का विरुद्ध स वंश के राजा धारण करते थे। ये महेन्द्र

<sup>\*</sup> श्रावण वेलगोला भी प्रतिमा श्रीर मन्दिर श विश्तृत वर्णन श्री० झार० ए. नरीबहाचार ने 'एपित्र करनाटिका दूसरा खंड, श्रावण वेलगोला के स्वोधित संस्करण में किया है।

पर्वत के गोक एं खामी के उपासक ये और समूचे किलिंग पर शामन करते थे। इनके एक राजा राजराजा ने चोल नरेरा राजेन्द्र की कन्या से विवाह किया था। उनके पुत्र अनन्त वर्मन या चोलगंग ने १००८ से १४४२ तक शासन किया। पूर्व में उसका (उद्दीता) के मुपनि देवता के उसने किर ये प्रतिष्ठित किया और, पश्चिम में वेंगी के दूचे दूप देवता को उदारा। यह वंदा सोलहर्दी शती के मध्य तक—सम्बत्तानों के आक्रमण तक—सासन करता रहा। की

## [3], 5

पॉचर्जी शती से जाटवीं शती तक, जीर फिर, इसवीं शती के उत्तराई से बारहवीं शती तक, दक्षिण में पालुक्यों भारामिक चालुक्य की शक्ति का प्राधान्य रहा। उनके उद्गम और अंतर राष्ट्रकृट प्रारम्भिक इतिहास की जानकारी हम उनके कतिएय क्रिमिलेखों से प्राप्त कर सकते हैं।

इस बंदा के राजाओं का विषयम् उनके विभिन्न श्रामिलेलों में रिया दूआ है (देखिए मदान परिमाफितटन रिगोर्ट, १६२५)। इनका एक श्रमिलेल मिस्र में पाया गया है। किंगेनतार श्राज का मुखालिनम हो नताया काता है। इनकी प्रथम राज्यानी दन्तपुर-विज्ञानदम नश्चलेलों में नायत बनतपर-पी । देखिल कर्तिल श्राफ रिशोर हिस्सिकल रिश्च होशायरी, जिल्ह ५, ६, ७ में कलिय के पूर्वी गोंगी का इतिहान।

ं एह श्रभिलेख में यह कथा वर्षित है कि जिस समय जला ध्यपनी तपस्या में लीन में हु हर उनके पास गए और कहा कि मुख्लों के के निवासी न श्रव वशारि करते हैं, न देवताओं को बदाते हैं, इससे समी देवता चारी है। वटे मुनकर जला ने कुळ होकर खबना हाथ केताया और हेगेली भी श्रोद पास से देवली लगे। तभी न को 'द्येली में से एक बोद्धा ध्वर हुगा। म्हण्युनीह में पर्य भी कि हे स्थापन करने में जिस्स वर्षे वाह्य हुगा। महण्युनीह में पर्य भी कि हे स्थापन करने में जिस्स वर्षे वाह्य हुगा। महण्युनीह में समा करने था। उससे वेश में से महान वरितायक उत्सव (प्र—पक हिंग, दूनरा मानवन। उन्होंने चांह्यक बाति से गौरवाय पर रहान किया।

इंडी तरह वी कान्य मुन्दर कथाएँ इनके सम्बन्ध में मिसती है। इन भी कपान्नी में स्पीप्या उनकी राजधानी बताई गई है। विष्य इनका इनदेवता था और इसी लिए बाराह की इन्होंने राजधिनह के इस में। जननाथा था। इन श्रमिलेसों में उन्होंने भपने को सोमवरीय कहा है। वे मानव्य गोत्रीय ये और अपने को हरितितुत्र बताते थे। 'सत्यावय-कुल एण्डी-बल्लम परमेश्वर' उनका विकद था और श्रमिलेसों में इसी रूप में उनका वणन हुआ है। बाराह उनका प्रमुख राज विन्ह या। वस्तुत: उनका उद्गम क्या था, इसका स्पष्ट पता नहीं चलता। कहा जाता है कि दक्षिण में श्राने से पूर्व वे, ज्ञामम माठ पीढ़ियों तक, श्रयोष्ट्या से राज्य करते रहे।

इम चरा का प्रयम, राजा जयसिंह था। वह एक युद्धिय शासक था। देशी शासक राष्ट्रकृरों के हाथ से उसने जयसिंह और उसके महाराष्ट्र हीन लिया था। उसके परचान इस उत्तराधिकारी वंश का सहस्पूर्ण राजा पुलकेशी प्रथम था। पुलकेशी प्रथम था। पुलकेशी प्रथम या। पुलकेशी प्रथम वा सिंह का पीत्र था और ईसा मवत् ४४० के लगमग गदी रर बैठा था। वह एक महान और विशिष्ट राजा था। उसने अपने राज्य में बहुत कुड़ विस्तार किया था। वसने अपने राज्य में बहुत कुड़ विस्तार किया था। वसने अपने राज्य में बहुत कुड़ विस्तार किया था। वसने पूर्ण विला में यात्री (वादामी) उपकी राजधानी थी। उसने पूर्ण विला में यात्री स्वराधित उसकी राजधानी थी। उसने पूर्ण विस्त स्वराधित स्वराधित

ईसा संवत् ४६० के लगभग उसका पुत्र कीर्ति वर्मन गरी पर वंदा। चौदीस वर्ष के अपने शासन काल से उसने उत्तरी को क्या और उत्तरी कतड़ के सू-माग को अपने राश्य में मिला लिया। ईसा सवत् ४६१ में जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने पर भाई मंगलीश के लिए काकी वहें से मुत्राञ्य की थाती वह छोड़ गया। मृत्यु के समय उसका बड़ा पुत्र पुलकेशी द्वितीय छोटा था, अतः मगलीश ने ही शक्य का देख-भाल की।

मंगलीश बहुत बड़ा योद्ध था। कहा जाता है कि उसके बाहुबल का प्रभाव पर्वी और पश्चिमी सागर तक स्थापित हो गया था।

हा हो होनले का करना है कि चालुका सम्मानः विदेशों ये—पुत्रोर या इला । एक सन्य सेलक ने चालुका और यूनानी सेन्युक्टिकी समानता की कोर भान भाइट किया है । लेकिन उसने गलती यह की कि खबने ही पुत्र को सिहासन पर वैठाना चाहा। पुलकेशी द्वितीय यह देख कर सतर्क हो। दठा। इसके परचात चचा-भतीजे में युद्ध हुआ और मंगलीश, ईसा संवत् ६०५ में, मारा गया।

पुलवेशी इस वश का सब से घड़ा—महान—राजा था। दिल्ली
भारत के नभी गाजा जनसे भग लाते थे।
पुलकेशी द्वितीय दृश्य ईसा संवच् से ६२४ तक वह ममूचे चित्रा को अपने प्रभुग्व में लाने के प्रयत्नों में लाग रहा
और वसने हवें पिर सचा का पद प्राप्त कर लिया। सबसे पहते वह
राष्ट्रकूटों की और सुकत जो अपने राज्य और शक्ति में किर से
प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहेथे। इसके बाद उसने कदम्बों पर
आक्रमण हिया और उनकी राज्यानी धनावां की नाट-भारत

प्राप्त करने का प्रयस्त कर रहे थे। इसके बाद उसने कदरनों पर आक्रमण किया और उनको राजधानी घनधातों को नव्दभ्यर कर दिया। उसकी शक्ति से आतींकत होक राग-राजा और अल्ला के कर दिया। उसकी शक्ति से आधीनता खोकार कर ती। कोकण के मीर्च और लाट (अथवा लता), मालवा और गुर्जर के राजा भी उसके सरगुख नतमस्तक को गय- उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन इन सब विजयों से अधिक मिता असे समाद हो के विरुद्ध उद्दात के साथ कोहा तेने से प्राप्त हुई। उसके अद्भुत साइस का ही परिणाम या जो हुए वो नमेंदा के तट से वापिस लीट जाना पड़ा-

पुलकेशी की विजयों का बिस्तार दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहा। उसने पल्लवों को परास्त उनकी राजधानी पूर्वी चालुक्यों के पर आक्रमण किया। येंगी-देश पर भी उसने

राज्युं की स्थापना व्यवना प्रमुख स्थापित करने में सकत्वता पाप्त की कीर हम प्रकार कुटला के निवसे कीठे और गोदाबरी के बीच का भूबदेश दसक खिबार में खायथा। इस भू प्रदेश वा सामन समने प्रवेश की किया में खायथा। इस भू प्रदेश वा सामन समने प्रवेश की स्थापन में स्थापन की स्थापन

मू पदस्य को सालन कमल च्यापन भाइ कुटल विद्यात्त्रभयन का स्थाप्त दिया। ईसा संयम् ६१४ में कुटल विद्यात्वर्धन ने अपने को स्वादंत घोषिन कर पक तथे राज्य-यंत्रा की स्थापना की। पूर्वी पालुक्यों के इस वंद्या का राज्यन १००० तक प्यलता रहा। युलकेरों। ने कायेरी को वार कर घोओं के प्रदेश पर ख्याकमण किया; पांडल खीर करेल भी कससे नदी येचे जीर इन सब की समका प्रमुख स्थोकार करना पड़ा।

पुलकेशी ने महेन्द्र वर्मन पत्यल के विरुद्ध युद्ध किया था। इस युद्ध का विवरण ऐहोत के अभिनेख में मिलता पुलकेशी आर पहार हैं। इस अभिनेस में फहा गया है कि उसने पल्लामों के राजा के गौरव को-जिसने इसकी उभरती हुई शक्ति का विशेष करने का साहस किया था— अपनी सेना के पहों से उड़ी हुई धूल से खाचत्रादित किया और उसे कांचीपुर को दीवारों के पीछे भाग पर छिप जाने के लिए बाध्य किया। तेकिन बह स्वयं राजधानी में प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सका। इसका कारण सम्भवतः यह या कि प्रथम विजय के बाद **उसे छ**छ पिछड़ जाना पड़ा था।

इसके बाद पहनों से उसने किर, दूसरी बार, युद्ध किया। इस युद्ध में उसे महेन्द्र यमेन के पुत्र नरसिंह वर्मन का सामना करना पड़ा। इस दूसरे युद्ध का श्रीगरोश स्वयं नर्रासह वर्मन ने, चालुक्यों की राजधानी पर ऋकिमण करके, किया था।

पुलकेशी की रूपाति दूर-देशों तक फैल गई थी। फारस के राजा खुसरो द्वितीय ने, ईसा संवत् ६२४ में, उसके पर-राष्ट्रां से सभ्यन्थ दरबार में अपना एक विशेष राजदूत मेजा था। इस राजदत के स्वागत का सम्पूर्ण दरय, अनेक विद्वानों का कहना है कि, अजन्ता की गुकाओं के एक चित्र में

अंकित है।६%

हुएन्सांग ने, पुलकेशी द्वितीय के शासन-काल में उसके राज्य में भ्रमण किया था। इस चीनी यात्री की डायरी हुएन्स्रीगद्वार। का सब से अधिक रोचक भाग वहीं है जो पुलकेशी वा वर्णन पुलकेशा और उसकी शासन प्रयानी से सम्बन्ध

रयता है।

† पुलवेशी के सम्बन्ध में हुरन्छान ने लिखा है कि— "बह संत्रिय णाति का या। उसके निवार उदार और गम्मीर वे और उसकी सहानुभृति

क्ष देखिए जे॰ ब्रार॰ ए॰ एस॰ ( न्यू सीरीज़ ), राड ११, पृत्र १६५। एक द्वाची इतिवृत्त में इस बात का उल्लेख मिलता है कि खुपरी द्वितीय है शासन के ३३ वें वर्ष में ( ईसा संबत् ६२५-६ ) उसके और पुनवेशी के बीच पत्रों तथा उपहारों— भेटों — का ब्राहान-प्रदान हुन्ना था

पुलकेशी के उच्च्यल जीवन का अन्त बहुत दुःखद हुआ।

पलकेशी के जाकमण और वेंगी के दाथ से निकल जाने के फारण पल्लाची के हृदय में गहरा घाव लगा। योग्य श्रीर कुशल राजा नरसिंह वमेन के शासन-काल में उन्होंने एकाएक चालक्यों के राज्य पर श्राकमण कर दिया और उनकी राजधानी वातापी पर श्रधिकार कर वसे जला दाला। इस युद्ध में, जहाँ तक प्रतीत होता है, पुलकेशी द्वितीय भी मारा गया ।#3

वसके बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम, ईमा संवत् ६४३ में,

गदी पर बैठा। पहाची पर स्थानसम्भ तथाकांची पलकेशी द्वितीय के पर श्रिषकार का उसने धापने पिता की मृत्यु उत्तराधिरारी भा बदला पलबों से लिया। इस प्रकार विक्रमा-दित्य ने चालक्यों को प्रतिष्ठा तथा सत्ता की फिर से स्थापित किया । कियु तीन चालुस्य श्रमिलेटों मे जहाँ परलागे पर भारी निजय का उल्लेख है, वहाँ परलाग के श्रमिलेखा मे चालुस्या को ज़ुरी तरह पराजित करने का उल्लेख मिलता है। क्ष

उसरे शासन काल में चालुक्य नश की एक चौर शासा का राज्य दिख्छा गुजरात में स्थापित हो गया था। पहार्जों से टनका समय कमका निनयादित्य प्रथम, विनयादित्य दितीय चौर विनयादित्य प्रथम, विनयादित्य दितीय चौर विनयादित्य क्रिंग से शानन काल में भी चलता रहा। इनके बाद विन्न दिख्य दिविष्ठ दिख्य दिविष्ठ विद्य दिख्य दिख्य दिख्य । सिहासन पर चैठा और उसने पहार्जों पर प्राक्रमण कर एक बार किर का बार विष्ठा कर पर विया। इसने इंगा सवत् ७५० में, तोडम हक्त में, पद्धा राजा निन्देषेत यमन पर, महत्वपूर्ण विजय प्राप्त में चौर उसे पत्तायन करने के लिए बाष्य किया। पहार्यों की छावनी को उसने लूट लिया, उनके राप चिन्ह को प्रपन्न किया। में कर किया चौर जिया। क्षेत्र स्वां अपन्य मन्दिरों में मेंट चटाई। हित्तण समुद्रस्ट पर उमने एक विनय मनस्म प्रतिष्टित किया—पहार्य मोल, केरल, कालान्न तथा प्रन्य राजान्नों के हराने के बाद। सान बार पद्धारें पर जिजय प्राप्त करने थी

\*रवरन्द्र एव एशा ने इस विरोधामात म सामजस्य स्थापित करन अमन करते हुए कहा है ।क विम्माईत्य ने पहले क्विचे पर अधिकार कर लिया था बैता गहरवाल और करनूल के सावयों और विम्यादित में धौरात दानवम्य था वैता गहरवाल और करनूल के सावयों और विम्यादित में धौरात दानवम्य पर वैद्यात है। इसमें बाद दिव्या की और अहु कर उत्तन चो लका प्राप्त क उरायपुर में श्रवना पहांच हाला। यही से उँछने गहवाल। वाला दानवम्य जारी किया था जितम घोषित किया गया है कि- "ओ बल्लम ने नरित्रह की पराजित कर उत्तर अस की भूल में एलिस रिज्य । मत्र विदे अस्तिह के सित्रम चित्र में कि किया गया है इस की भी वित्र में श्रवनी राजवाल के समुख कित किया था। "विद्यान की किया था विद्यान की की माम पिरत निव्या था। "विद्यान की किया था विद्यान की की स्वाप्त की स्वया या विद्यान की किया था की स्वयान की

स्मृति में उसकी रानी ने पट्टादिकले. में एक मन्दिर का निर्माण कराया था। क्ष

विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र कीर्ति समन द्वितीय ने — उस काल में जब वह राजकुमार थे — नित्व वर्मन पहार महा का पीछा किया और उसे किमी किले में भाग कर द्विप जाने के लिए थाध्य किया। इस प्रभार पहार्थों के साथ अपने परम्परागत संघर्ष में असने भी भाग लिया। किन्तु वह अपने ही एक गास्ट्रकूट सरदार र्रान्तदुर्ग हारा मारा गया। इस प्रभार दित्त्य पर एक वार पुनः रास्ट्रकूटों का — जो चलवर्षों के पुराने राहु थे — प्रभुत्य स्थापित हो गया।

प्रारम्भिक चालुक्यों के शासन काल में जैन धर्म की छन्छ। प्रोत्साहन मिला और उसका प्रचार काकी नाश

आत्सादम मनता आद उसका अपाद काला नामी प्रारम्भिक चलुक्दों में हुआ। पुत्तवेशी द्वितीय ने रविकीति तामक एक के शासन वाल में जैन कवि को मग्झण दिया था। इसवेश के धर्म वा प्रसार संस्थापक जयसिंह के बाद खाठवेंराजा विनया-

दिख का धर्म-मंत्री एक सुप्रसिद्ध जैन परिटत या गिएक व्यभितेत्व से पता चलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने एक जैन मन्दिर की मदस्मत कराई थी और इसी सिलामिले में महार जैन सिक्क विक्रय परिटत को महाराज पर ने हिन चालुक्य व्यवस्था है से है हिन चालुक्य व्यवस्था है से है हिन चालुक्य का इस बाल में प्रत्यक्त होस हुआ। गुकाओं की निर्माणक का इस बाल मे प्रत्यक्त होस हुआ। गुकाओं की निर्माणक हो इस बाल में विशेष कर से क्यांग वहीं। बदाहर के लिए गालियों में वादामी में वित्यु का एक गुका-मन्दिर सनवाया। चित्रहानों की प्रताम भी बल्लेग्यनीय क्यांग प्राप्त कर लिया। प्रायः गमी क्यांभिते में चुनक्सी प्रथम होरा किए गए क्योंक वर्षों का क्यांभिते में चुनक्सी प्रथम होरा किए गए क्योंक वर्षों का स्वानमं आर्थने प्रयोग भी मान्यक्तर गिक्सा है। इस बाल में बित्रहान गमक्ष्मी सुरी ए तीन बहान भारवहार हुए।

<sup>&</sup>quot;पन्नव री-नो के मांदरों को दिख्या में बनवान का क्षेत्र कितमादित को दिखा बाता है। पटादिकल के मांदिरों के विमान पटलव मांदिरों ने विभानों की सकल पर हो को है।

है देखिए बरहें गर्नेटियर भाग १, लड हो, पुष्ठ १६१-२

चालुक्यों को अपदस्थ कर राष्ट्रक्ट जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। प्रारम्भिक काल से ही वे राष्ट्रकूटों का दिल्ला में बसे हुए थे। उनके उद्गम के सम्बन्ध प्रारम्भिक इतिहास में इस पहले हा बता चुके हैं। जिम भू-रांड पर जनका अधित्य था, पढ़िले उसका माम रहावां हो था। उनकी दो राजधानियाँ थीं—एक मयू-रांडी (नासिक जिला) में और दूसरी जो नवीं ग्रांची के बाद राजधाना बनी, मह्यखेत (मालखेद) मे। उनका सब से पहला राजा—जिसका उल्लेख मिलता है—कृष्ण का पुत्र इन्द्र था। उसे प्रारम्भिक चालुक्य वय के राजा जयसिंह ने परास्त किया था। उसके बाद के राजा गोविन्द की पुत्रकेशी प्रथम से परास्त होना पड़ा। गाविन्द के जितने उत्तराखेशी हुए वे सच चालुक्यों के अधीत थे। इसका अपता महत्वपूण् राजा दिलतुर्गे हुआ। उसने राष्ट्रकूट वश की प्रतिद्वा की, जैसा हम बता चुक है, अनिम चालुक्य रा। कार्ति वर्मेन द्विताय को परास्त कर जना उठाया। उसने नये राष्ट्रकूट राज्यवंश की स्थापना की। इस नये राष्ट्रकूट बश का लगभग ढाई शिवयों तक दिल्ला की राजनीति पर प्रभुत्व बना रहा।

दिन्तदुर्ग, जैसा उसके विक्रों से प्रगट होता है, विश्वय ही

एक शक्तिशाली राजा रहा होगा ।ॐ इसा संवत्
दिन्तदुर्ग ७४४ से पहले ही उमने केवल दिल्ली गाग
को होए कर चालुक्यों के समूचे भू प्रदेश
पर व्यक्तिकार कर लिया था। प्रग्यः इसा काल में दिन्तदुर्ग ने
अपनी विजय-यात्रा को कोची, कलिंग आर श्री शैल (कुरनूल) के
राजाओं का पराजय के साथ मस्पूर्ण करने में सफनवा प्राप्त
की। इसके साथ ही पटनाओं ने कुछ ऐसा पल्टा गाया कि राष्ट्रकृटों
के माललेद यश का यह मध्यापक व्यक्ति योद्धा राजा व्यक्तिय हो

<sup>\*</sup> उनके विदर ये ---लहगावलोक -- विनको होष्ट खडग को घार के मान तैन थो; पुरोवल्ला, महाराजाधिगक परमित्र श्रीर परमामद्रारक। उनके एक श्रमिलेल में पॉगित किया गया है कि उनके हाथियों ने नहीं, महानको श्रीर नमेंहा के तमें की खाविस्त कर दिया था। (देलिये वानई गवेदियर, स्वह १, भाग २, पुष्ठ ६००६)

गया द्यौर खपने चचा इस्ता प्रथम के पद्म मे उसे गद्दी छोड देनी पडी—नह गद्दी से च्युत कर दिया गया।

इस प्रकार दिनिहुन के प्रधात कृष्ण प्रथम सिंहासन पर वेठा।
उसने श्रकालवर्षा तथा शुभातुन के विकद धारण किये राष्ट्रकृष्ट
साम्राज्य की नीय को रढ किया तथा उसकी सीमाओं का विस्तार
कर अपने विक्तें को सार्थक किछ किया। उसकी एक बहुत वही
देन वह केंद्राश मन्दिर हैं जो उसने निजाम राज्य मे स्थित एकी
मे बतवाया था। यह मन्दिर चहुन काट कर बनाया गया था
और निर्माण कला वा स्टर्भुत चभरकार माना जाता है।

ध्रुव के परचात् उसका छोटा पुत्र, गोविन्द तृतीय, गही पर बैठा। न्से इस प्रताथी त्रश का सही मानी में सब से

गोनिन्द वृत्तीय महत्वपूर्ण राजा प्रशा ज सकता है। उसके स्वीर घृष राज्याभिषेक के समय विरोधी राजाओं के एक गुट्ट ने—जिसका नेतृत्व उसका माई कर रहा

था—बाधा डालने का प्रयत्न किया। कियु गोविन्ट ने इस गुड़ा के प्रयत्नों भो यय कर दिया। उसने गुर्जर राजा पर आहा मण किया और उसे पलायन करने के लिए बाल्य कर दिया। मालवों की

कषराज के बरोदा बाले तामक्ष्मी (इन्डियन एन्टोक्टोरी, १२ ) में हृष्या प्रथम द्वारा बनशाए गए एक प्रन्थित का उल्लेख मिलता है।

्री ननी राजी में भारत में इतिहास में यह नियहलू सबर्प खबना विशेष राजनीतिक प्रकार स्वना है। देखिए आरंग सीम मनुमार कुन गुजैर-मिन्दार श्रीपैन केया जो नहतनचा विद्वविद्यालय न दि कर्नत आप दि हिवार्टमें ट आप लेटर्स, राज १०, में मनारित हुआ है।

ब शांक्य देव वा देवल भी पुस्तक 'प्र-यान्य पन्ड मोडीविश्रत आर्थी टेक्चर आप दान्डमा'। इस पुस्तक में इस मन्दिर सा विश्तुत नर्यान दिया हुआ है। यम स्मक्ष्य 'प्य टैम्प्टन' में भी इसवा जिल्ता व्यान मिलता है। देवल भी कहना है कि तन्हों शांती तक रिक्षण में यह कैलाश मन्दिर शिव भी उपानना ना प्रमुख पन्त्र या। इतना दी नर्री रिक्षिण में अन्य जितने भी मान्दर पने है, उत्तक निर्माण में इस कैलाश मन्दिर चा ही अनुवस्य हुआ है—कीमा वेसुयुद्देष्टम्पल और कजावरम और विजय नगर के बिट्ठलस्वामी के मन्दिरों के प्रायासता है।

उसने श्रपने मामुरा नतमातक कर लिया। इसके परचात् उसने श्रपनी सेनाओं के साथ तुगमद्रा की श्रीर प्रयाश किया श्रीर पहले से ही मुक्ते हुए पल्लवों का श्रीर श्रीयक नजराना देने लिए वाध्य किया।

इस प्रकार राष्ट्रदूट साम्राज्य का चहुँमुसी विस्तार हुना।
गीनिन्द छनीय ने अब सुदूर रियत मयरतही से हट कर ज्यपनी
राजधानी मालखेट में स्थापित था। गीनिन्द या साम्राज्य अव
परिचमी तट से लॅकर पूर्वी छोर तक और विध्य के निकटनर्ती
प्रदेश और उत्तर में सालवा से लेकर दिल्ला में कम से कम
तुनमदा तक फैला हुजा था। कि लटों के मून्यदेश (दिल्ला) गुपरात)
पर भी उसका आधिपत्य था। एक आमलेख से पता चलता
है कि उसने अपने एक होटे माई इन्द्रराज को बहाँ का
वाइसगाय नियुक्त किया था। पाच अभिलेख ऐसे हैं जिनमें ग विन्ट
के शासन का उल्लख है। और उसकी विजय यात्राज्ञों था उनमें
उल्लेख मिलता है।

गोविन्द का पुत्र, अभोधवर्ष प्रथम, नृषातुग, ईसा सन्त् तर्थ मे गदी पर बेंडा। उसने दार्घ काल तक, सुरा- अभोजवर्ष ममृद्धि के साथ, शामन किया। उमने शासन (८,५,८८) काल में राष्ट्रकृटो खाँग पूर्वी चालुक्यों के वीच, दिवया-तर के साथ सप्तर्य चलता रहा। मालखेद का जो दुर्गीकरण उसके पिता ने आरम्भ किया था, उसे सम्भवत अमाधवप ने पूरा किया। मैसूर के गगों के साथ मा उसका सुद्ध हुआ। भीपण युद्ध खोर पराजय के वाद राष्ट्रकृटों को गणवाही से हुट जाना पड़ा। क्लिय वनवासी थान्त पर, जिसे उन्होंने चालुक्यों

 देखिये डाक्टर फ्तीर की पुस्तक 'डाइनस्टीज आप दि केनाशैंज डिस्टिक्टल'।

्रं प्रन्ते ताम्रपन, ईमा सबत् ्०२, इसा सबत् ्०६ का नित्दान पन और इसके अगले ही वर्ष में बसादित वाखो 'ानपन, ईसा संवत ्०० सा रामधनपुर बाला दानपन और करत साम्र पन। क्या जाता है कि पल्लव राज दिन्त में अपने मिनो के हाम, गोबिन्द की दृष्टि का सकेत पाते हो, पूरा नजराना में बदिश मा . और वेंगी का राजा बिना किसी वाथा के, सदा उसको सेंबा किसी वीयार देता था। .

से छीनाथा, उनका ऋषिकार बना रहा। कुछ काल के बाद उसका गर्गो से समसीता हुआ। उसने उनके राजा से श्रपनी कन्या का विवाह कर दिया।

कन्नड़ भाषा त्रीर साहित्य का वह प्रेमी था। कहा जाता है कि अरव सीदागारों ने जिस 'सुदीर्घ जीवी बाल्हर' (बल्जन राय) का उल्लेख किया है, यह यही था। सुलेमान (ईसा संयत् न्यूर) ने दुनिया के चार यहे नरेशों में उसका उल्लेख किया है। यह चार नरेश थे—वगदाद का सलीफा, चीन का सम्राट श्रीर रीम (क्रस्तुन्तु-निया)का सम्राट् । ६३

जैतधर्म (दिगन्नर सन्बदाय) का वह बहुत बड़ा संरक्तक था। उसके धर्मगुरु जिनसेन के पथ प्रदर्शन और संरक्षण मे यह धर्म खुब फूला-फत्ता। कहा जाता है कि रत्नमालिका नामक रीनप्रथ की रचना उसी ने की थी। इस ग्रंथ की रचना उसने राज्य का त्याग करने के पश्चात् की थी। कविराजमार्गनामक प्रथ का रचिता उसे ही माना जाना है। कनड़ भाषा का यही प्राचीनतम काव्य-प्रथ अब तक है। इस प्रथ में उस काल की जनता और सभ्यता अन पन ६। २न मन से उत्त नाल का नाला आहे. सरहृति का सुन्दर वर्षान हुड्या है। इसके कथनानुसार कन्नह प्रदेश में काबेरी के उपरत्ने काँठे से लेकर गोदावरी के उपरत्ने काँठे तक का भू-भाग सम्मितित था

श्रमीघवर्ष वा पुत्र कृष्ण द्वितीय (देमा सवत् पन्ठ-६११) 'श्रकालवर्षो' कहलाना था । पूर्वी चालुक्यों तथा कृष्ण द्वितीय श्रीर श्रम्य पड़ोमी राज्यों से उमने भी युद्ध किया। इन्द्र सुतीय संगराज्य राष्ट्रकृट सत्ता के श्रावीन मामनी

्राप्त भारतिय राष्ट्रशृह सत्ता ए अधान मामला इत्ति के रूप में था। उनके परवान् त्रार्का राष्ट्रशृह राजा इन्द्र सतीय (ईमा संवन् ११२१६) हुछा। अपने पूर्वज गोविन्द स्तीय की भाँति, जिससे भीतमल के गुर्नेरों से युद्ध किया था, उससे भी कसीज के गुर्नेरों से युद्ध किया और सुख पाल के लिए गुर्नेर नरेश को मिहासन से यश्नि कर दिया। ते किन राष्ट्रकृट अधिक दिनों तक कन्तीज के मिहासन पर अपना अधिमार

<sup>. •</sup> नवी और दशकी शतियों के आव यापियों ने बाहदरी के एक यक्तियापी यद्य का उस्तेल किया है जो मनकिर ( मालगेर या मान्यगेट ) में ग्राचन दरदा था।

स्थापित नहीं रख सके श्रीर महीपाल ने, चन्देलों नथा श्रम्य शक्तियों की सहायता से सिंहासन पर किर से श्रीधकार प्राप्त कर लिया।

गोविन्द चतुर्थ इन्द्र का छोटा पुत्र या। ईसा सवत् ६१८ में ६३३ एक उसने शासन किया। ऋपने पिता की तरह गोनिन्द चतुर्थ वह भी क्यांति प्राप्त थोखा था। दान देने में वह

गोनिन्द् चतुर्थ बहुभी ख्याति प्राप्त योद्धार्था। दीन देन में बहु इतना बदार था कि उसका नाम 'स्वण्वपी' पड़

गया था ।

इस वश का श्राला महस्वपूर्ण राजा छुए ए त्तीय था। वह श्रकालवर्षा कहलाता था उसने ईसा सबत् ६४० इच्छा नृतीय से ६६ तक शासन किया। वह भी महान योद्धा

हप्पा नृतीय से ६६ तक शासन किया। यह भी महान योद्धा श्रीर चील था। उसके कितने ही श्रीमितेस मिले हैं जो महास भैसीडेन्सी के मध्यवर्ती अली श्रीर मेसूर स्टेट

में पाए गए हैं। गा गाजा की सहायता में उसने चील राजा राजादित्य, प्रान्तक प्रथम के पुत्र, से युद्ध किया था। ताम्कोलम के युद्ध में राजादित्य कारा गया और गग राजा ने, युद्ध में उत्लेखनीय साहल दिताने के फलस्वरूव, वनवामी प्रान्त को प्राप्त कर लिया। इस विजय के फलस्वरूव राष्ट्रहूट साम्राज्य का विस्तार चील-गड्य के हत्य प्रदेश तक हो गया था। फलतः श्रामिलेटों में कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसमें ''भाच्छी (कांचा) और तजई (तजोर) पर श्रयना श्रविकार कर लिया था।'

ईसा संबत् ६६४, कृत्य की मृत्यु तक राष्ट्रकूटों का शासन टढ़ रहा। लेकिन दमर्थी शती के मध्य के लगभग चाल सम्बन्ध का विस्तार काफा हो गया श्लोर उसकी सीमाएँ राष्ट्रकृट साम्राज्य की सीमाओं को खुने लगी।

राष्ट्रकृट वरा का श्रान्तम राजा करक था जो कर्कत नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालवा के परमार राजा से उसकी शबुना हो गई थी। उसके महाशष्ट्र पर श्राक्षमण किया और राष्ट्रकृटो का राजपानी मालखेर की उसके महमुख पुटने टेक देने पड़। परमारों के साथ जप उसका युद्ध चल रहा था, उसा मांच वील व्यथमा तैलप दिनीय ने जो साहसी बिन्दु क्षाता चालुक्य नायक था बाँद प्रमुख वर्षा की पर सामा से पर सामा के विच कराया से उद्मुल हुआ था, राष्ट्रकृटों को अपदस्य कर एक नये बंश की राष्ट्र सा सा । यह नया वंश करायाणों के परवर्ती पालुक्यों (इसा सयत् हण्ड्) के नाम से प्रकृद्ध हुआ।

से छीनाथा, उनका श्राधिकार बना रहा। कुछ काल के बाद उसका गर्गों से समम्प्रीता हुआ। उसने उनके राजा से श्रपनी कन्या का बिवाह कर दिया।

कन्नड़ भाषा और साहित्य का वह प्रेमी था। कहा जाता है कि अरव सीदागारों ने जिस 'मुदीच' जीवी वालहर' (बरुलभ राय) का उल्लेख किया है, वह यही था। मुत्तेमान (ईसा संवत स्४१) ने दुनिया के चार बड़े नरेशों में उसका उल्लेख किया है। वह चार नरेश थे-वगदाद का रालीफा, चीन का सम्राट् और रोम (कुलुन्तु-निया)कासम्राट् । 🕸

जैनधर्म (दिगम्बर सम्बदाय) का वह बहुत वड़ा संरक्तक था। दसके धर्मगुरु जिनसेन के पथ प्रदर्शन और संरक्षण मे यह धर्म खूब फूला-फना। कहा जाता है कि रत्नमालिका नामक जीनप्रंथ की रचना उसी ने को थी। इस प्रंथ की रचना उसने राज्य का त्याग करने के परचात् की थी। कविराजमार्गनामक ग्रंथ का रचिता उसे ही माना जाता है। कन्नड़ भाषा का यही शाबीनतम काट्य-मथ अब तक है। इस मध में उस काल की जनता और सम्यता-संस्कृति का सुन्दर वर्णन हुआ है। इसके कथनानुसार कन्नद प्रदेश में कावेश के उपरत्ने काँठे से लेकर गोतावरी के उपरत्ने काँठे तक का भू-भाग सम्मितित था

अभोषवर्ष वा पुत्र कृष्ण द्वितीय (ईमा संवत् प्रा०-६११)

'अकालवपी' कहलाना था। पूरी चालुक्यों तथा इच्या दितीय श्रीर अन्य पड़ोमी राज्यों से उसने भी युद्ध किया। इन्द्र तृतीय संगराज्य राष्ट्रहरूट मत्ता के श्राचीन सामनी इलाके के रूप में था। उसके परचात् अगला

राष्ट्रकृट राजा इन्द्र कृतीय (ईसा मंबत् ११२१६) हुआ। अपने पूर्वज गोविन्द्र तृतीय की भीति, जिमने भीतमल के गुर्जरों से युद्ध किया था, उसने भी कनीज के गुर्जरों से युद्ध किया श्रीर कुत्र वाल के लिए गुजर नरेश को मिहानन से यजित कर दिया। लेकिन राष्ट्रकृट श्रधिक दिनों तक कन्तीज के मिहामन पर अपना अधिकार

नवीं ऋौर दसवीं शतियों के आव यात्रियों ने वाहहरी थे एक राफिशाना यश ना उस्तेन निया है से मनिंदर (मानमेंद्र या मान्यनेट) में कासन दरता था।

स्थापित नहीं रस सके छौर महीपाल ने, चन्देलों तथा छन्य शक्तियों की सहायता से सिंहासन पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया।

गोविन्द चतुर्थ इन्द्र का छोटा पुत्र था। ईसा सवत् ६१८ से ६३३ तक उसने शासन किया। अपने पिता की तरह वह भी ख्याति प्राप्त योद्धाया। दान देने में वह गोविन्द चतुर्थ इतना उदार था कि उसका नाम 'स्वरावर्षा' पड

गया था।

इस बश का श्रमला महत्त्रपूर्ण राजा कृष्ण स्तीय था। वह श्रकालवर्षा कहलाता था उसने ईसा सवत् ६४०

ष्ट्रप्ण मृतीय से ६६ तक शासन किया। यह भी महान् योद्धा था। उसके कितने ही ऋभिलेख मिले हैं को मद्रास ऋीर चोल प्रेसीडे-सी के मध्यवर्ती जिलों और मैसूर स्टेट

मे पाए गए हैं। गगराजा की सहायता मे उसने चोल राजा राजादित्य, प्रान्तक प्रथम के पुत्र, से युद्ध किया था। ताम्कोलम के युद्ध मे राजादित्य भारा गया श्रीर गग राजा ने, युद्ध मे उल्लेखनीय साहस दिखाने के फलस्वरूप, बनवासी प्रान्त की प्राप्त कर लिया। इस विजय के फनस्वरूप राष्ट्रहूट साम्राज्य का विस्तार चील राज्य के हृदय प्रदेश तक हो गया था। फलत श्रिभिलेखों में कृष्ण का उल्लेख करते हुए कडा गया है कि उसने "काच्छी (काची) और तजई (तजोर) पर ऋपना अधिकार कर लिया था।"

ईसासवत् ६६४, कृष्ण की मृत्यु तक राष्ट्रकूटो का शासन दृढ रहा। लेकिन दसवीं शती के मध्य के लगभग चाल सम्र उप का विस्तार काफा हो गया और उसकी सीमाएँ राष्ट्रकृट साम्राज्य की सीमात्रों को छूने लगी।

राष्ट्रकृड वश का अन्तिम राजा करक था जी कर्कत नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालवा के परमार राजा से उसकी शतुता हो गई थीं । उसने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और राष्ट्रकूटों का राजधानी मालखेद का उसके सन्मुख घुटने टेक देने पड़ा परमारों के साथ जब उसका युद्ध चल रहा था, उसा बीच तैल अथना तैलप द्वितीय ने जो साहसा किन्तु श्रज्ञात चालुक्य नायक था श्रीर प्रमुख वश की एक शासा से डद्भूत हुआ था, राष्ट्रकृटों को अपदस्य कर एक नये बश की स्थापना की। यह नया वहां कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों (ईसा सवत् ६७३) के नाम से प्रतिद्ध हुआ।

राष्ट्रकूटों के शासन-काल में पौराणिक देवतात्रों की चपासना ने महत्वपूर्ण स्थान प्रह्मा कर लिया था। चट्टानें पारिक विश्वति स्थाप कर तथा दूसरे तरीकों से मन्दिरों का निर्माण बड़े पैनाने पर हुआ। इन मन्दिरों में शिव और विद्यु की उपासना होती थी। इसके अतिरिक्त अमोपवर्ष प्रथम के करेरी बाले अभिलेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अनुवायियों और सरचकों की संख्या भी काफी थी, यद्यवि इस धर्म का द्वास होकर इसने नगरम रूप धारण कर लिया था। जैन धर्म का भी, चालुक्यों के शासन-काल की अवैचा, इस काल में अधि ह प्रदार हुआ। अभोषवप इस धर्म का महान् संरक्षक था श्रीर सम्भवतः उसने जैन धर्म की प्रहुण भी कर लिया था। निम्नवर्ग के त्रधिकांश लोगों तथा ज्यापारियों में इस धर्म के अनुवायी थे। दिगस्यर सम्प्रदाय का ही इस वाल में अधिक उत्थान हुआ। अनेक प्रत्यन्य राज्याय जा शाह व वाल न आध्यक अव्यास हुआ । जाते के त्रिमन्यर अंश इस काल में रचे गए। नाष्ट्रहरों के दात-पत्रों में, प्रारम्भिक चालुक्यों से भिन्त, दात-दाताओं के पूर्वती का प्रायक्ष उल्लेख मिलता है। उनके द्रसार में क्रांबगण रहते थे। विद्यानों को वे भोस्तादित करते थे। अमोचवर्ष की रहत था। पद्धाना वा च आस्तादन फरा चा जनावनर ... स्राहिरियक क्रांत्रमें श्रीर स्थाति का हम पहले ही इल्लेय कर चुके हैं।इस बंश के तीनों क्रांत्रों में से एक को नायक के रूप में, कवियहस्य नासक पाट्य प्रंथ में, चित्रित किया गया है।

राष्ट्रकृत करब ज्यापारियों के मित्र ये और उनके शरण वधा

प्रोत्माहन देते थे। अरवों के प्रति विश्वत दिखाने
अरव व्यापारियों और उनके लिए उग्रणा का मार्ग सोनाने के

में भोताहन व्याप दिखान होंगे, यह वे नहीं अनुमान कर
सके थे। अलसमुर्त नामक एक आरव यात्री और
लेसक ( इमा संवत १४६) ने जिला है कि एक और जब
बाजहर राजा ( गष्ट्रकृत ) मुसलमानों के प्रति मित्रतामाव
प्रदेशित कर रहा था, वस ममय कन्नीज का राजा उनसे
मंपर्य कर रहा था। मभी आरव यात्रियों ने राष्ट्रकृतों और
वशीज के गुजर प्रतिहारी की स्थाधी शाजना का स्पष्ट रूप
में उत्सेष्ट किया है। उन्होंने यह भी लिया है कि कन्नीज की

चारों सेनाओं में से दिल्लाणी हमेशा धानहरों के विरुद्ध युद्ध करती रहती थी। 88

राष्ट्रकूटों की साम्राज्य विस्तार की खाकांचा ने विच्छ के राजा को हिन्दुस्थान के हृदय की खोर बहुधा बदने का खबसर प्रदान किया—यहाँ तक कि वे उत्तरी साम्राज्य की राजधानी कन्नौज तक, जो उनका तद्य थी, खागए।

[ 3 ]

कल्याणी परवर्ती चालुक्य

पश्चिमी चातुक्यो का पुनरूत्यान

श्रव हम परिचमी चालुम्यो की राजनीतिक प्रगति का अवलोकन करेंगे। 'गेल के मान्स और श्रध्यवमाय के फलस्वरूप उनकी शक्ति फिर से स्थापित हो गई थी और दिलाएँ। गुजरात का छोड कर राष्ट्रकूटों के समूचे प्रदेश पर उसने श्रवना श्रविकार स्थापित

हुः देश्यिय इलियट स्त्रीर डामन हुत्त हिस्स झान डॉन्टया ६ स टालड बाई इट्स स्त्रीत हिस्टारियन्स , भाग १, पृष्ठ ४, १० स्त्रीर २२-२३।

ो प्राथमिक बालुक्य वया वा श्रातिम राजा कोर्तिवर्धन दितीय था। एक श्राप्तित्व में कहा गया है कि बालुक्य राज्य के विस्तार वा उसमें से वर दिया था। उपाक उत्तराधिकारियों के नामी का पता नहीं बलता। उसमें से एक, वर्शिद, गुजरात में रियन श्रातिहलाइ भाग कर जला गया था जहाँ उत्तका पुत्र मूल्याल वहाँ के तौर गाजा की करणा से विश्वाह करने के बाद प्रथम बालुक्य शासक कर गया था। मूल्याल के उत्तराधिकारों हैणा सबस् की बारहर्स शासक कर गया था। मूल्याल के उत्तराधिकारों हैणा सबस् की बारहर्स शासक वरते वर्ष था। मूल्याल के उत्तराधिकारों हैणा सबस् की बारहर्स शासक वरते हैं।

तैलय ने लाक्षुक्य यंद्य को किर से प्रतिटिध्न किया गा। उसके बारे में कहा बाता है कि उसने करक में दो युद्ध सम्भी को निया दिया और जिन प्रकार बाराइ ने स्वुद्ध में तल से इस पुष्पी का उद्धार किया यैने ही उसने बाह्यकन कश का शाक्ष्मणूर्वों के सुमान से उसार कर पिर से भारतीक्य किया था।

देलिये एक्तियाकिहा करनाटिका भाग १, दननिष्पर (१) इत छभितेल में पूर्व कामीन चलु क्यों का सर्वाधिक लंबावग्रहन दिया हुआ है। कर लिया था। इस नवमात राज्य में कुन्तत देश, जिसमें कन्तद प्रदेश का अधिकांश भाग आगवा या, सम्मिलित था। इसके परचात् तैत्व ने परभारी के आक्रमणें से अपने सीमा प्रदेश को सुरचित करने की जोर ब्यान दिया। परमार नरेश मुंत ने चालुक्यों के राज्य पर कम से कम सोलह बार आक्रमण किया और तिल को समते पर पर कम से कम सोलह बार आक्रमण किया और तिल को समते परास्त के पर करते समय, गुज पकड़ा गया खोर उसे मीत के बाद बतार दिया गया। तिल ने २४ वर्ष ईसा संवन् १९० के अन्त तक राज्य किया। उसके परचात वसका पुत्र, सरवाश्य, गदी पर चेठा।

सस्याभय (६६७—१००६) को खपनी शक्ति बनाए रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके सत्याथय शासन-कात में चोलों की शक्ति, राजराजा महार के नेकुस्य में, राष्ट्रकूटों में पतन के बाद,

बहुत बह गई थी। उत्तरी आकांता विश्वत विजय प्राप्त करते थी। उन्होंने गंग-राज्य पर आक्रमण किया। चोलों के आक्रमण से लोहा लेने के लिए चालुक्य नरेश दिल्ला की और बदा, किय चोल नरेश राज्याता ने उसे परास्त किया और आस-पास के प्रदेश को लूट-पाट लिया (ईसा सबत् १००० = लगभग)

सत्याश्रय के बाद बनका मतीजा विक्रमादित्व पंदन गडी पर मेठा श्रीर फिर विक्रमादित्व का भाई जयसिंह निजमादित्य श्रीर जिसका चोलों से श्रमफल युद्ध चलाता रहा।

निक्रमादित और जिसका चोलों से श्रमफल युद्ध चलता रहा। जयिंक्ष लामिल मे चोलों को शक्ति और सत्ता बढ़ रही थी। गगवाडों को उन्होंने श्रपने राज्य में मिली

थी। गगवाडों को उन्होंने खपने राज्य में निका लिया या और तुंगभद्रा तथा कुरुणा नदी के तटों की उनके राज्य की क्तरी सीमा खूबी थी।

ईसा संबत् ६६६ से पूर्व ही पोलों ने नंतरवाडी और नोलस्वयाडी पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद कर्दीने रचपदी के मार्द सात लक्का प्रदेश पर आक्रमता कर उसे रेंद उसता प्रदेश प्रदेश पिटामी चालक्यों के अधिकार में था। इस विजय का सर्वे प्रथा वस्त्रेय राजराजा चोला (ईसा संवत् १००७-≒) के शासन-कात के बाईसचें वर्ष के अभिनेख में मिलता है। चोल सेना ने "इस देश को लूट-पाट कर बराबर कर दिया; जियों, वर्षों और माहाखीं को मार डाला, युत्रतियों को पकड़ कर श्रपने घर में झाज़ लिया श्रीर उनकी जाति को नष्ट कर दिया। "क्ष

चोकों ने पूर्वी चालुक्यों से स्थायी संधि कर की श्रोर इस सिष को विवाह-सम्बन्ध द्वारा और भी पुष्ट बना लिया। श्रन्यथा उनके लिए वेंगी और करवाणों के चालुक्यों की समुक्त शक्ति से को हा लेता कठिन हो वा और उनकी पार्कि बहुत कुछ त्र ण हो जाती। विशेष कर उनकी उत्तरी सीमा बहुत कम और रहतीं श्रोर वे श्रमने राज्य का विस्तार न कर पाते।

राजेन्द्र चोल राजराजा का सुयोग्य पुत्र था। शामन के ऋतिस दिनों में उसने खपने पिता,के साथ योग दिया था जिमगदित्य पञ्चम श्रीर, खपने राज्याभिषेक के शारम्भ से ही, राज्य श्रीर नयसिंह की क्तारी सीमाओं के विस्तार की श्रीर खपसर

हन्त्रा था। विक्रम।दित्य पचम, जो सत्याश्रय

(ईसा सन्त १००६ १८) का भतीना था, चोलों के आक्षमण के कक मे आ सकना था। अत उसने नोलम्बाडी पर अपने अधिकार की इट करने में लिए विवाह सम्नम्य का महारा लिया। जारे कमल जयसिंह दिनीय विक्रमादित्य का छोटा माई था। मद्द्रय की टिट से इस यश में उसका स्थान दूसरा था। इसा सवत १०१२ से ४० तक उससे शासन किया। राजेन्द्र चोल यदि हाथी था तो वह सिंह। खास नोलम्बनाडी में उसके अभिलेख हैं जिनसे पता चलता है कि उसने इस प्रदेश से चोलों भी शिक्त का अन्त कर दिया था। चोलों क अभिलेखों से पता चलता है कि जयसिंह ने मुसागी में पीठ दिखा दी यो और राजेन्द्र चोल ने ईसा सन्त १०२६ में पत्तपदी थे साई सामलका प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। अत अन्य आईसामलका प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। अत अन्य आईसामलका प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। अत अन्य आईसामलका प्रदेश में चालुक्यों का सासन अन्छी तरह जम गया था, वह अतिराजित है। अपने पूर्वजी की मौत जयसिंह मी जैन था और जैन यतियों तथा विद्वानों को मोता जयसिंह मी जैन था और जैन यतियों तथा विद्वानों को मोता जयसिंह मी जैन था और जैन यतियों तथा विद्वानों को मोता जयसिंह मी जैन था और जैन यतियों तथा विद्वानों को मोता जयसिंह मी जैन था और जैन यतियों तथा विद्वानों को मोता जयसिंह मी जैन था और जैन यतियों तथा विद्वानों को मोताहन हैता था।

ईसा सवत् १०४२ में जयसिंह के बाद सोमेश्वर प्रथम गद्दी पर

क्ष सर्वाभव का होत्तुर बाला श्रमिलेख, दोखये कम्बई गाँवियर, राड १, ९, ४३१,--- श्रम हो फ्लोट की 'डाइनेस्टीन श्रम दि कन्नहीं डिस्ट्रिक्ट' मी देखिए !

सोमेश्यर प्रथम

वैठा। श्राहवमल्त का उसने निरुद्द धारण कि श्रीर वहें उत्साह से, यशिप उतनी सफलता

साथ नहीं, उमने रातु योला स सचर्ष जा रखा। नोलन्यवादी तथा अन्य प्रदेशों पर फिर से "प्रवना अधिका स्थापित करने ने निव चोल प्रयत्नरील थे। राजाधिरात (१०४० राजेन्द्र (१०४० ६३) श्रीर वार राजेन्द्र (१०६२ ००)—इन सक्षेत्रल एजाओं ने चालुक्या से चुढ़ किया। आभलों में इन्हों अथना निजया के पावण रा है। राजाधिरात का पोवणा है जिसने देशा सत्तर् १०६६ में राजिन्द्रल से अस्पी मून कर दिया। राजेन्द्र वा राया है कि अपने भाई के साथ आरं यह कर फीलरावुरम में उसने मार विष्टता विय

श्रीर बार राजेन्द्रका कहना है कि उसन चालुख राजा को पाँच

बार पराजित करने में सफलता प्राप्त था।

(०४२ में कारना का युद्ध हुणा जिसमें दोना हा पत्त विजय का दाना करते हैं। चान राजा राजाधिराज इम युद्ध में मारा गया किन्तु कुड़ चन्य परिभितिवा के कारण युद्ध फिर भा चलता रहा। सहायता भाँगने पर आह्वमत्व पूर्व चालुक्या के राजलुमार कुनानुग का आर से युद्ध में पून पद्म। इस राजलुमार को असमें पैतृक कर्ताधिवार से नियत रूर उसके चाचा को, चोन राजा धीर राजे दूर की सहायता से, गद्दा एर बंटान का अपना किया गया था। असे रोजन

ये लिए ही प्राह्मवार न राजकुमार कुत्तीच्ता का साथ दिया।
राजमात्र प्रथम
(हद्य-१०११)

प्राच्य-१०११)

प्राच्य-१०४२) वि: । स्र (१०११-१०४१)

राज्यात्र प्रचार काममा देश
राज्य-१०४२) (१०५६-१०६९) (१०६६-१०४०)
स्वाह्म मार्ग भित्रादिक

<sup>\* ।</sup> सम्बंद्य इ। व त्र का छीर भ त्र करत है।

इसके फतस्वकृत जो युद्ध हुआ उसमें सोमेशवर प्रथम पहले वेजवाड़ा और फिर कृष्णा और तुंगभद्रा के कुडाल सगम पर पराजित हुआ। १०६६ में तुंगभद्रा में कृत कर सोमेशवर ने प्रात्महत्या कर ली। सोमेशवर एक क्रियाशील और युद्धिय राजा था। चोल राजा के विवद्ध उमने माहस तथा पीरूप के साथ युद्ध किया था। उसका सेनापति विज्ञादित्य भा बहुत योग्य और साहसी था। उनके पुत्रों ने उसका पूरा साथ दिया। कल्काणि को एक महान और प्रमिद्ध नगर वनान को श्रेय उसी के शासन-काल को प्राप्त हुआ था। इस राज यंश की महानना के अनुकृत्व ही यह नगर महान् वन गया था।

श्राहबमल्त के बाद वा काल पश्चिमी चालुक्यों के लिए विताश-कारी सिद्ध हुआ। उत्तराधिकार के लिए विताश-श्रास्तवास वाल गृह-युद्ध हुआ। इस कात पा बहुत कुद्ध विवरस् कृशीरी कवि विल्हण की रचनाओं से मिलता

है। बिरुह्ण विक्रमारिट्य द्वितीय के दरवार में रहतः था। उसने अपने आध्यव्याता को नायक वना कर 'विक्रमाक देव चरित्र' नामक एक प्रन्थ की रचना की थी।

भुजनामक मल्ल सेामेश्वर दितीय (ईमा सवत् १०६८--७६) को चाली के श्राक्रमण से-जो सम्भवतः बीर

का चाला क आक्रमण स—जा सम्मवतः चार गोमंश्यर द्वितीय राजेन्द्र के नेतृत्व में हुन्या था—लोहा लेना पहा। एक तट से दूसरे तट वक विशृत तीन प्रान्तों में

उसने अपनी द्विणी सीमा के प्रदेश क वाँट दिया था। यह विभावन उसने चोला के आक्रमण वो रोकने के लिए किया था और इसके फलस्वरूप उसके राज्य में कुछ शान्ति मी स्थापित हो गई थी।

सोमेश्यर रीत मत का उत्साही समर्थक था। उम काल में कालमुत्त सन्वामी बहुत प्रपक्षित ये और सोमेश्यर उन्हें सरज्ञ ए अवात करता था। कालमुत्त संन्धासियों ने जैनियों को पीछे हाल दिया था। कहा जाता है कि बीर राजेन्द्र ने उसे कन्नड़ प्रदेश से बिद्धकुत कर दिया था। बीर राजेन्द्र उनके छोटे भाई विक्रमादित्य के पह यो था। वार राजेन्द्र उनके छोटे भाई विक्रमादित्य के पद में था। जिनके माथ उसने पोल राजटुनारी का विवाह किया था। किन्तु चालुक्य करेंद्र योगों से प्रार्शनक युद्ध करने पर भा विचित्तत नदी हुछा। केथल शासन के खोनन क्यांन करते हो विच

श्रवने होटे भाई को श्रोर से, जिसे उसने घरेल प्रान्त का भार सींप कर स्वयं बांकपुर में रहना श्रारम्भ कर दिवा था, छुड़ परेशान होना पड़ा था। उसकी मृत्यु सन्भवतः ईसा मबन् १००६ के लगमा हुई थी। छ

इन दोनों प्रावदारों भाइयों में से बहा माई सोमेश्वर दिनीय राजनीति में गून्य था और छोटा भाई / विकासित राज-कार्य को एभाल में में कारी कुशल और साहसी था। मृत्यु से परले उनके निजा यह नहीं निश्चय कर करें रे के कीन सा पुत्र वाहंत्र में उनका मोग्य उससायि हारों होगा। 'विकासित्य में को जब राज्य नहीं मिला तो कह निरास हुआ और भाग कर करल संगम पर स्थित जोलों की जावनी में गया और धीर राजेन्द्र से सहरवता प्राप्त करने का अगुनेश किया। वीर राजेन्द्र से सहरवता प्राप्त करने का अगुनेश किया। वीर राजेन्द्र में उन्हें सहरवता दोने का हो वचन नहीं दिया। वरण जावनी राजकारी से उन्हें सहया विवाह भी कर दिया।

अपना पांचुलनार त उपना पांचुल न र रिया ।

अपनी माई के विरुद्ध कोष में आहर विकामदित्य ने वायं किया या। चील राजा को विकामदित्य ने ग्राह्म को विद्याप किया ।

यो, वर्षिक ग्रह्म वाद्या के बचन के बावजूर भी चालज्य- राज्य पर उनमें आक्रमण जारो रहे। इसने अविरिक्त चोल राज्य-वश के भीतरी भागड़ों में भी विकामदित्य पूर्व गावा और बड़ी पिटनता तथा 'बौद्याल से वह अपने ने इन भागदें से मुक्त करने में सक्त हो सक्त 'जिया में पूर्व चाह्य में कुमार कुलचुत ने विवास उल्लेश हम पहले कर वह के हैं, चोला राज्य पर अपना अधिकार प्रश्न करते हुए कहा कि राजाज्य का नेश्व होने के कारण यह वास्त्य में उत्तरिकारी है। इस प्रवास पूर्व चालुत्यों की ग्रही ते अपने चाला को अपदस्य करने में उत्तरिकारत सन्तरा प्राप्त मा भी।

अभिलेखों से पता जलता है कि धोमेशवर अपने गर्व के मट में जूर हो गया या और उसे अपनी प्रजा के दु:ख-सुक को संदे जिस्ता नहीं थी। रूत में विकसादिश्यों ने उसे वास्त्री बना लिया और राजवार्य से अपने शाय में ले निया। प्रकार अपने आस्त्रील को अनुनार विकसादिश्य ने सुद्ध करके 'राज्य पर अविवार माति किया या (क्लीट, इन्च्यूं मजेदियर १ पृष्ठ अपभे ) वे अभिलेख किया मा क्यां ग्रह्म अस्त्रेत हैं। कुमत में धोमेश्यर सा स्वा हुआ इतव स्वयुद्ध पता नहीं चलता। "किह्यू ने दो विभिन्न पड़नाओं 'का उदलेख किया है—पर का अपने सो एक पवार होता है कि उसवे दोनों मारामें—विकार और वार्यद्रस्य को और से स्वयंना भ्यान हड़ा लिया था। औ वुद्धे पटना का अन्त उतके पदी हो जाने होता है। समाना पहली व के कल-स्वरूप हो उसे कल्याणी से मांग वर बोकपुर से रहना पद्धार था · विक्रमादित्य ने अपने माई सोमेश्वर को पश्डू कर ईसा संवत् १०७६ में वृत्वी बना लिया था। उसी समय से,

विक्रमादित्यपष्ट अपने राज्योभिषक की स्मृति में, उसने चालुक्य-विक्रम संवर्ष भी चलाया था । अपने बढ़े आहे

सोमेश्वर को, जिसने कुकों चूँग चोल से गउने थेन कर लिया था, यश में करने और खपने छोटे माई के विद्रोह को शान्त करने के पश्चात् उसे खन्य किसी विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और उसका शासन काल, काँची और होयसालों के विरुद्ध चुढ़ों को छोड़ कर, शास्त्र के साथ उचतीत हुआ।

आधी राती से अधिक तक विक्रमादित्य ने गौरव के साथ राड्य किया। किन्तु अपने सुदीर्घ और शान्तिपूर्ण शासन कमादित्य र्जी काल में कब कारणों से बसे कब रह सैनिक कार्य

विक्रमादित्व की काल में कुछ कारणों से बसे कुछ रह सैनिक कार्य मुफलनाएँ करने पड़े। कुनोत्तुंग से युद्ध वरने के कुछ काल प्रशाल् विक्रमादित्य के माई जयसिंह ने, जो नवासी अन्त का जारियनि का विशेष्ट किया। विक्रमादित्य के

धनवासी आन्त का व्यविपति या, विद्रोह किया। विक्रमादित्यं को इस थिट्रोह को द्वाने के लिए सैनिक बर्गमेगाही करनी पड़ी। इनके बाद उसने आक्रमण करके काँची का व्यव्त अविकार में कर लिया। इंसा संबंद ११९० के लगभग होयसालों ने—जो चोजों के विरुद्ध विजय गाम कर जुके ये—पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध तलवार सींची और विक्रमादित्य भी सेना पर, उस समय जम यह पड़ाय की श्यिति में थी, आक्रमण कर दिया। होयसालों के इस ब्राक्रमण की विक्रमा

में थी, श्राक्रमण कर रिया। होयसालों के इस खाक्रमण का विक्रमा-दित्य के स्वामिभक सरदार सिंदा-श्वाचुनी दिलीय ने शान्त कर दिया। विक्रमादित्य ने ११२६ तक शासन किया। धर्म खीर सादित्य वा

वह बहुत बहा भेमी था। उनका दरवार प्रभाव-विक्रमादित्वया पूर्ण था। उसमें कश्मीरा कवि विवरस्ण और दरवार भीतान्तरा मय के रचितात विद्यानेश्वरक्ष जैसे -महान् पविद्यत थे। धार्मिक दृष्टि से विक्रमादित्य

दूबरी घटना सम्मवतः चार में, ईशा संवत् १०७६ में, हुई। उठके शासन के उस समय सक के अभिलेख मिलते हैं।" (देखिए मैसूर गनेटियर नया

 उसकी राजधानी फल्याखी की स्वालि और गौरव का वर्षीन विधानेश्वर ने निम्न सक्सों में किया है—"कलभणी जैसा नगर इस भरती पर न कभी था,

र्सरकरण, खंड २, भाग पृष्ठ ७६ं६-≔०० )

२०

वैष्णव था, किन अत्यन्त वदार हृदय होने के कारण अन्य देवतार्ज्यों — जैसे लोकेश्वर और बुद्ध के निमित्त भी वह दान करता था।
परम्परागत पद्धति पर विक्रमाहित्य अपना शासत चलाता था। अपने
राज्य में वह बहुआ दीरे पर जाता और मालखेद के निकट याजागिरि
और वितवपुर (शीनापुर) में —अपनी मानतीय राज्यानियों में
और वितवपुर (शीनापुर) में —अपनी मानतीय राज्यानियों में
लिट याजागिरी
और अमित्रेलों में उसे विभुवनमङ्ग कहा गया है। पे
अमित्रेल उसके शासन के प्रथम वर्ष से लेकर प्यासर्वे वर्ष
तक से सम्यन्य रसते हैं। विन्ह्ल के प्रंथ विक्रमांकदेव वरित
में कहा गया है कि कुलोजुंग ने पिक्रमांक के पराजित किया
या।—नोलस्वयां के प्रंप्त में चोलों और चालुक्यों के शीय
पा अमित्र करा दिक्रमाहित्य के शासन पा में चौलों
के लक्तान कर से इस प्रदेश से बहिल्डन कर दिए गय है। चौलों
के निकालने में, प्रत्यन्त स्वर्णा पा विद्यों ने सहायता दी थी।

विभिन्न भर्मो के प्रति उसका न्यहार उदार था। जैन, यौद, रीव कीर वैरुप्य भर्मे—सभी को उसने श्रीरसहन दिया था। पन्न सिंधों से राजधानी विज्ञा का बहुत वहा केन्द्र थी। यहाँ मोर्जे में रोजधानी किया का बहुत वहा केन्द्र थी। यहाँ मोर्जे में रोज के नभी धनों की राज्ञा का बहुत वहा केन्द्र थी। यहाँ सिंधों सा इस काल में प्रायान्य था और प्रायति गत का उन्होंने क्यापक प्रचार किया था। वेदान की विचार थार। वे इस काल में प्रमुख स्थान प्रावा किया था। किया था। किया थीर विद्वानों से आदर में हिंदे से स्थान प्रावा था। धर्म के प्रमुख देन्द्रों में नान्दरों, शिज्ञालयों, दान और विकार पुर के निर्माण का अच्छा चलत था। भयन-निर्माण का उपलि एक प्रमुख स्थान था। भयन-निर्माण का उपलि स्था हिस काल में जो मन्दिर यसे, उन्होंने चालुक्य रोलं की किर से जीवित किया। सोप स्वकर हो यसालों ने इस दीलो का और भी विकास किया। मैसूर तथा कम्द जिलों से मिते हुए प्रदेशों में इस रीलों का विशेष कर के निर्माण पर था।

धान्तीय सामको श्रीर अधिकारियो पर विक्रमादित्य वहा नियं-त्रण रराज था। अपने करद सामन्ती सरदारों से भी उसके सन्पन्ध

न हे चौर न द्वारों होने की सम्मापना हे विक्रानेंड के समान भोतम्बस नरेख भी न पहले कभी, मुता न देला गया है।"

डाक्टर प्रतः में व मार्गार कृत' प्रत्येन्ट,' पृत्व १४२

श्रच्छे थे। उसका शासन सम्पन्न श्रीर समृद्ध था श्रीर वह, श्रमदिग्ध रूप से, श्रपने वंश का एक महान् नदेश था।

विक्रमादित्य के याद चालुक्य वंश का तेजी के साथ हास होते

लगा। वसके वाद सोमेरवर एतीय, जो भूलोक-चालुक्यों का हास मक्ष भी कहलावा था, गद्दी पर वैठा। वसके शासन में राज्य समृद्धि रहा श्रीर वसके श्राधीनस्थ सरदार

षुसे सर्वहा मानते थे। अपने विता की तरह वह भी विद्या और माहित्य का प्रेमी था और स्वय भी साहित्यिक श्रमिकचि रसाता था। ईसा सवत् ११३५ में उसकी मृत्यु हुई ।क्ष

जगदेकमल उसका उत्तराधिकारी हुआ और वारह वर्षी तक (११३६-४१) उसने शासन किया। श्रमिलेखीं

विक्रमादित्य के से पता चलता है कि पहली बार युद्ध उत्तराधिकरी में उसने दिल्लेणी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और दूसरी बार उसे होयसालों के आक्रमण का

सामनाक नापड़ा। उसके राज्य पर चोलों ने भी श्राक्रमण किया था, किन्तु उन्हें पराजित होना पड़ा। उसने अपना एक सबत् चलाया था, जिसका उसके कई श्रमिलेखों से पता चलता है। उसके शासन-काल में कुन्तल देश सम्पन्न श्रीर समृद्ध हुश्रा ।

उसके प्रवात् उसका पुत्र तैलप तृतीय गद्दी पर चैठा। तैलप के शासन-काल में राध्य का द्रुत गति से हाम होने लगा। श्रयने भाई सोमेखर द्वितीय के प्रति उसके पिता ने जो श्रमेक श्रान्तपतियों को खड़ा कर दिया था, वह अन्त में घातक सिद्ध हुआ घीरे घीरे इन प्रान्तवित्यों और सरदारों ने केन्द्रीय सत्ता को मानने से इन्कार कर दिया । और जैसे ही अवसर सिजता, अपने स्वामी-नरेश की अवज्ञा कर वे अपने को स्ततंत्र घोषित कर देते । इन्हीं में से एक सरदार ने, तैलप के शासन-काल में, सीमा श्यित एक करीले पर विजय माप्त करने के बाद अपने की खतंत्र घोषित किया। उसका नाम विज्ञल पलपुरी या और यह बनवासी का ऋषिपति या ।

सैलप को गई। पर चैठे अधिक वर्ष नहीं हुए ये कि त्रिज्ञल ने " + सम्मवन: उपने मानसंस्तास नानक सर्मति प्रथ की रचना की थी। भ्रम्य विषयों के द्यतिरिक्त इस ग्रंथ में राजनीति श्रीर राजाश्री के मनोरंबन के कार्य क्याची का भी क्यांन हुझा है। (एस० सहत: भैदर, माग १ पुट्य ३८०).

जो दरहनायक था, कुछ शक्तिशाली सरदारों तैलप अपने राज्य के साथ-जितमें काकातीय वंश का प्रोत्तराजा से वंचित भी था-पद्यत्र कर सिंहासन को अपने हाथ में

करने का प्रयत्न किया। इसा संवत् ११६२ के लाभग वह सिद्दासन पर अधिकार करने में सफत हुआ। इस वर्ष में एक अभिलेख में उसका उल्लेख स्वामी-नरेश के समान हुआ है। ईसा संवत् ११४४ से उसने राजधीय सत्ता प्रहण करने की गणना की है। भुजवल चक्रवर्ती तथा अन्य कई विदर्श—जैसे परमंश्वर और त्रिभुवनसक्ष—को उसने पारण किया था। तैलय ने मान कर जाता सी में शरण की और विकाल के अधिकार को बाध्य होकर मान तिया। विज्ञात ने यह "अर्थ राजनीतक, अर्थ सैनिक, कानिक कुछ तो अपने भुजवल और कुछ अपने साथियों की मदद से सन्यक्त की थी।" तैलव का उत्तराधिकारी नाम मात्र का राजा था (११६४)।

१९८० के लगभग एक खन्य चालुक्य नरेश सोमेश्यर चतुर्थे ने साजाव्य को किर से प्रतिन्दित किया। इसके फलस्वरूप कल्च चुरियों का जाधिपस्य समाप्त हो गया। वस्मरस नामक अपने शिकाली मंत्री की सहायता से सोमेश्यर ने यह सकलता प्राप्त की थी। एक खमितेल में वस्मरस को चालुक्य राज्य-परी प्रमुक्त आप की थी। एक खमितेल में वस्मरस को चालुक्य राज्य-परी प्रमुक्त किया है। सोमेश्यर का सब से खन्तिम अभिनेश्य इसा संवन् १९८६ का है। इसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि वसका क्या हुआ।

देविगिरि के यादव शासक भिक्षम ने चालूक्य शब्य के इसरी और पूर्वी भागों में प्रवेश किया था। दिख्य की शब्द में होयसाओं के साज्य नंग का का ते कीर से बीर यहाल के तेतृस्य में होयसाओं के आक्रमण का भय व्यवस्त हो गया था। अपने में

व्याक्रमण का भय व्ययन हो गया था। अन्य न व्यक्तिय राजा को यनवासी में जाकर शरण लेनी पड़ी जीर ईसा संवत् ११६६ से, पुराने सामन्ती सरदारों के व्यक्तियों में, त्याक्षस्यों के प्रभुत्य वा कोई व्हलेख नहीं निलता। इस प्रकार बालुक्य यंशा के ईसा सबत १२०० के लाभग अन्त हो गया, यदारि बालुक्य यंशा के कुछ सरदार, तेरहवी शता तक कोंकण में राज्य करते रहें। चालुक्य साहित्य श्रीर कलाश्रों के प्रेमी थे। भवन-तिमीण-कला के त्तेन में वन्होंने चालुक्य रीतों को जन्म दिया था। बनके सिक्के, बहुत कुळ श्रंशों में, कदम्ब-सिक्षों की नकल पर यमे थे श्रीर प्याते के श्राकार के थे। राज्य के श्रन्त होने के बाद के श्रन्तकरात बाता-वरण श्रीर तहमदक्ताले में दो शक्तिशाली वंशों का उदय हुआ श्रीर दिला में राजनीतिक सत्ता उन्होंने प्राप्त कर ती। ये यंश थे देविंगिरि के यादव श्रीर हारसमुद्र के होयमाल।

ईसा संवत् ११४१ में कलचुरियों ने चालुक्यों को श्रपदस्य कर : श्रपनी मत्ता स्थापित कर ली थी। यद्यपि उनकी कलचुरी प्रभुता थोड़े काल (११४१ से ⊂२ तक) रही, फिर भी उनके शासन काल का महस्य था—विशेष कर

इसिलिए कि उनके शासन-काल में लिंगायत-सम्प्रदाय का उदय हुआ। यह सम्प्रदाय कः नद साथा भाषी प्रदेशों में अधिक ज्यास या। कलचुरी एक प्राचीन जाति के लोग थे। यह इस चात से भी प्रकट होता है कि चेदि संचत का प्रयोग करते थे जिसका प्रारम्भ ईसा संवत् २९६ से होता है। मैसूर के ऋषिकों में उनका उन्लेख में क्लंजर के स्वामी' के रूप में हुआ है जो चेदि या वुन्देलसंड में एक दर दुरी या। किन्तु यहाँ हम प्रमुख रूप से दिवल में हो उनके प्रमुख का वर्णन करेंगे।

जैसाधम पहले कह चुके ईर्, विज्ञल, या विज्ञल, चालुक्यों के अन्तर्गत महामंडलेश्वर के पद पर स्थित था।

निजल (१९५६-५७) अपने नामी तैलप को, विश्वासपात करके, विश्वासपात करके, उसने चन्दी वना लिया था और उसके सिंहासन पर, १९४६ में, अधिकार का लिका था। यह एक गाहाण बन्या पद्मावती के प्रेम में पढ़ गया था और उसके सौन्दर्य के सम्मुख पूर्णेरुपेण आत्मसर्यण कर दिया था। वासव पद्मावती का नाई था। अपनी यहन के प्रमाव से सहज हो वह प्रधान मंत्री और सेना-नावक के पर तक पहुँच गया।

विज्जल ने जैन धर्म महणुकर लिया या श्रीर तदनुसार उसके श्रानेक मंत्री और पदाधिकारी जैन हो गए थे। वासव को यह अण्डा नहीं लगा। उनने जैन पदाधिकारियों को श्रालग कर दिया श्रीर उनकी जगह श्रापने श्रादमियों को वसरदायो पदों पर निवुक्त किया। इस क्रस्य ने सादा को कुद्ध कर दिया—पिरोप कर इस

्तिए कि वासव ने एक नये पंथ, किंगायत, को जन्म दिया था। फततः द्वन्द्व शुरू हुच्चा जिसके परिणाम स्वरूप वासव ने विज्ञत की हत्या कर दी। क्षे इस प्रकार व्यपना अधिकार स्वापित करने के बाद विज्ञत ने १०১६ से व्यपना संवत् शुरू किया।

विज्ञल के प्रधान मंत्री वासय ने लिगायत पंथ चलाया। वह नाझण काषुत्र श्रीर चेलगॉव का रहने वाला लिगायत या। एक दग्तस्था के श्रमुसार उसने अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में झाझणों की कुछ

प्रयाओं के विरुद्ध आवाज उठ ई थी—जैसे यहोपधीत, यात-विवाह और हिंदुओं की विषवा प्रथा आदि। श्रवः, कल सुरियों के शासत-कात में जब उसके हाथ में शिक आई तो उसने अपने धार्मिक और सामाजिक विचारों के श्रमुसा एक नये पंथ थे जन्म रिया। उसके श्रमुखार्थ कि तामत वह ताये। व स्पंत्रवश्था थे। उन्हों ने श्रमीं श्रमीं अपने प्रयाधी की तामत वह ताये। व स्पंत्रवश्था थे। उन्हों ने श्रमीं मानते थे। तीन श्रमुखां के प्रति वे अवार अदा प्रकट करते थे—एक गुरु, दूसरे किए और तीवरें अवार—श्रद्धां प्रकट करते थे—एक गुरु, दूसरे किए और तीवरें जमा—श्रद्धां प्रकट करते थे—एक गुरु, दूसरे किए और तीवरें अवार अदा प्रकट करते थे—एक गुरु, दूसरे किए और तीवरें अवार—श्रद्धां में, श्रीर श्रमीं वार्मित वार्मित प्रवाद अवार्मित श्रमीं के प्रति। तिस्पात स्वाद प्रताध वार्मित प्रवाद वार्मित प्रमाध के मानों और गुरुओं के चमत्कार पूर्ण छत्त वार्मित हैं। शिव की चपानना अपने अतिक्त माधीन काल में प्रचिति थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई तिश्वत प्रमाध नहीं मिलते। जो भी हो, इस सम्बन्ध में कोई तिश्वत प्रमाध नहीं मिलते। जो भी हो, इस सम्बन्ध की शाद्धाध-विरोधी प्रवृत्ति वी

• द्राया करने के बाद वाश्य भी अधिक दिनी तक अधिकृत राज्य का उसभाग न कर एका । विक्रक के पुण शाजदूराव होनी ने बाहव का सुरी तरक पीड़ा किया—बहाँ तक कि बाहव को पुर्ण में मूद कर आमाहरवा करने के निव्द बारव होना पड़ा । श्या निगायतों वा बहना है कि बाहव को बाद अपनी जान द्विपाने का कोई अवहार नहीं रहा तो बह सामीश्वर के लिए में—जो मलामा, और कुष्य के सीमा पद मिलिटत था—लोप को गया । (देलिय यहा साहक कुत भीता, भाग १, पुछ १३२)—विक्रल ने बीरदीने बा समा आहम कर दिया था । विक्रक्सार-परित नामक भैन मंच में उपने मन्त का गरीन निमना है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। मैसूर और दक्षिणी मराठा प्रदेश में यह सम्प्रदाय अपने जन्म से ही फैल गया था। १३६६ से १६१० तक मैसूर के शासक छीर बेदनीर के सरदार इसी मत के अनुवाधी थे। पशुपतों ने इस धर्म को फीलाने में महत्वपूर्ण योग दिया था। श्राज भी मैसूर तथा श्रन्य कई जगहों में इस धर्म के श्चनुयायी पाए जाते हैं।

निकात के शासन काल में वासव, असदिग्य रूप से, एक महत्व पूर्ण भामिक व्यक्ति था। शैवमत पे अभ्युत्मान में एक दूसरे व्यक्ति एक्ट्रन्त रसैया ने भी महत्वपूर्ण योग दिया था। विज्ञल का उत्तराधिकारी सोविदेव हुआ और उसके थाद को अन्य राजा हुए, जित्ता उन्होंने कोई महत्रपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त किया। कल्युरियों के बाल में चीर दीवों का क्यांन हुआ और कमड का क्रिस से माग्य चमना। ऋषिक प्राचीन धर्मी—प्रौद्ध और जैन धर्मा—का हास ह्या।

चालुक्यों के पतन के बाद सत्ता वे लिए निन शक्तियों में संघर्ष हुआ, उनमे एक देवगिरि के चारव थे। वे अपने

दमिति ने यादन की कृष्ण का नशधर कहते थे। हैमादि रचित

व्यतस्य की भूमिका में सुबाह नाम आता है। उसे ही इस वश का अर्द ऐतिहासिक सत्यापक माना जाता है। उसके एक पुत्रका नाम द्रधमहार था जिसने दक्षिण में सेटता प्रदेश पर--जो नासिक से देवगिरि तक फैला हुआ था-अधिकार कर लिया था।

उसके पश्चान् २१ अन्य राजाओं ने शासन किया। इनमें से भिल्लम (११८७-६१) के शासन काल मे यादवों ने विशेव ख्याति और प्रात्या प्राप्त की। द्विगिरि उसकी राजधानी थी। भिल्लम ने

<sup>\*</sup> हचप्रदार के पुन का नाम सेडना चाद था। उसने सेडनापुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। यही इस वश का पहला सदस्य था जिसके नाम का उल्लेख, ईषा सवत् १००० में अकित, सगमनेर के दान पत्र में मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि उसने अपने प्रदेश का और अपनी मजा का नाम अपने नाम पर ही रखे थे। उतने उत्तराधिकारियों का ठीक-ठीक पता लगाने में यह अभिलेख बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण छिद्ध होगा । देखिए फ्लीट कृत 'डाइनेस्टीज श्राफ दि कम्रह डिस्ट्रिक्टव,—( बम्बई गनेटियर, भाग १, एष्ठ ५१२ )।

489 Fred:

होयसालों से युद्ध किया था जो छुप्णानदी तक बढ़ साए थे। जन्त में होयसालों को तुंगभद्रा की दिल्ली रेखा तक पीछे हटना पड़ा। सिल्लम के बाद जैतुनी या जित्रपाल (११६१—१२१०) गदी पर

भिल्लम के बाद जेतुनो या जैजनाल (१९६१—१२१०) गद्दी पर बैठा और उसका उत्तराधिकारी सिंधन (१२०१—४७) हुन्या जो इस बंश का सम्मवतः सब से शिकशाली राजा था। उसने गुजरात तथा जन्य बदेशों पर जाकमण किया और एक ऐसे अरुवकालिक राज्य की स्थापना की जो आकारभकार में चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के राज्य की समानता करता था।

इस वंश के अगले महत्वपर्ण राजा का नाम रामचन्द्र था। वह सिंधन का पौत्र था। उसने ईसा संवत १२७१ से

गमचन्द्र श्रीर मुसलमानों का श्राकमण नेसूर में स्थित चेद्रर में स्थापित कर ली थी। बहुत सम्भव है उसके सेनापित सालवा तिक्रण

क्ष जैतुनी ने हो सुपविद्ध वगोतियगाओं भारकारनायों के पुत्र लहनीयर को अपने प्रमुख पण्डित के पद पर निमुक्त किया या और लहमीयर का अपने अपने का मुख्य वगोतियों या । चतने अपने दारा तथा अन्य अशत सम्बन्ध का किया या । चतने अपने दारा तथा अन्य अशत सम्बन्ध का किया स्था अपने वारा तथा अन्य का किया सम्बन्ध का किया समाम सम्बन्ध का किया समाम समाम सम्बन्ध का किया समाम समाम समित्र का समाम समित्र का समित्र का समाम समित्र का समाम समित्र का समित्र का

हिमादि वी धर्मशाल पर धरीक मंधी का रचिवता या, रामचाद्र और उन्ने पूर्विधिकारों के शानन-काल में हुआ और दोनी या मंत्री था। उनके मध की भूमिका में उने महादेव का शाक्याधिय - नगमवता मयुल्यो-कां गया है। उनके मधी के भारम में उनके हम मो राज और हाय उनका वरात्रकान दिया हुआ है। देमादि किहानी कीर नावायों का दिलेगे या। 'चवर्ष विकास धर्मा में ते एक का नाम मनकाय है। उसके धर्मा भी में ते एक का नाम मनकाय है। उसके धर्मा भी में साथार-नीत और धर्मिक प्रमायों पर खन्या मकारा वहता है। ये मय तत्रवस्थी अनकारी और अनके उदस्यों से पूर्व है। वहा आता है कि उनने मोति-लेन-रीभी का आविकार किया था। एक विशेष प्रकार के प्रधीन मदिनों के निर्माय का अविकास किया था। एक विशेष प्रकार के प्रधीन मतिकारी या। उनने मराठी में तीता पर शैक्षा लिली भी और मराठा देव में वह कर में पहला एक मारा खार है। ऐति एक प्रमुख्य कर के वह से बहु से मारावा का प्रकार के प्रधान कर के स्वार्ध है। देनिय प्रवादा कर के बोटियर स्थार में 'हिर्लू ध्यार दि दर्दन', पूर्व रुप्प ४० )

ने दिल्लिए पर सफल श्राकमण किया हो। मुसलमान दिल्लि के हार तक श्रा चुके ये और रामचन्द्र के शासन-काल में श्रालावदीन दिल्ला ने दिल्लिए पर विजय प्राप्त करने का विचार किया था (१२६४)। माहसी रिल्लाों को देविगिरि तक श्राने में देर न लगी। राजधानों में लड़ने के लिए तैयारी नहीं थी। श्राकमण कर और इस पर उसने राजा के परास्त कर दिया। राजा ने विरोध किया किन्तु उसका विरोध करना मूर्लतापूर्ण तथा व्यर्थ सिद्ध हुआ खिलाओ यहुत सा लूट का माल और रामचन्द्र से वार्षिक नजराना लेकर चला गया।

१३०६ में मलिक काफूर में, श्रालाउद्दीन दिल्लंजी के श्रादेशातुसार, देविगिरि पर श्राक्षमण् किया। इस बार राजा ने श्रात्मसमर्पण्
कर दिवा; फलाश्वरूप दिल्लंजी ने उसे शेष जीवन तक अपने
परेदा का राजा बने रहने दिया। उसके बाद उसका भाई शकर
(१३०६—१२) गरी पर बेठा। उसने दिल्लंजी के विरुद्ध कर
दिया जिससे उसे श्रात्म जान से हाथ घोना पद्या। १३१६ में
रामचन्द्र के दासाद हरणां ने भी इस वर्ण की प्रतिष्ठा को फिर
स्वापित करने का प्रयत्न किया, किन्तु यह प्रयत्न सफल नहीं हो
सका। इसी बीच श्रात्म का सुर्वकार स्थापित कर लिला। किन्तु
में सिहासन पर श्राप्म श्राप्यकार स्थापित कर तिला । किन्तु
आजाउद्दीन के सही वत्तरायिकारी सुवारक ने मलिक काफूर
को पत्तायन करने के लिए वाध्य कर दिया श्रीर सिहासन पर
श्राप्यना श्राप्यकार स्थापित कर तिला को वन्दी
बना लिया श्रीर जीतेन्जी उसकी दाल खिचवा कर उसे मार
होता। इस प्रकार यादवों के वरा का—उनकी सत्ता का—अन्त
हो गया।

## चौदहवाँ परिच्छेद

## दक्षिण भारत का इतिहास (१)

[ 8 ]

प्रारम्भिक तामिल नरेश, तत्कालीन राजनीतिक श्रीर सामाजिक व्यवस्था

दक्षिण भारत से हमारा त्र्राशय भारतीय प्रायद्वीप के उस भाग से हैं जो %प्णा नदी के दिल्ला में हैं। यह प्रदेश स्पष्टतः तीन भागी मे विभाजित है-एक तटवर्ती पट्टी, जो पश्चिमी घाट श्रीर अरब सागर के बीच पड़ती है और मालाबार-तट कहलाती है, दूसरे राडित पूर्वी घाट और बगाल की खाड़ी के बीच वा मैदानी चौड़ा जाना रूना नाट आर जाता का जाता के जाता ने ना निर्माण ने प्रदेश और तीसरे दोनों चाटों के बीच की पठारी भूमि जो दक्षिण में नीज़ितिर के पहाड़ों तक विस्तृत है। मैसूर और कन्नड़ प्रदेश के अनुसार का अस्तित इस पठार वा अधियांश भाग आ जाता है। इस भाग का जैसा हम कह चुके है, दिलए से बरायर सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्पर्क रहा है।

दिल्ला भारत का देश, श्रति प्राचीन काल में, पूर्व-द्रविड़ लोगों

दात्त्व्य भारत का दश, आत प्राचान काल में, पूर-प्रावह लोगी से बसा था। कोई उपयुक्त नाम न सिलते के प्रारम्भिक निवासी कारण इन लोगों को पूर्व-प्रविद्य कहा गया है। प्रारम्भिक निवासी कारण इन लोगों को पूर्व-प्रविद्य कहा गया है। प्राप्त में जंगल तथा पहाड़ी कथीलों में से इक स्हलत, चेंचू, चेनादि, अनामलाई के पहाड़ी भागों में रहने वाले पादर, परिचमी पाटों के वामी पनीयन प्राप्त प्रवेश्विद्य ही से थे। सिहल के वेड्ड भी सम्भवतः पूर्व-प्रविद्य ही थे। और जो ग्रुख प्रविद्य थे—उनके उद्याम के सम्बन्ध में हम

ဳ डाक्टर काल्डवेल तथा अन्य कई विद्वानों का मत है कि जंगल श्रीर पहाड़ों में रहने वाले कवाले, श्रीर दास-त्राति के लोग, उन द्रविष्टी में से ये को जंगलों पहाड़ों में सदेह दिए गए ये खयना अपने ही लोगों द्वारा दास सना लिए गए ये लेकिन इस मत का समर्थन करने वाले बहुत क्म है। श्रव यह माना आता है कि दक्षिण भारत के श्रनार्य निवासी स्पष्टतः हो मिल जातियों फे लोग ये जिन्हें पूर्व-द्रविड श्रीर द्रविड कहा जाता पहले ही बता चुके हैं—एक समय में वे समूचे प्रायद्वीप में फैले हुए थे।

प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रवेश विजयों के फलस्वरूप नहीं, वरन् आर्यों दिस्सा भारत में के वहाँ जाकर धीरे-धीरे यस जाने के कारसा आर्यों का प्रवेश हुआ। ईसा पूर्व पाँचवीं राती के प्रारम्भ में सूत्रों

के रचयिता बौधायन की छितियों से पता चलता है कि आर्य संस्कृति, उसके समय से पहले ही, दिचिए में कर्लिंग तक फैले गई थी। उस काल में दिलए में खनेक सम्पन्न और समृद्धिशाली राज्य स्थापित थे जो विद्या और शास्त्रंय झान के उन्लेखनीय केन्द्र थे। सिहल अनुश्रृति के अनुसार इम द्वीप पर यंगाल के विजय ने ईसा पूर्व हुठी शती के मध्य में अपना आधिपस्य स्थापित कर लिया था। ईसा पूर्व तीसरी शती में

है। सुपिष्ट विद्वान् हे कार्ट्रे फेबज़ का बहना है कि पूर्वे-द्रविद्व लोग नीमिटों जाति के प्रतिनिध ये जो सम्मवतः मन्नयेशिया से द्याप्य में। हैसा परर्टन, बिस्ट्रीने दिल्या भारत के कवीलों पर लोज-कार्य किया है, कहते हैं कि ये पूर्व द्रविद्य फरीलों के लोग मलव सारक्ष्मीत के राकां लोगों से मिलते जुनते हैं। द्यां ट्रेलिंग के नीमीटों से भी वे मिलते हैं। पूर्व द्रविद्यों में कुछ दिल्या भारत के प्रकार कार्ल के लोगों के बंधज प्रतीत होते हैं। द्रायुप्ति के क्षत्रवार पूर्व द्रविद्यों में कुछ द्रविद्या भारत के प्रकार कार्ल के लोगों के बंधज प्रतीत होते हैं। द्रायुप्ति के क्षत्रवार पूर्व द्रविद्य क्षीलों में कुछ उस समय तक सम्थता के क्षित्री स्वर तक क्षत्रवार पहुँच गए ये बस द्रविद्यों से उनका सम्पर्क स्थापत हुत्रा।

ै देंग्यर पूर्वो २२-२३ पर दिए गए नोट। द्रविहों के उद्गाम को आज भी इम एक विवादास्त्र प्रश्न कह सकते हैं। सर० एच० रिसक्ते ने अपनी महतो कृति दि धोपुल आँक इन्टियां में कहा है कि द्रविह इसी देश को मिट्टो से उपनी महतो कि दी धारत के स्वेद में रहते थे। अरते मृत रूप में ये से हित है वह इसी परी तह के परेश में रहते थे। उनका विवाद कर आज भी छोटा नागपुर के खथालों और मालाबार के पनैयनों में देखा जा सकता है। भो थे० कनकसमाई विवाद के अपने संय- दि वामित्स १८०० ईसाई एगो (१९०६)—में यह मत नियांतित किया है कि दिच्या मारत के आदि नियांती विवाद और मीतवर—मकान चलाने और मदला पकड़ने याले—थे। उन पर तामित्तर था तामित लोगों ने—ओ मगोल थे—शिवय मारत का ली थी। ये तामित सोन विवाद के दिच्या भारत में आए थे। पूर्वीटर के

अशोक ने दिश्ण भारत में वौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया या श्रीर उससे दो पीट्टी पूर्व जैन शुरू भद्रवाहु ने मैसूर प्रदेश की ओर अभिनत्न किया था। बाझी अभिनत्न, जो सम्भवतः ईसा पूर्व श्रीसरी शती के हैं, दिल्ला भारत के विभिन्न भागों में पाये गए हैं जिनसे पुक्त काल मे ही उत्तरी भारत का दिल्ला भारत से सम्पर्क स्थापित हो गया था।

अर्मुश्रित है कि इत्रगस्य ऋषि को दिव्या की स्रोर जाने का आदेश मिला था। यह अपने साथ ऋछ व्यक्तियों

श्रगस्य सम्बन्धी श्रनुश्रुति आदशामला था। पह अपन साथ उन्न पाउन को लेकर चले। मार्ग में जब द्वारका पहुँचे तो अपने साथ विष्णु राजवंश के अठारह आदिसयों और वेलोर तथा अहवलर जाति से अठारह

मार्ग से चार दलों में, इनका यह स्नामियान हुन्ना था—एक मरार जिन्होंने पाल्य राज्य की स्थापना की; दूसरे चीलों में निरुद्ध क्यों के लोग, तीक्षर बानयर को चेशा-नरेशों के पूर्वंच वे; त्रीर चौथे दल में कीखर देश के कीमू थे। ये पारी दल ग्रुदीय अन्तर के बाद दिव्या मारत में खाद ये—ख्यलग-ऋला कथीलों में; और इनकी सचया श्रादिवाडी नगी जीर विकारों के श्राद्धात में, कम थी। उन्होंने पुराने श्रादिवाडियों की नगी और विकारों के श्राद्धात में, कम थी। उन्होंने पुराने श्रादिवाडियों की नगी अपना लिया या को आगे चल कर, संशोधित होकर, तामिल बन गई। नाम लोग सम्य थे। मराबर, ग्रुह्मर, ज्रीलिशर, अरूर्वण, और अन्य प्रदाय करीलों के लोग, बिनका तामिल के प्रारम्भिक प्रयों में उल्लेख मिलता है, नाम-जाति हो श्री मानस्य रखते थे और तामिल से उनका निरन्तर संपर्य दहता या।

तामिल मगोल जाति से उद्भृत है, इस पर कारी उम विवाद चला है और इसके विशेष में बहुत इख नहां गया है। तामिल नाले होते हैं छीर उत्तम किर लंबा होता है। सेकिन इस बारण शि हिवह परिवामी परिवाम से सम्बद्ध वह है, इस बात से छीर मां प्रीट एता है। सम्म है उतका सम्म परिवाद स्वाद से इस बात से छीर मां प्रीट एता है। सम्म है उतका सम्म प्रवाद से दर हो। जो मी हो, इन विशेषी धारणाओं से इतना शो पता पता है हि हिल्हों से उद्गाम का मन कितना कठिन और विवादास्य है। इस मन पर विचाद करने मां सही तरीका यह है। सब मन पर विचाद करने मां सही तरीका यह है। सब मन पर विचाद करने मां सही तरीका यह है। सब मन पर विचाद करने मां सही सम्म पर विचाद साम पर विचाद

इस प्रवेश के फलस्वरूप सांस्कृतिक सम्पर्क और मिश्रण होना श्रुनिवार्य था। किन्तु विच्निए भारत में जो प्राचीन धारणाएँ और प्रथाएँ प्रचित्त थीं, जो धार्मिक और सामाजिक मंस्थाएँ पहले से पत्नी बारही थीं, उनमें श्रुनार्य तत्व उसी परिमाण और मात्रा में मिला रहा जिस परिमाण में उसने नवागन्तुओं को प्रभावित किया। संस्कृतियों के श्रुतिमृत्यण का क्रम दीर्घकाल तक चलता रहा, किन्तु उसने जीवन के कुछ हो पहलुओं पर अभाव हाला रहा, किन्तु उसने जीवन के कुछ हो पहलुओं पर अभाव हाला श्रीर सामाजिक धारणाओं, परिवारिक संस्थाओं, धार्मिक और वैवाहिक अनुष्ठानों में श्रामून परिवर्तन करने में सफल नही मका ! ईसा संवत् के प्रारम्भ के लगभग तामिल देश की सीमाएँ उत्तर

में तिरुपति (चें कटम) से कुमारी श्रान्तरीप तक

तामिल देश का श्रीर बंगाल की लाड़ी से श्रदब सागर तक फीली हुई थीं। एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मलयालम विभाजन

अभी तक विकमित नहीं हो सकी थी और समूचे प्रदेश में सामिल ही बोली जानी थी। वेकटम के उत्तर में को लोग अदरा म ताामल हा बाला जाना था। वकटम क उत्तर म का लाग रहते ये वे बहुकर (उत्तरीय) कहलाते थे। एकमेन्द्रर (महिष्मण्डल), बुद्धननः, छुदकम, और कोंकनम का भी उस काल में खतित्रव था। तामिल देश तेरह नाइ खयवा प्रान्तीय प्रदेशों में ये—पूनी (मेंडी), छुदम (पश्चिम), छुटम (मीलों का देश) और वेनद (बॉसों का प्रान्त)। ये मय, और करनावु (पहाझे प्रदेश) मिल कर चेरा राज्य का निर्माण करते थे। चेरा राज्य की राज्यानी कर चरा राज्य का ानमाछ करत थ। चरा राज्य का राज्यानी परिचमी घाटों के पदतल में, पेरियार नदीं के मुहाने पर स्थित वॉची में थी। इसी नदी के मुहाने पर स्थित मुजीरी नामक एक महस्वत्र तीर्थ वन्दरनाह था। कुमारी अन्तरीय स्नानाधियों के लिए एक पश्चित्र तीर्थ वन गया था। अनुश्रुति है कि अतीत काल में यह मून्भाग, दूर-इनिस्स का सिंहत है विकास के सिंहत की यह पूर्व के स्वास के सिंहत की स्वास के सिंहत की स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास की स्वास की स्वास के स्वास की स्वा श्रीर नदी स्थित थे 188

पांडवों के देश में महुरा रामनद और तिन्नेथी के जिले सम्मिलित थे। उनके प्रमुख नगर मोती निकालने पांड्य के प्रमुख केश्ट्र परधायर (मिह्रवारों) के मू-भाग में स्थित कोरकाई का हुने और राजधानी महुरा

<sup>•</sup> देखिए कालीडोबाई, परिच्छेर १०४ और शिकाप्याठीकरम ( जान मो नाय ग्रन्थर द्वारा संगरित ) परिच्छेर २०,१७ २२।

निश्चित 'रूप से हम इतना ही कह सकते हैं कि चोल, और पांद्य राज्य भारत के प्रारम्भिकतम राज्यों में से ये जिनका संगठन 'सम्य प्रणाली पर किया गया। तामिलकम के तीन मुक्टपारी' राजाओं में 'बहुपा युद्ध चलते रहते थे। इन युद्धों का उद्देश्य एक दूमरे पर प्रमुख स्थापित काने की आकांता थी। प्रमुख की यह स्थित, ईमा की पहली शांती में, चोल राजा करिकाल में प्राप्त कर ली थी, यह असंदिग्य रूप से कहा जा संकता है। इन तीनों नरेश के—राज्य का प्रारम्भ छोटे छोटे प्रदेशों के आधिपत्य से हुआ और इनके प्रथम शामक सम्मवतः क्षत्रीलाई सरदार थे। प्रथम चोल सरदार समुद्र तट के सरदारों में से एक था जिसने वरिसूर पर अधिकार काने के ।पश्चान महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। "

ै देखिए शिवराज पिलाई कृत दि मानोलाँजी आँफ दि अली जानितन पृष्ट ६४ । उनका मत है कि लामितन मा छमूचा प्राचीन राजनित हरिहास युद्ध और विशय मा इतिहास है किसे फलान्यर सभी सजीली पर सेतिहर जाति के े ने वि 'प्राच 'लो भी और नरियो की 'पा ' में '

ईसा सबत् सांवधी राती से पूर्व के तामिल राज्यों के इतिहत्त का सही विवरण, तण्यों के अभाव में, देना ऐतिहासिक तथ्यों असम्भव है। यहाँ तक कि उस काल की प्रमुख का अभाग घटनाओं की जानकारी के लिए भी हमें सपग-काल में रचित छुद्ध उदती हुई पद्य-रचनाओं की

तरण लेनी पड़ती है। क्ष्र • संबम साहित्य से तारार्य उस साहित्य-विशेष से है जो उन तीन संबो

में रचा गया को पाठयों की राजधानियों में स्थित से—इन राजधानियों में इ.स. सं क्रान्तिम मतुरा थी । अनुभृति भी इसका समर्थन करती है । साधारण-तया यह माना जाता है कि प्रथम दो स्पीं का की विवरण मिलता है, वह इस सीमा तक काल्पनिक गाथाओं से पूर्णे है कि उनकी ऐतिहासिकता पर विश्रास नहीं किया जा सकता। इस विवश्या में जिन प्रयों का उल्लेख मिलता है, उनमें केवल तोल्कपियम को छोड़ कर—को तामिल ब्याकरण का प्राचीनतम प्रथमाना जाता है। शेप उपलब्ध हुई है। अनुश्रुति वे अनुवार्ययह प्रथ दूधरे सम में रचा गया। इस प्रथ के लेखक के चारों और ऋनेक दन्तक गाएँ जना हो गई हैं। अगस्य में सम्बन्ध के अनेक दन्तकवाएँ प्रचलित है जिनमें कहा गया है कि उसने इस प्रय से पहले भी एक ध्रय की रचनाकी थी | छ्रासय का नाम सभी समी के विवरण में नासम्बन्धी दलकथान्नी में — मिलता 🤻 । ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रगहण फुल के सदस्य-जो ग्रगहरय बहुलाते थे-ग्रगस्त्य नाम को जोवित रखे दुए थे। श्रन्तिम छय में रचे गए अनेक प्रयो का उल्लेख भिलता है-जैने एतुचोगई, पत्तुपत्त, परियनेन विल्लानह श्चादि-श्चाठ एकनन दक्ष पर्य-रचनाएँ तथा श्रवारह श्रन्य लग्न ग्रथ । इस सूची में मिन्निपलाई और ग्रिलाप्पिकरम नामक महाकाव्य भी सिमिलित है। कुछ विद्यानों का अनुमान दे कि ये संघ बौद्ध सधीं ने ब्रानुकरण पर स्थापित किए गए थे। इनका उद्देश्य खादिरियक मनिविधि का नियमण करना याँ-से-सर का काम में सप करते थे। इन सभी के कालानुक्रम के स्वत्रस्य में निरचमात्मक रूप से सुद्ध कहना कठिन है। पिर भी इतना बड़ा सा महता है कि क्षांत्रस्थिमा पे रचनान्त्राल में श्रेष ने एक प्रतिष्ठित संस्था का स्थान माप्त कर निमा था। इन मंघ का रचना-कारा तिरवस्तुवर ऐ कुरत-भी ईना ' पूर्व दूसरी श्रेती में हुए, वे-ने पहले माना गया है। सम्मवनः संघ का कार्य इंसा पूर्व दूसरी शता में प्रारम्म हुन्ना था और बड़े शतियों तक चलता रहा। संय का प्रारम्भिकतम उन्तेली दन्तक्याओं से पूर्ण दरेवानर प्रश्रमाक्ष्म क माध्य की भूनिका में मिलवा है। एवं में निर्मित की मनुर गाहित्व मिलवा है। निश्चित रूप से हम इतना ही कह सकते हैं कि चोल, और पांडय राज्य भारत के प्रारम्भिकतम राज्यों में से ये जिनका संगठन सम्य प्रखाली पर किया गया। नामिलकम के तीन मुकुटघारी राजाओं में बहुषा युद्ध चलते रहते थे। इन युद्धों का उद्देश्य एक दूमरे पर प्रमुख स्थापित करने की आकांता थी। प्रमुख की यह स्थित, इता की पहली राती में, चील, राजा करिकाल ने प्राप्त कर की थी, बहे असंदिग्ध रूप से कहा जा संस्कृत है। इन तीनों नरेश के—राज्य का प्रारम्भ छोटे छोटे प्रदेशों के आपिपत्य से हुआ और इनके प्रथम शामक सम्भवतः क्वीलाई सरदार ये। प्रथम चील सरदार समुद्र तटे के सरदारों में से एक था जिसने वर्षमुद्र पर श्रविकार करने के एश्चात् महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था।

वह सम्मवतः वर्ष पीढ़ियों में —दो से तीन शितपों में—दीपार हुआ होगा। हस साहित्य में उस काल की राजनीतिक स्थिति की को मां की मिलती है, उनसे तीन परम्यरातुमत नरेशों के आतिरिक्त आनेक छोटे सरदारों के आस्तिहर का पता चलता है। यन्दरमाहों और विदेशों के साथ न्यापार का मी उन्लेल मिलता है जिससे परिचम के ज्ञानिक लेलाकों के—ईल संवत् पहली और दूधरी शतियों के—दीखणी भारत परनयों वर्णानों की याद आती है। सबस साहित्य के इत्वार और कि पर्वार में शैली की मिलती है जिनते अकट होता है कि ये अल्वार और प्रवास के मौते से भी पहले रची गई भी। इन दोनों में स्वय पार्थिक स्थित की मिलता से भी हस सात की पुष्ट हाती है। इन तम बातों से हस सत्वामान की पुष्ट होती है कि खंपम साहित्य का रचना-काल हैता संवत् की प्रवास हो माने से भी पहले रची गई भी। इन तम बातों से हस सत्वामान की पुष्ट होती है कि खंपम साहित्य का रचना-काल हैता संवत् की प्रवास हो माने से सात की पुष्ट होती है । इन तम बातों से हस सत्वामान की पुष्ट होती है कि खंपम साहित्य का रचना-काल हैता संवत् की प्रवास हो माने सात स्वती होता, को श्रेष्ट एक के आयंगर कृत किंगीना झाँक दि सुत्य हिन्यन में देखिए, की श्रेष्ट श्रेष्ट शार को स्वत्य होता सातिल लिटरेवर एक्ट रिट्रो परिन्छ पहला, और के भी एसड श्रेष्ट इन्तर प्रतिस्वर प्रवास, और के भी स्वत्य इत्या प्रतिस्वर प्रवास, और के भी देखिए।

देखिए शिवराज विलाई कृत दि बत्नोलाँ बे क्रॉफ दि क्रलीं वामिल्ड पृष्ठ ६५ । उनका मत है कि सामिलनम का क्यूचा माचीन राजने तिक इतिहास युद्ध और विजय का इतिहान है जिएके पलस्वरूप सभी क्योंकों पर लेतिहर क्यांति के लोगों ने निक्व मास कर लो भी और निरंधों की पाटियों में मुख्यूच राजों की स्थापना हुई थी ।

करिकाल (या कृष्ण-पद जैसा उसे कहा जाता था) उन सब राजाओं में सब से ऋधिक विख्यात था जिनका उल्लेख प्रारम्भिक तामिल साहित्य में प्रारम्भिक चोल मिलता है। क्षे उसके जीवन के प्रारम्मिक दिन साम्राज्य। मुसीवर्तों से भरे हुए थे। वह शक्तिशाली राजा था। उसने चेरा तथा पांड्यों को युद्ध में पराजित किया। ज़ोल राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में उसने सफलता प्राप्त की और भीतरी भाग में, त्रिचनापली के निकट, स्थित चरैपूर से हटाकर अपनी राजधानी कावेरी के मुद्दाने पर रिशति कावेरीपट्टनम में स्वापित की । यह उसी का प्रभाव था जो चील नाम की तामिलकम में ही नहीं, चरन बाहर भी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। उसने कावेरी का वाँच यनवाया जिसके कारण उसका नाम चिरत्मरखीय रहेगा। कावेरी में बहुधा बाद आती रहती थी जिसके फलस्वरूप किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थीं। वाढ़ों को रोयते के लिए करिकाल ने कावेरी के तटों की, कई मील तक, ऊँचा चठवा दिया। इससे अकाल का संकट ही नहीं टल गया, वरन नहरे निकाल

<sup>\*</sup> एक प्रतिदन्दी राजा ने, करिकाल के पिता के विहासन पर अधिकार श्रप्त करने के बाद उसके बोबन का ग्रन्त करने का प्रयक्त करना चाहा। ग्रद उसने एक दिन रात के समय उत्पार में आग लगा दो जितमें नातक करिवार्त हो रहा था। बलते हुए घर से भागने के प्रयक्ष में वह होकर लाकर गिर पड़ा अप्रेर उसका पाँच हुरी तरह अल गया। इसके बाद अपरेने एक चचा <sup>की</sup> वदावता से करिकाल ने अपने विद्यालन पर फिर से अधिकार प्राप्त किया I तमी से उसका नाम करिकाल-फृष्णपर श्रयति काला पाँव-पद गवा । शिवराव पिखाई ये मतानुवार करिकाल नाम के दो राजा थे। इनमें से एक कवि परनार के पहले तुआ था और दूबरा बाद में । इन दोनों ने अपनी अलग खलग विद्योपवाओं और कार्यों से नाम कमाया। इस नाम का दूधरा राजा 'महान्' करलाता या । जमी ने चोल बंग की ही शालाओं की प्रतिदरिदसा का शाल किया या । उसके शासन के प्रारम्भ में को भगहा उठ खड़ा हुआ या उसकी कारण चील वंश की दो शालाओं की प्रतिहरिद्धा ही थी। (देलिय पूर्व १२८ पर दिया गया नोट साथ हो वो . टी . श्रीनवास आयंगर मुख हिस् कार्रेश दि वामिल्ड, परिच्छेद २०, भी देखिए क्रियमें करिकाल के चाडन-कार्र क्व विवरण दिवा है और छाप ही प्राचीन कामिल छाहिए में जो उछना उत्सेर मिलता है. उत पर भी मशास दाला गया है।

कर उसने ऐसी व्यवस्था की जिससे कावेरी का पानी सिचाई के काम मे श्राने लगा।

प्रारम्भिक तामिल कवियों के अनुसार उसने सिंहल पर आक्रमण किया था और वहाँ से हजारों चिन्दगें को लाकर उसने बाँध वनाने में लाग (द्या । करिकाल साहित्य का भी प्रेमी था। उसने दीर्घ काल तक शासन किया। उसका, उसके दो पूर्विधिकारियों और बाद के एक राजा का शासन काल—इन तीनों का सन्मिलत काल दित्या में चोल-राज्य के प्रथम उत्थान का काल कहा जा सकता है।

ईसा की मयम शना में घोलों के उत्थान का एक प्रमुख कारण काबेरीपहुनम का धन्दरमाह था। यह न्यापार का प्रमुख केन्द्र था। और न्यापार का प्रमुख केन्द्र था। और इससे बहुत आय हीती थी। कहा जाता है कि स्पक्ष पुत्र के शासन-काल में अधकर नाद के कारण चह पन्दरमाह नष्ट हो गया। इसके बाद चालों की शक्ति बढ़ने के बजाय उच्छोत्तर पटिती गई। उसकी अतिष्ठा मी कम ही गई और अन्त में चेरा-राज्य ने तन्हें अपदश्य कर अपना प्रमुख स्थापित कर लिया।

करिकाल के कुछ समय बार चेरा लोगों ने, श्रवने हुईर्प नेता श्रीर योद्धा संगुत्तवान लाल चेरा के नेतृत्व में, लाल चेरा ईमा की दूसरी शती में, एक राज्य की स्थापना की श्रीर पोड्य जो उसके बार श्रीवक दिनों तक कायम

न रह सका। सघम साहित्य में इस राज्य का जो विवरण मिलता है, उमसे पता चलता है कि लाल चेरा के पुत्र श्रीर क्तराधिकारी को तत्रीयालीगनम के युद्ध में परास्त होना पड़ा खोर पांड्य राजा नेदुनजेलियान द्वारा वह वन्दी बना लिया गया। इस घटनाकारी युद्ध के फतस्वरूप पांड्यों ने चेरा शिक को अपदर्श कर दिया और उनके राज्य पर अपना खिकार स्थापित कर लिया। इस घटनाकारी से चीरी शांच का राज्य स्थापित हुआ जो कई पोंडियों तक इसरी शती से चीरी शती तक, चलता रहा।

सधम साहित्य में जिन पाड़्य राजाओं के नाम मिलते हैं, वनमें से कई से निर्दे काल्पनिक प्रतीत होते हैं। मेदुनजेतियान नामक एक-राजा का उल्लेख मिलता है जो देश साति पर विजय प्राप्त करने वाले राजा से मिश्र था। वह उस काज में जब शिलाप्यिकरम की घटना पटी थीं, मदुरा का राजा था। तत्रीयालानम सुद्ध का विजेक्ट 'एक हिन्दू बाहाया था। कहा जाता है कि उसने वैदिक चिल यहा किया था। इस समय तक पहावों की शक्ति भी यह गई थी और 'उन्होंने चोलों के अधिवांशा उत्तरी मंदलों पर अधिकार कर किया था। इस प्रकार पहावों ने अपने राज्य की स्थापना कर, ली और आगे चल कर वे इतने शक्तिशांकी हो गए कि परक्पराहानात लामिल शक्तियों को अंधकार में हाल दिया। ईमा की प्रथम चार शिवयों में दिख्ला भारत के इतिहास की प्रगति इसी ग्रकार की रही।

## [3]

कहै वर्ष पूर्व स्वर्भीय टाक्टर बी० ए० सिमध ने पहार्थी के सम्यन्ध में लिखते हुए कहा था कि मारत के हविहास में पहार बोर उनका उनका स्थान सब से खपिक रहस्यमय हैं। वध काल से, कितने ही देशी तथा विदेशी विहानों ने

पञ्जर्वों के इतिहास का रहश्योद्पाटन करने की प्रयत्न किया है और इस संबन्ध में विश्वत खोजें की हैं।\*

ऊछ विद्वानों का विश्वास है कि पहार पाधियन स्त्रोत की विदेशी जाति— के लोग थे। जतर-परिचम से अभियान कर वे काँपीयप्रत ते के काँपीयप्रत के पहुँच गए थे। इन विद्वानों का यह भी कहना है कि दिख्या भारत के पहला भी करों। पहलावों के सामा हैं जो सरहरी कवीलों की सूची में अपना विशेष स्थान रहती हैं जोर जिनश उन्लेख विभिन्न काव्यों तथा अभिलेखों में मिलता है। श्री विकट्या का कहना है कि गौतमी पुत्र सातकर्षि द्वारा प्रशक्ति होने के बार परल्या दूर दिख्या की और अभियान करने के लिए याथ्य हो। एवं शे

परलवों के पार्वियन स्रोत की बात को अब कोई नहीं मानता और अब मापार्यस्या यह मान जाता है कि पहाय चोल और नागवंग से निकते ये जो पार्म्म में सातवाहनों के अधीन ये और

<sup>•</sup> पहार्थ के स्वट तथा संस्मित विवरण के लिए इम विषय पर लियी वर्ष हो। यह आविश्वानायी की पुरितक वेलिए। यह पुरिवक वेलियन मिलत में से पुरित के सेवहल लिखन 'लगवाब' भी देखिर एवं देशा कर तथा के लिया के लिखन 'लगवाब' भी देखिर एवं देशा कर तथा के लिया के लिया हों! भी देखिर एवं देशा कर तथा के लिया के लिया हों! भी देश्या और द्यार के अध्यायाम, यी। विवर्ष प्रारं द्यार बोगासन ने भी वक्कों पर विवर्ण के लिया हों!

वाद में बनके देश के एक भाग पर श्रवना शासन स्थापित करने में सफल हो गये थे। किन्तु डाक्टर एसठ कृष्णास्थामी आयंगर ने इसके विरोध में कहा है कि ईसा की दूसरी और तीसरी रातियों के संवम साहित्य में पहांचों का उल्लेख मिलता है जो, उस काल में तोन्दर्यर कहताते थे और जनका नाग सरदारों से घनिष्ठ संबन्ध था जो सातवाहनों के साम्राज्य की सीमाओं के रहक ये। इसलिए पहांचों को दिल्ला भारत का ही निवासी समफना चाहिए। अपने इस मत की पुष्टि में उन्होंने राजरोखर के भुवनकोण नामक एक भौगोतिक यंग से भी प्रमाण दिवा है। राजरोखर ईसा की दलकों राती के प्रारम्भ में हुमा था। इस मथ में उत्तरी भारत के और दिल्ला में रहने वाले पहांचों में भीद किया गया है। क्ष

एस॰ फे॰ श्रापंगर लिखित 'सम कर्ट्रान्यूरान्स श्राफ दि साउथ
 इन्डिया ट्र इन्डियन फ्लबर' परिच्छेट सात श्रीर श्राठ देखिए।

सामिल स्टहोज ने लेपक स्वार्ष पछ० भीनिवाम आयंगर का मत है कि पलव नाग आदि के ये और सामिल देख के मलार्ग से उनका सम्बन्ध था। इस वात का समर्थ ने उनका सम्बन्ध था। इस वात का समर्थन डाक्टर स्मिथ ने भी किया है और अपने इनिहन—आसद-गोड़ हिस्से आप इन्डिंग द्वारा संस्करण, पृ०२०५—में उन्होंने इसका उन्होंस भी किया है।

पल्लवों के उद्गाम स्रोत के सम्बन्ध में हम निश्चयपूर्वक चाहें
कुछ न वह सके, दिन्तु इस बात से इन्कार नहीं
प्रस्व और श्रीम विचा जा सकता कि इतिहास के पन्नों में वे अपना
साम्राज्य एक विशेष श्रीर विस्तृत स्थान रस्ते हैं। आँमों
के पतन के बाद दिल्ला के बिरातृत भागों पर
समन्त्र साम्राज्य पर उन्होंने श्रापन अधिकार कर लिया या।

हैसा की तीसरी शती के प्रारम्भ में श्रीघों का साम्राज्य हित-भिन्न हो गया और मानवाहनों के कुछ सामन्ती सरदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन सरदारों में एक महासेनापति स्कन्द नाग था जो, अन्य प्रदेशों के श्रीविरक्त, तोन्दानम्बवका का भी श्राधिकारी चन गया था। इस नाग सरदार की एक कन्या का विवाह पत्कव राजकुमार से हुशा। इन पत्कव राजकुमार का नाम सन्भवतः घीरकुर्च था जिसने नाग कन्या के साथ-नाथ कनके राज्य-चिन्ह को भी प्राप्त पर जिया था। इस शकार धीरकुर्च पत्कवों का प्रयम राजा हुशा। १६ पत्कवों के श्रमेक राजवंश हुए जिनमें से चार का उत्कार श्रीमोत्तरों में मिलता है। इम काल में पत्कव राजाओं सी विभावता के सम्बन्ध में निरिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा

काँची मे परतवीं के शामन के इतिहास को चार भागों में बाँटा

ावता था। इस विवाह स उसके एक पुत्र हुआ जिस्ता नाम स्वन्द-शिष्य था (रायकोट तास्त्रत्र)। इसके शित्रा तामिल साहित्य में तोन्दन का आर्थ होता है दान । यह आर्थ भी हुझ हानी स्कता है जय प्राची को, सत्त्राहनीं य अर्थन स्थानिक रावनेतें के कप में इस देशते हैं। त्याची में आपने को स्तत्र वस्त्र लिया था और जनका प्रदेश बोन्दमगढ़लम कहलाया—सात्त्राहनीं य स्वाची सा माला। विन्तु यह अनुसात और अर्थ वोर्दे विशेष मृत्य नहीं स्वता।

क देंगा नो तीमरी शती के तीन प्राप्त तास पर्यों के अनुमार राज्य में यशानुकम में परका क्यादेव या जिनमें जंगल को नष्ट कर रहेती में परिवर्तित कर दिया था, कोर तालों को पताबर कियाई आदि का प्रवस्त किया गां। उठके पुत्र का ताम स्वत्य वर्धने या। अपने ताम के पूत्र वह पीति और पितव श्रेण शेर पितव श्रेण शेर पितव श्रेण से पास के प्रवस्त मां की स्वत्य वा । बाँची उपने सावधानी भी और वर्ध से विवर्ध मान करता था। बाँची उपने सावधानी भी और वर्ध से वह शासन करता था। ही शहराहों का प्राप्त में पितव हर्षिकदा, स्वत्य ने प्रवस्त से प्रवस्त मांग के से वर्ध शासन करता था। ही शाहराहों का प्रयोग प्रविद्या साव है,

जा सकता है—(१) प्राष्ट्रत घोषणा-पत्रों का।काल (२) संस्कृत के घोषणा-पत्रों का काल (१) यन्दि—
वर्मन के पदच्युत होने के बाद का काल ।इन कालों मे जिन चंसों
पुष्ट प्र) के श्रद्राजा रक्षां के राइन में क्षां और उठके चारों श्रोर का
प्रदेश—उत्तर में कृष्णा नदी तक—ग्रामिलत था। उननी व्यापन-प्रणाल
ग्रिल थी, गर्मर से लेकर निम्नस्तर तक श्रानेक पदाधिकारी हत स्ववस्था के
श्रानार वे। उनकी वाधन-प्रणाली उत्तर से मिलती-श्रुलती और प्रदूर दिख्य
के तामिलों की प्रणाली से मिल थी। प्राष्ट्रत में वे श्रपने चौषणापत्रों को
प्रकारित करते थे। उनकी लेलत-श्रेली के श्रद्भवन से पता चलता है कि वे
सप्तम्य के रिचिच पर श्राक्षमण से पहले के हैं—कम से-नम हतना को
रिचिचत ही है कि इन पोन्या-पत्रों का काल समुद्रगुष्ट के श्राम्वान से परिष्ठे

पत्सव राजाओं का दूनरा काल—वह काल जिसमें घोषणा पत्र सहक में जाती किए जाते ये जानिश्चत और ज्ञरिवर भूमि पर खाचपरित है। दान वजी में विभिन्न राजवशी का उत्सेख मिलता है हन दान-पनी की नारी करने वाले राजाओं में से कुछ राजाओं ने हन पत्रों को उत्तरी पेनार और इम्प्णा के बीच ने पदेश में रिपत ताक्षव चेन्दत्त, दशकापुर और ने-मन्द्र से जारी किया था। प्रोमेनर उन्द्रत्त इस निश्चत पर बहुँचे हैं कि चलाक्ष और काची में एक साथ हो पहल वंश राज्य करते थे (देखिए 'पळवाव', पृष्ठ १५)। इन्द्र काल बाद की नी पंतव पर भी पलावळ्ड के वट का आधिपत्य हो गया। महान पलरों के पूर्व मिल बसेन और विद विन्तु इसी बंध के वे हन राजाओं कर वश्च साइन मिल विन्यु (लगाना ५६० ईवनी) में हुए करते, पीछे नी और चलता है और प्रत्येक पीछों को अवधि रह्म वर्ष की दिशे प्राव्य वर्षों के प्रत्येक विद्य की अवधि रह्म वर्षों के दिशे प्राव्य वर्षों की प्रत्येक पीछों को अवधि रह्म वर्षे की रह्मों है है। प्रत्यू विप्या पत्रों में विश्वत प्रतिमा राजा का पहला उत्तराधिकारी की नी विष्यु पोप्या। (देखिए प्रोमेनर जनुद्व की एन्येट हिस्से ज्ञान देवन, पृष्ठ ५४)

डा॰ एंड॰ के आयंगर ने इंस सम्बन्ध में निश्चेयातमक रूप से कुछ नहीं तिला है। प्राकृत घोषण्यनमें के बाद एक रूमरे क्या का स्वपात हो गया था और पहांबा का रावण, लिंदित होकर कम से कम तीन भागों में बेट गया था। यह विभावन सम्भवत: इद्दाकु और पहलों के संपर्ध के परिष्मात स्वरत्त सुझा था। समुद्रपुष्त द्वारा विष्णुगोष की पराजय के फ़लरवन्य हाँची में विद्रोह हो गया और सिंहातन पर सकृत घोषण्यान्यन जारी करने वाले बंग के सरवाप्य ने द्यपिकार कर लिया। इस बंग का राजा बीरकुर्य था। साग राककृमही के साथ-साथ उसके रावय पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। पश्चिम से ने, राज्य किया उसके सम्बन्ध में निश्चित लानकारी नहीं प्राप्त हो मकी है। प्राष्ट्रत और संस्कृत के धोपखा-पत्नों को जारी करने वाले राजाओं के इतिवृत्त के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। संस्कृत घोपखा-पत्नों के काल को पत्लवों के इतिवृत्त में काल को पत्लवों के इतिवृत्त का निर्माख-काल कही जा सकता है। प्रथम क्षेत्र के राजाओं का प्रारम्भ सातवाहनों के शासन से तुरंत धाद—तीसरी शती के प्रारम्भ में—हो गया था। किन्दु काँची से वे विहिष्ठत कर दिए गए। दूसरे वंश का शासन काँची से निल्न तुरंत राजा के प्राप्त महत्त हैं। वा शासन काँची से निल्न तुरंत राजा के प्रारम्भ हुआ। निलोर और पेन्नार के उत्तर से जारी किए गए उनके दान-पत्र मिलते हैं। इनमें से एक राजा कुमार विद्णु ने काँची पर किर से अधिकार प्राप्त कर तिथा था। यह प्रत्यक्ता, चोलों के अधिकार में थी अह स्त काल में पल्लव-राज्य में काँचा से वंगी तक ने राज्य किया उसके सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं नागों ने इस कार्य में उसकी सहायता की थी। या तो उसके, या उसके पुत्र ध्कन्दवर्मन के काल में, समूचे प्रदेश पर-उत्तर में वेंगी तक- इस वंशका प्रमुख स्थापित हो गया था । स्कन्दवर्मन के पुत्री-िंद्यर्मन, युवमहाराजा विष्णुगोप और बुमार विष्णु ने भी विजय-विस्तार में सपालता प्राप्त की । विष्णु के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने कदम्बों के हाथ से या अपनी ही पक वश-शाला के हाय से काँची को छीन लिया था। सुमार निप्तु के पुत्र बुद्धवर्मन ने दक्षिण में चील देश पर विश्वय प्राप्त की । (उनके इतिवृत्त के लिए देखिए 'सम कन्द्रान्यशन्त आँक साउप इन्डिया हू इन्डियन 'ग्लचर' 1 ( 325 EP

फादर देशम ने यह दिलाने प्रयत्न किया है कि शिवरकादवर्गन और हो कुमार विष्णु—विहीने कांची पर निवध प्राप्त को थो—विश्व न होकर एक क्विक में। शाकुत और संस्कृत के बोपणा पत्रों के बोच कोई कलान्तर नहीं मिलता कुमार विष्णु के उत्तराधिकारियों क हाल से जॉ-नी मिलता नथा और उन्होंने प्रपने घोपणान्यत्र अन्य स्थानों से बारो किए। चोलों के तथाक्रिय विदेष फे करस्य पत्राने से अपनी समयानी आह कर अन्य स्थानों से अपना लेनी पड़ी। (देलिए पादर देशस कुन 'पक्का में संस्कृत जीनियोलाजी एन्ड स्टडीन इन पह्य हिस्सु,)।

व्याप्तासिया इपिटवा में एश्हल और प्राञ्चन योपणा वन्नों सम्बन्धी विवस्या देखिए। पादर देशस मा कदना है कि प्राञ्चल और संस्कृत भागों की एक-दुस्ते से खलग करके नहीं देखा था सकता, नवीकि इन दोनों में कोई वियस भेद नहीं निसता। (देखिए 'स्टटोब इन प्रस्त हिस्सू, भाग पहला)।

का प्रदेश सिम्मिलित था, साथ ही उसमें कुरन्दल, अनन्तपुर, कुडुपाट्ट श्रीर बेलारी के जिले भी सिम्मिलित थे। इन प्रारम्भिक श्रीमेलेखों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वार्ते भी मिलती हैं निनसे पता पताता है कि पल्लवों की शासन प्रणाली उत्तरीय और दूर दिच्या के तामिलों से, सम्भवता, भिन्न थी।

पल्लव इतिहास का सर्वाधिक उङ्ग्वल काल तीसरे राज्य-वंश से, जिसका संस्थापक सिंह विष्णु ( लगभग तिह विष्णु का वंश ४६० ईसवी) था, आरम्भ हुन्ना। वह और

सिह विष्णुका वंश ४६० इसवी)था, ऋारम्भ हुन्ना। वह ऋीर उसके उत्तराधिकारी महान् पल्लय कहलाए।

सिंह विष्णु के घोषणापत्रों से मालूम होता है कि चोल और पांड्य राजाओं के अतिरिक्त, उसने भी, सिंहल पर विजय प्राप्त की थी। उसका पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी महेन्द्र वर्मन प्रथम था। उसने लगभग ६००-३० ईसवी तक राज्य किया। उसके शासन-काल में ही पश्चिमी चालुक्यों के पुलकेशी दितीय ने पल्लवों के राज्य के उत्तरी भाग पर आक्रमण कर वेंगी पर अधिक र कर तिया था। किन्तु, इस युद्ध में पराजित होने पर भी, महेन्द्र की प्रतिष्ठा छीर गौरव में कोई विशेष बट्टा नहीं लगा। दालवानूर में चट्टानें वाट कर उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था जिससे उसकी ख्याति बढ़ी। पल्लबरम, सामनदूर छादि अनेक स्थानों में भी उसने मन्दिर वनवाए। साहित्य का वह भेमी था। मत्तविकास प्रहसन की उसने रचना को थी। इसमें कापातिक स्त्रीर पशुपतों जैसे विभिन्न सम्प्रदायों के धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। उसके श्रमिलेखों में अन्य कई पन्यों मत्तविलास, अवनिभाजन शत्रुभल्ल और गुरु।भार आदि, के नाम मिलते हैं - मत्तविलास के प्रारम्भिक भाग मे राजा के गुणों श्रीर विशेषताश्रीं का प्रशासात्मक वर्णाद्र मिलता है। 🕸 दिन्स के राजाओं में उसी ने सब से पहले चट्टान काट मर मन्दिरों का निर्माण कराया था। उसके विरुदों में एक चैत्यकारी भा था जो उसकी मन्दिर-निर्माण सबन्धी ख्यातिका द्योतक है। एक श्राभिलेख में वताया गया है कि उसने ब्रह्म, ईश्वर और विष्णु का एक मन्दिर, बिना इट, लकड़ी और धातु का प्रयोग किए, बनवाया था। निश्चय

मचिवलाख ( ट्रावनकोर सम्झत सोरीन, नं॰ ४५ ) परिवत टी॰ गण्-पति शास्त्री द्वारा संपादित ।

ही वह मन्दिर चट्टान काट कर वनवाया गया होगा। ईट और लड़की के मन्दिर बनाने की प्रयापहते से ही मीजूद थी। महेन्द्र ने चट्टानी मन्दिरों की निर्माण-कला को जारी किया। वे मन्दिर गुफाओं के प्रकार के होते थे जिनके आप्रमाग स्वम्मों से मुसज्जित होते थे। अप महेन्द्र के उपलिच्यों का उल्लेख करने हुए डब्रुइल ने कहा है—"उमने पुलाल्ट में चालुक्यों के आक्रमण को रोज था, रीव मत को नया जीवन और स्पूर्ति दी थी; काञ्य और मंगीत की उसके काल में उन्नित हुई (कुट्टीमियामलाई के संगीतमय शिलालेख की लिपि और कुछ स्वर्रों को उसने स्वयं बनाया); चट्टान कटे मन्दिरों का फुट्या के तटवर्ती प्रदेश से लेकर, कावेरी और पालर के प्रदेश में प्रचलत किया और उनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न की; सिचाई के लिप महेन्ट्रवाई, गामनदूर और सम्भवतः दालवान् में भी तालों जा निर्माण कराया था।

रिल्ला भारत के धार्मिक आन्दोलनों के इतिहास में महेन्द्र वर्मन का प्रतिष्ठिन स्थान है। पहले वह जैन था, किन्तु वाद में मन्त अप्पर ने नसे रीव मत में दीतिन कर लिया था। परलब देश से जैनों को बाहर निकालने में दसने प्रमुख भाग लिया या और नयनमारों के तरनावधान में दीव मत के प्रधार को प्रोत्माहत दिया था। उसके काल में अनेक शैव संत हुए जिनमें अप्पर और मानवन्दर उस्तेवशीय हैं। एक विद्वान का कहना है कि उसी के काल में बैटणुव अलवार और अन्त तिक्मिलशाई भी हुए थे। महेन्द्र वाही में उसमे चहान काट कर, विद्यु है के समिदर का निमाण कराया था।

महेन्द्र वर्मन के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन ( लगमग ६३०-

<sup>•</sup> विस्तृत विवरण के लिए देखिए के इन्नुहल कृत 'परशव एर्टीक्निटाव, श्रीर लॉग्हरट-कृत 'त्राकेंबोलोनिकल रियेर्ट पॉरशाउथ इपिडया, ( १६९८ )

<sup>†</sup> देखिए 'दि पल्लवाब' १६७१, पुष्ठ-४,० ।

<sup>्</sup>रै देखिए श्री नियात आयगर बृत ' तामिल स्टडीब' पूछ ३०५-६, बिसमें कहा गया है कि नान जुनान-विद्यावदादी में उल्लिक्ति गुणामार मरेन्द्र यर्गन 'से विरोध रूप से सावन्य रखता है। इसके विरोध में एस० के॰ आयंगर हा मत देखिए—'श्रजी हिस्ट्री श्रीक वैष्णुवित्म इन साउध इधिस्या' पृष्ट ४४।

नरसिंह वर्मन महान्

६८ ईसवी ) गदी पर बैठा । वह महान् कहलाया । उसने बार-बार चोलों, फेरलों श्रीर पांड्यों को यद में पराजित किया। एक बहुत बड़ी सेना का सगठन करके उसने चालुक्यों की भूमि में प्रवेश किया और उनकी राजधानी वातपी पर, ६४२ ईसवी में, अधिकार कर उसे जला कर राख कर दिया। क्ष सम्भवतः इसी युद्ध में पुलकेशी द्वितीय मारा गया था। इसमें सन्देह नहीं कि नरसिंह वर्मन ने सिंहल द्वीप पर भी दो बार धावा किया था। दूसरे धावे में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की। बसाकुढी के ताम्रात्रों में उसकी इस विजय

की राम की लका-विजय से तुलना की गई है। नरसिंह वर्धन का मित्र राजा मानवरम सिंहासन पर प्रतिप्ठित कर दिया गया। इस पल्जव राजा के पास शक्तिशाली नौसेना थी। मामल्लवरम में यह नौसेना हियत थी। इसके शासन काल में ही भीनी यात्री हुएनसांग शाँची श्राया था। उसने लिएन है कि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, खेती खूप होती थी श्रीर यहाँ के निवासी साहसी. विश्वसनीय, जन-सेवा-कार्य में तत्तर और निद्याभिरुचि से मन्पन्न थे।

श्रवने विताकी तरह नरसिंह वर्मन भी एक महान् निर्माता या। उसने भी अनेक शुक्तानिंदर बनवार थे। ये मन्दिर अधिक अलंकारिक और सनभी से मुसज्जित थे। मामन्तपुरम के सौन्दर्यम उसने वृद्धि कां। अनेक स्मरणीय चीजों का निर्माण कराया । मामल्लपुरम पल्लवीं का सुशसिद्ध वन्द्रगाह् था-इस बन्दरगाह से बहाज "मूल्यनान वस्तुओं, हाथियों और छोटे-जवाह-रातों से इतने लदे रहते थे कि मालूम होता था, अब टूटे-अब टूटे !"ां

•वातिष को भर्मकात करने की तिथि इस ऋर्थ में बहुत महत्वपुर्ण है कि उसकी सहायता में इस सामयन्दर-के काल का भी पता लगा सकते हैं। बह चण्यर चौर एक दूनरे दीन सन्त शिक्षीन्दर का समकालील चौर शतकी पर घेरा डालने वाली पहान सेनाओं का सेनापति था। इन दोनों को तिथियों से क्षमें शैव मत के पुनर्जागरण के काल का भी पता चल जाता है क्योंकि शैव मत के प्रचार में इन्होंने प्रमुख भाग लिया था।

† विषयंगई ग्रलवार कृत पेरिया विषयित ( बदलमहााई मंत्र, ३ )-यह स्थान कदलमहाई नाम से प्रशिद्ध या और इसका नाम महामलपुरम (अपग्रश रूप में महाबलियुरम, मवालियरम-छत पगोडा ) नरविंह वर्मन सरनाम

नरसिंह के बाद उसका पुत्र महेन्द्र वर्मन द्वितीय गद्दी पर पैठा। उसका शासन अल्पकालिक और घटना विहीन रहा। उसके शासन-काल में चालुक्य शक्ति शिथिल रही। उसके बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुचा। उसके शासन-काल में चालुक्यों से संघर्ष फिर आरम्भ हो गया। विक्रमादित्य प्रथम के नेहत्व में चालुक्यों ने दिल्ला में चटगावार (खरैबूर) तक प्रवेश कर लिया था और वन्हें बिहुव्हत करने के लिए सम्पूर्ण तामिल शिक्यों के संगठित प्रयत्न को खावश्यकता थी।

श्रगला राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय हुन्ना। उसका शासन काल

६६०-७१४ ईसवी था। उसका शामन, शैव मत नरसिंह वर्मन के पुनर्जागरण के आन्दोलन की दृष्टि से, महत्वपूर्ण था। गुफा-मन्दिरों की निर्माण फला को भी उसके फाल में बहुत प्रोत्साहन श्रीर प्रेरणा द्वितीय

मिली। काँची का तटवर्ती मन्दिर भी उसी की देन है। मन्दिरों के निर्माण कार्य को उसके उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने भी अपने शासन-काल मे जारी रस्ता । यह सिंह विष्णु वंश का अन्तिम राजा था।

परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद, उसका कोई पुत्र न होने के कारण, उत्तराधिकार के लिए अन्छा-

निर वर्मन राजा मध्ये वह सद्दा हुआ विसक्त फतारवरूप प्राममझ प्रमेश्यर वर्मन का भजीता निर्द वर्मन गर्दा पर चैठा। यह हिर्दय वर्मन का, जो अपने को निर्द्द विद्यु के एक भाई के बेश से सम्बन्धित स्वताया था, पुत्र था। निर्द्द वर्मन शांचशाजी राजा था मार उसे वितयस सरदारी—

जिनमें तंजीर का मुत्तरायन भी था-की सहायना प्राप्त थी। उसके शामन के ६५ वें वर्ष तक के उसके श्वभित्तरा मिलते हैं। पाँची के वेर्ंडनाथ पेरास थे मन्दिर की प्रस्तर-मूर्तियाँ भी वसी ने बनवाई ໜຶ່ງ

महामहन के यद पड़ा था। यहाँ एक तोड का मिमित रथ है जिएके जना शकित श्रामिलेल में नश्नेद का नाम श्राता है। मासिद ने हो इसे बनवाया गा । महाविश्वरम के विषरण के लिए देशिए चारक शीक रेमल, एशक के चापतर, धीर धार बोरालन कुन 'ए ताइड ह दि सेवन वगोडाम (दि इरिडयन एन्ट्रो कोरो) श्रीर सांगदार्ट को पहलवाम श्रावीन्त्रार' भी देलिए। कसा कुदी के वासपत्र भी वसी के जारी किए हुए हैं। इन सब से पता पता पता है कि जनता द्वारा खुना जाकर वह राजा बना था। सम्भवतः राज्यारोहण के समय वह बालक था। वसने अपने पिता के प्रभाव से, जो वस काल में परुत्तव-राज्य के एक भाग का शासक था, यह राज्यपद प्राप्त किया था।

नित् वर्भन के शासन काल में पर नव-चालुक्य-संवर्ष ने फिर सिर उमारा। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने वोन्द्रमंडलम पर आक्रमण किया श्रीर काँची पर श्रपना श्रीयकार कर लिया। काँची को नष्ट करने के बजाय उसने यहाँ के मन्दिरों को बड़ी-बड़ी मेंट प्रदान कीं।

निन्द वर्मन ने, ऐसा मालूम होता है, आक्रमकों को बहिएकत करने में सफलना प्राप्त की और काँची पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने अन्य कई युद्ध भी किए। तामिल शिक्तयों से पातक युद्ध किया। ये शिक्तयों विज्ञमाथा नामक पक ज्यक्ति के पत्त में थी जो अपने को पल्लय सिंहामन का अधिकारी बतलाता था। शप्ट्रकूट नेरेस दिनतुर्ग के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने कॉची के पत्लव राजा पर विजय प्राप्त भी शामित वर्मन को मैसूर के गंगों से भी युद्ध करना पड़ा था। वह विष्णु का भक्त था। अ

निन्द वर्मन परलवमरूल के बाद उसका पुत्र दन्ति वर्मन गर्दो पर बैठा। यह सम्भवतः राष्ट्रकृट राजा दन्तिदुर्ग दन्ति वर्मन की कन्या देवी से बत्यज्ञ हुआ था। दन्ति वर्मन ने दीर्घ काल तक—लगभग ७०४ से ८२६ ईसवी तक—शासन किया। उसके शासन के दूसरे वप से ४१ में वर्ष तक

<sup>•</sup> उदबॅदिरम के उसके श्रीमलेल (शासन के इसीनमें वर्ष में झंकत) में उसकी सैनिक सफलताओं का विवस्य दिया है। उसके विश्वसनीय सेनायित उद्ययन्त्र के साहस का मी इसमें उस्लेख है। कमाकुरी के तामपत्री में (२२ में वर्ष में झक्ति) और कीरीपुरी के तामपत्रों में (६१ में वर्ष) इस काल के पत्तानों, का निओ साहतिक उपलिच्यों का विवस्य मिलता है। सन्दर्भतीस्म के तामपत्रों में उसे तिम्पु का मक बताया गया है। निस्मत्रों सन्दर्भती असका समकालीन या, उन्होंने भी उसकी विषयु-भक्ति का उस्लेख किया है। (देलिए आरस्नोगालन 'दिनसमात्र' दुष्ट १२०)।

के उसके श्रामिलेख मिलते हैं। राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द एतीय ने, कहा जाता है कि काँची के राजा दितन पर विजय प्राप्त की थी, और उससे नजराना सद्ग किया था। राष्ट्रकूटों के इस उत्तरी दवाव के श्रांतिरिक्त दिल्ला की कोर से पांडवीं ने भी श्राक्रमण किया था। यह अपना मुकुख स्थापित करने के लिए उनके (पांडवीं के) प्रयत्नों का प्राप्त्म था। 98

श्रमला राजा निंद हुआ। तेलारू के श्रातिरिक्त इसने श्रम्य विजय भी शाह की और पांडवों के गुज्य पर भी तेलारु वा निंद उसने श्राक्रमण किया। उसकी दिजयों का उल्लेख चर्मन तामिल संय निंद्रकलास्वरम् में मिलला है। वेलू.पलायम के ताम्रपूत्रों में उसके शामन का गुण्यान है। दश्ट ईमडी के लगमन उसका पुत्र कुपतुंग गरी पर पैठा। चसकी साँ सम्भवतः राष्ट्रकूट राजकुमार्स थी। पांडवों के

अप्रोप्ते पर बेठ इसुद्दल का मत है कि उस काल के पहन और पांच्यों के जो अभिनेत्रण मित्री हैं, इनते बना चलता है कि पांच्य नरेश बारागुण महाराय ने पहानों के राज्य पर आक्रमण किया था और सावेरी की घाटों पर अधिकार कर लिया था। देखिए उनकी पुस्तक दी पहाना पुष्ठ ७७; और नीलकान्त राखी का 'पांच्य किंगडम' पुष्ठ ७३ भी देखिए।)

ं दाक्टर हुल्टण का मत है कि उपलंग नीट वर्मन पलकाल का वर्ष नहीं या और पलने के वंशानुकम को कही में उत्तक स्थान नहीं है। बाहर के ताम नमें है। बाहर के ताम नमें के तक पक पूर्वन का नाम मिलता है जो गंगवण के कियी स्टार के नेण से स्थान रहता था। उसने हो एक जलग गंग-पत्राव-वेष को नीव दाली थी। थी। थी। बीक वेष्ट्रया ने हुए पत्र वा स्थापन करते हुए प्रयना मत मगट किया है कि निन्द वर्मन पत्रावन प्रया था क्यार दंग के प्रतिव पाम या वर्षा दंग वंध की पक शाला ने नीय है को नीत क्याना स्थान करते हुए प्रयना मत मगट किया है कि निन्द वर्मन पत्रा हम्पन बताते हुए, नवीं सात्र वा कर तह है कि पत्र में भा करता स्थान कर तिल पत्र भा भी गोरीनाथ या का तत्र है कि पत्र में भी केशन एक हो पंछ या और पत्रवास के येष्ट भी और उत्तुत्त के सुपंडों में हम् मेद नहीं करना पाहिए—मोनों ने एक हो मानना, चाहिए। भी स्वृद्ध में भी हमी मत का स्टूब के वाय समयंत करते हुए उसने पत्र में भी सहस्य रिष् है, वे बाडी एक सीर विद्ववनीय हैं।

विषद्ध उसने भी संपर्ष जारी रक्ष्या, क्योंकि वे श्रभो तक श्रपनी श्राक्रमण-नोति पर श्राहद थे। उसने श्रपने राज्य की सीमा दक्षिण में पुदोकाट्टा तक विस्तरित कर ली थी।

उसके बाद कौन-कौन राजा हुए और उनका क्रम क्या था, यह स्पट पता नहीं चलता । श्रापराजित श्रनिक्त नृपत्ंग श्रीर पललब नरेश था। इस काल के श्रीभतेलों में श्रापराजित श्रामेक पल्लब राजाओं का उन्लेख मिलता है। ये मन्भवनः पल्लब राज्य के विभिन्न भार्तों पर

राज्य करते थे। उसके शासन-काल की दो घटनाएँ प्रमुख हैं। एक तो पांड्यों से युद्ध और कुम्भकोएम के निकट श्रीचु म्थियम में उसकी विजय। यह विजय इसने परिचमी गंग नरेश पृथ्वा पति के गठवंघन से प्राप्त की थों। दूसरी घटना थी अपराजित की पोलों द्वारा पराजय। चोल राजा आदित्य प्रथम—विजयाल्य के पुत्र—ने अपराजित की पराजित किया और तौरस्पण्डलम पर अपना अधिकार कर लिया। नवीं शती के अन्त में यह घटना घटी थी। अपराजित परलव वश का अपराजित था। उसके अन्त के साथ-साथ परलव वश का भी अन्त में गया। अध

पल्लवों की संस्कृति के सम्बन्ध में अभी तक बहुत कम जानकारी

भी गोपीनाय राव का कहना है कि अपराधित नाम असल में न्यतंन का दूसरा नाम है। किन्तु यह अभी तक अच्छी तरह किन्द्र नहीं हो यकता है। यह सभी तक अच्छी तरह किन्द्र नहीं हो यकता है। यह सभी तक अच्छी तरह किन्द्र नहीं हो यकता है। यह सभी तक अच्छी तरह किन्द्र नहीं हो यकता है। यह सभी के अतिरक्ष प्रज्ञान सरहारों के अप्य वंशों के अदिरक्ष का भी अनुमान होता है। उपभवतः निष्ट वर्मन प्रश्चमञ्ज के उत्तराधिकारियों के शासन-काल में राज्य के आतारिक सवर्ष और बाख आक्रमणों के कारण अचेक इक्क इक्क हो गए में किन पर रणानिक सरहारों ने अपना अलग-अलग अधिनार स्थापित कर लिया था। ये सन सरहार अपने को रजतंत्र और स्वयन्भू मानते थे। मैद्र के उत्तर 'और उत्तर पूर्वी भाग के नोताम, वैना हम बानते हैं, अपने की पहान कहते थे। नवी और दखीं शतियों में ये उपर्युक्त भाग में राज्य करते थे। प्रितिहासिकों ने भी इन्हें नोताम प्रश्न कहते हैं। समन है, हही। प्रवार के अपना वर्षन सरहार भी भिन्न भागों पर राज्य करते रहे हों।

प्राप्त हो मकी थी। किन्तु हाल ही में जो बहुमूल्य संस्कृत की पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे और प**ल्लव-संस्कृति** हिन्दू कला सथा स्थापत्य के वैज्ञानिक अध्ययन से इम जान हैं कि कितनी सम्पन्न और उज्ज्वल सांस्कृतिक निधि पल्लव अपने पीछे छोड़ गए हैं। पल्लव संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी ये और अपने इतिहास के काफी काल तक तामिल साहित्य की **उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया था। उनकी राजधानी काँची संस्कृत के** अध्ययन का यहुत यहा केन्द्र थी। चौदहवी शती के मध्य से काँची पल्लवीं की शक्ति का प्रतीक वन गई थी। पल्लवीं के आदेश पत्र यहुधा संस्कृत या प्राकृत में जारी होते थे। तामिल भाषा को अपने श्रीभतेखों में उन्होंने बहुत बाद में स्थान देना श्रारम्भ किया था। उनके श्रमित्तेरों के प्रशस्ति-भाग में उच कोटि: की साहित्यिकता मिलती है। फॉची ईमा से पूर्व की शतियों में भी सरकत के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध थी। कदम्बन्धंत्र के सरवापक मध्य प्रमेन को वेदों के अध्ययन को पूर्ण तथा पुष्ट करने के लिए काँची जाना पड़ा था। • काँची एक बहुत बढ़ा साहित्यिक केन्द्र बन गई थी और सभी धर्मा और मतों के विदान शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ ज़मा होते थे। हुएन्सांग के श्वदाँ में वहाँ सैक्ट्रों संपराम, दस हजार प्रशेषित, दस देव-मन्दिर और क्तिने ही निर्धन्य थे।

पल्लवों के दरबार में कितने ही प्रसिद्ध पंयकार रहते थे। किरावार्जुनीय के रचित्रता भारित जिसे अब सिंह विर्पु का समकाजीन माना जाता है, और राज्य शास्त्र पर प्रामाणिक प्रन्य . 'काव्यादर्श' के प्रधोता दिहत, संभवतः राजिसह के समय में, 'ईका की सातवीं शती के अन्त में, 'हु' तो। महेन्द्र वर्मन प्रवास रवं एक अव्हा प्रथकार था। उमने मनविलास प्रहम्म ने रचना की थी। वह मथ जिमन्दर्स का संस्कृत सीरीज में प्रकाशित हो चुका है। कुदिमीयमलाई पढाड़ी की एक चट्टान पर मंगीत पर सम्भवतः उसका हो एक अपने-आव में पूर्ण निवध अकित है। कोलोकन के अनुसार इसके रचना कियो राजा ने की थी। सोगी के अधिकारी पहित करावार्य का विषय था। भास की माटकार्यक भी इसी काल को मानी जाती है और इस नाटकार्यकि के कुछ नाटक, दरवार में श्रीमनय करने के 'विष, सिता स्वस्त में परिवर्तित कर लिए गण

ये। दिविता में मुद्राराचस की संस्कृत भाषा में अनेक पारद्विविधर्या मिली हैं जिनके अन्तु मे दन्ति यमेन के नाम का रह्तोकबढ उल्लेख है। इक्ष

स्थापत्य के लेव में पन्तवों की देन अगर है। चार भिन्न शैलियों के दरान हमें इस लेव में होते हैं।

• दांखए पूर्व रे.भ् श्रीर तोट ; ए॰ झार॰ सरस्वती कृत 'धम श्रीर भारवि श्रीर दिखटन' भी देखिए (कार्टली बर्नल श्रीक माइपिक सीसारटी, भाग १३, पृष्ठ ६७०-म्म ) र्मन वारो शैलियों में सब से पहली महेन्द्र रीजी महलावी है। इस रीली

के गुपर- मन्दिर अवती सारमी के बारण अलग पहचाने जा सकत है। हनमें बाहर की श्रीर एक आंगन होता या और स्तम्मों से गुक एक आयताकार कमरा होता था। पद्धारसम्, जिल्लापत्ती, मामन्द्रर आदि गुपा मन्दिर हती यीजी के मन्दिर हैं। दुक्ती बीको मामन्द्र शैला कराजी है। इस बीलों में तोन भक्तर के मन्दिर पाए नाते हैं—एक तो गुपा मन्दिर, दूवरे एक हो गिला लयह से निर्मित, सर्व दिवत, मन्दिर (त्या, और चहान में बनाई हुई मिनिमार्च का मामखपुरम में मिलती हैं। इस बीजी के गुपा-मान्दर खूषिक अलंबारिक हो गए हैं। चहानों में उमरी दूई प्रतिमार्च और हम्ब इस बीजी हो बिरोपतार्च हो

इन दो शिलायों के बाद तीवरी का नाम रागित श्रीली है। यह शैलों ६७४ से ८०० ईसनी तक प्रचलित रही। चट्टान-काट कर भन्दिर बनने का क्ला का श्रन्त हो गया था श्रीर उतको सगह पत्यरों के मन्दिर बनाने लगे ये कभी-कभी क्रपर का भाग हैंरों का भी बनाया जाता था। मन्दिर के क्रपर केंचे

गुम्बद बनाए, जाते ये जैसा कैलाशनाय स्वामी का मान्दर है।

श्रान्तम, चौथो शेलां श्रापराधित शेलो (८००—६०० देखो) पहलातो है। यह शैलो मामल काल भी शेलों का विकासित रूप करी हा। सक्ति हो। सामित कोलों भी शैलों के बीच भी यह शैलों हैं। हो भीर का. राजाशित मीन्दर हम शैलों का उदाहरण हैं (देखिए लोगहर्स्ट हम एकलक श्राहिन्सर क्रीर रो कत पंक्ति आर्टिनसर क्रीर रो कत पंक्ति आर्टिनसर श्रीर रो कत पंक्ति आर्टिनसर श्रीर रो कत पंक्ति आर्टिनसर रो)

परलवों के उत्थान से पूर्व किलगुक्त और फ्वावुक्त की प्राचीन गुकाकों के विवा और मुख नहीं मिलता। इंटी श्रवी के अपने से धमूचे परलव राज में गुण-मिरने में मित अभिवृत्ति जामत हो गई थी। श्रव्यता की बुद्ध गुफाएँ वाकाटकों की देन है। विश्वा कु एक्तों ने को येंगों में प्रदेश पर शब्क करते हैं— याकाटकों से कि गहर तमन्य , स्पानित किया। और चट्टानें खोद कर गुफाएँ बनाने की कलां भी उन्हों से मास की। इच्छा के तट की

परलद बहुत कुराल और योग्य शासक थे। श्रभिलेखों से बदापि श्रषिक जानकारी श्राप्त नहीं होती, फिर भी उनके पहारों की राजनीति शासन की श्रमुख घाठों को हमें पदा चल जाता

है। उनकी शासन-प्रणाली पैचीदा और धर्म की नीव पर आधारित थी। परों की व्यवस्था काकी भारी थी जिसका धाःययन इस दीगहदगहली के ताम पत्रों से कर सक्ते हैं। इन ताम्रवर्त्रों में मान्वों के अधिपातयों, राजकुमारों, सेनापितयों, जिल्लाधिकारियों, चुगीधर के अपसरों, विभिन्न स्थानों से मुखियों आदि वा आदेश दिव गव है। इन आदेशों मे हमे राज्याधिकारियों की, उनके कत्तेज्ञों की, भूमि और उसके स्वामित्र की, तिषाई और पर बसूली की, मन्दिरों के विवास और उनके महत्व की मोकी मिलती है। उनका सम्पूर्ण राज्य मण्डली, बलालाडुओं और नाडुओं में विभाजित था। प्राम ननके शासन दी इकाई था और, परवर्ती चोलों के समान, माम समिति को काफी अधिकार प्राप्त होते थे। नगरों की भी अपनी समितियाँ होती थी जो नगरात्तर वह्लाती थी। अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। राजा अपनी प्रजा से अनेक प्रकार की सेवाए से सकता था, किन्तु ये सेवाएँ व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक महत्व की होती थी। घोलों की तरह परलबी ने भी सिपाई पर विशेष ध्यान दिया था। बड़े पैंगाने पर बन्होंने सिचाई की किवनी ही बोजनाएँ बनाई थी और पन्हें क्रपने काल मे कार्यान्यत विया था। 🕸

गुपाएँ कोर् वेबवाहा, कोश-ग्राम, उत्तरावहली आदि १वी शुपाए िप्छ दुर्पदको को हो इतियों है। महेन्द्र वर्गन इन स्थानों से परिचल पा और उत्तरी भी कम्मवत कियु दुर्पटन राष्ट्रमारी थी। योकेटर कृहल में अपुतार, उठने वह बता हत्यु प्रदेश से आत को थी। (देलए पहला पारीक्यान, माग १ पृष्ठ २४, इक आर. इन्हाल्यम कृत बुद्धिर सिंग्ड हा अधी एन्ट कॉस हिस्तुं रेस्य-इन्हाल्यम कृत वेदिर सिंग्ड हा अधी एन्ट

प्राम स्वरुक्त के उन्दर्भ में बिर्जुत विवरण रा टर्चियों में नहीं
सिक्ता, विज्ञ साम और नार ग्रमित्वों के करण्य में बुद्ध स्ववर्शिक ग्रम् इसे तो व विश्व कर्युक्त कर काता है जेन स्वरुक्त क्रम्य, प्राप्तकार-क्रम खादि । क्रमुम्बक्त सम्मवन साम वो वर्ष करियों ने निव्द बहुत है "
सा असा स्वरियों के लिस्स और स्वाय गरम्बी क्रमुक्त हम सिंगे के

प्रारमिक परत्व राजाओं में से कई बीद्ध थे, किन्दु बाद के राजा, श्रिव कांशत. विष्णु और शिव के पबके मत्त्र थे। श्रिमिक व्यवस्था हुएनसांग के वर्णन से पता चलता है कि उम काल में जैनों की—विशेष कर दिगंबर जैनों की— तिख्या काफी थी। यह इम देख ही चुके हैं कि स्थय महेन्द्र वर्मन

संख्या काफी थी। यह हम देस ही चुके हैं कि चय महेन्द्र वर्षन सहत जीन था, बाद ने सन्त छापर हारा दीर पमें में दादित कर लिया गया था। साधारणतया हम पक्तों के वाल को धार्मिक उत्थान का काल कह सकते हैं—एक और अप्पर और मानवन्दर के ममान शैव नयनमार ये और दूसरी और वैप्या अल्झार प्रनिहन्दी मतों को बराइ कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। इन दोनों ने जीन और बौद्ध धर्म के पनवने की गुंजायर नहीं होई थी। इस काल मे बढ़े पैमाने पर मन्दिरों का विद्या आहम हुआ काल मे बढ़े पैमाने पर मन्दिरों का विद्या आहम हुआ काल मे बढ़े पैमाने पर मन्दिरों का निर्माण भी आप्तम हुआ की सह पहले कह चुके हैं। नयनमारों और अल्वारों ने शेव और वैप्याव मत के पुनर्जागरण का जो आन्दोलन चलाया था। उसने मन्दिरों के निर्माण में बहुत मेरणा दी थी। मन्दिरों को दिए गए दानों के प्रजुर प्रमाण हमें मिलते हैं। मजनों मे याने वा मन्दिरों में विद्या रूप में प्रथम किया जाता था। प्रायः प्रयंग मन्दिरों के साथ एक नि शुक्त पाठशाला भी होनी थी। शुक्क के

सावैजनिक दान-कोप उनके पात रहता या और विकीनामें आदि पा समर्थन व पृष्टि उनके द्वारा होती थी। परमेश्वर वर्मन के कुरम बाले ताअपेशों से पता चलता है कि परमेश्वरमण्या नामक प्रान की व्यवस्था कैंके, होती थी। यह आप मान की व्यवस्था कैंके, होती थी। यह आप मान की व्यवस्था कैंके, होती थी। यह आप मान की व्यवस्था केंके होती थी। यह आप मान की व्यवस्था केंके होती थी। यह आप मान की व्यवस्था के अनेक कर्मवर्धों का उन्लेख मिलता है। इसमें दूषनामें की हामान पर लागार जाने वाले करों का उन्लेख मिलता है। प्रान्देश की मान वाले करों का उन्लेख मिलता है। प्रान्देश कीर मान की परान में दी जाने वाले वर्ख दें गुक्त होती थी। शैशारी और पेशों पर लाइन करा की वाले वर्ख दें गुक्त होती थी। शैशारी और पेशों पर लाइन लाइन लावता था

किष्काल और प्रारम्भिक चोलों के समय में शवेरी तरों पर बींच बाँचमें का को कार्य श्रारम्भ हुआ था, यह पहांबों के नाल में भी चलता रहा। उन परि-वारों मो, जिनका काम तालों भी मरम्भत आदि को देख भाल करना था, राज्य ते सहायता मिलती थी। (देखिये के० बी० एस० श्रार्य कृत ए-शेन्ट रिक्सन पृष्ठ ३३८ श्रीर बी० बॅंक्या कृत दि इरीनेशन श्रॉफ एन्शेन्ट टाइस्ब')। साय वेदों तथा डेंचे अध्ययन के लिए विधापीठ मी सम्बद्ध होते थे।क्ष

## पन्द्रहवाँ परिच्छेद

## दक्षिण भारत का इतिहास (२)

प्रारमिक चोल और पांह्य

(१)

हु द्यातुंत वे बाहुर वालें ताम्रणकों में ऐसी हो एक विषाणीठ को जलाने के लिये काम मामी के राम का उसके हैं। तरनतोधन के शामरणी में भी अमीक ब्लाम शानियों के नामी का उसकेल मिलता है जो मह, घराप्रविध कोर बाब्येयी सार्वि उपाणियों से विभुत्त हैं।

ृं स्में वां को का प्रार्थिकता उल्लेख महानारत के समापर धीर सीध्यय में दिलता है। अहति के स्वार्ध की होस्ट असिल्स में 'वीर' इंटर का प्रश्नेम भीयं शास्त्रक के शास्त्री भूक्यम के लिये हुमा है तिवसे स्थापन वहीं में। हुण्याचे में, को निर्मित्त मंत्रा निर्माण के काम में हीएय सारत में गमा या, आप के प्राप्तर जिल्ला में निष्य शिवन एक छोटे प्रदेश का तल्लेल किया है विवक्त नाम जूनिल में या। और खाने, दिख्य की और, इस प्रदेश कीर शास्त्र शंकर मांच के भीय के साम की उपने हासिम या हामिल कहा है।— सम्मवतः यह शासि कमा का संस्त्रकर था। यह सम्मव को स्वत्र है कि तब बाल में शिक्ष हाली दिसों ने कारय चील खीयहार में वह स्टाई — वहाँ यह कि उत्तर खाने देशक नाम का प्रयोग भी हुट गया हो। रह जाता कि चोलों का खरितत्व पहुत पुराना है। उनके शासन की क्रांमकता पांट्यों के आक्रमण अथवा परुतवा को विजय के कारण मंग हो गई थी।

प्रारंभिक चोल राजाओं के बीच जो अन्तर मिलना है, उसे पाटना कठिन है छ प्रारंभिक लामिल साहित्य में सपम काल के बाद इन राजाओं के केवल नाम और उनकी स्पृतियाँ-चोल भर वाको रह गई थीं। सपम साहित्य में भी परिजाल और उमके उत्तराविकारियों के बाद

लगामा ५७५ देवनो के उमेलिए के निशान् नाराशिक्षिर में चीन देव का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह देवा प्राम्प्रदेश का दिख्या माना था। ईवा की सातवीं याती के दो गण्डन क्रामिले में में नियमाननी की उनसे चहानों पर अंकिन मिले हैं, कावेरी और चीन देश भी समृद्धि का उल्लेख है। हसी काल के पुलाने भी आहरोल बाले आ थिले में भी मान ले देग और कोनेरी का उल्लेख है— wutch hav the darting carps for her tremulous oyes?

 प्रारंभिक चोलों के इतिहास की अधिकांग जानकारी हमें लामिल छाहित्य से प्राप्त होती है। कवि आहगस्यर की चाल स छन्हों को पश-रचना कलाविव्हिनरणदु में क्लुनलम के युद्ध का वर्णन हुन्ना है। यह युद्ध चील संगणन थीर चेरा कनायह-हलिस्पार है के बीच हुआ था जिसमें बनायह पराजित हुआ और बन्दी बना लिया गया था, किन्तु की के बीच में पहने से भिर होइ दिया गया। इसी घटना का उल्लेख यह । यह को एक ग्रन्य पदा-रचना विनिधात्तवहानी में भी मिलता है। ह्यां ब्लानर कृत पत्तिनपानाई में केवल करिसल के चरित्र हा वर्णन हुन्ना है जा प्रारम्भिक चोन राजात्रों में छवसे प्रविद्ध या । लीडन केदान पत्र तथा तिहरलगतु के वास वत्रों में (वगेंस कृत श्राके लपाबिकत सर्वे ऑह साउय इन्डिया, भाग ४, पृष्ट २०४-२७, और खाउथ इविद्या इन्तिक्ष्यान्त भाग ३, एड तीन, पृत्र ६८=) विजयालय यगातात्वात दिया हुना है और इथवंत का सम्बन्ध सूर्य और पीर्याय कायकों--मैसे इच्छा इ-से पंग्यित किया गया है। इन ताझ वर्षों में एक चील न्यक्रका मी उल्लेख ावलता है जिसे मरत का पुत्र था।यन किया गया है। ये उल्लेख बारपष्ट हैं और इन रामाओं के शासन काल ना उन्लेप चीकों के उन श्रामिनेलो में मुरिक्ल से ही मिलता है जो काब तक अपलब्य हो सफे है। स्थारहरी शता के पैरिया पुरायम में संगजन की पानिकता तथा पुताल सोल-जयनार भैते भारत चील सरदारों के पार्मिक करवों का उन्तेल मिलता है।

चोलों की शाफ़ के द्वास का श्रामास मिलता है। श्र ताम्रपत्रों में इन -राजाओं के श्रतुक्रम का एक-सा विवरण नहीं मिलता। फलत: उनसे इस छुळ ठीक पता नहीं लगा सक्ते कि कीन कब हुआ और उनका राज्यातुक्रम क्या था।

चोत राज्य के उत्तरी भाग पर पल्लघों ने खंधिकार कर लिया
था। वाँची पर उनका खंधिकार पहले ही,
पल्लघों के काल के सी, की सीररी राती से, कायम था। सिंह विष्णु
में के काल से, जैमा हम देख चुके हैं, पल्लचशिक का उत्तरीगर वितार शुरू हु%। खीर कावेरी
के वेसिन तक उनवा प्रभुत्य रक्षायित हो गया। कुट्टापट और कुनन्त जिला के सातवीं रानी के कुछ अधिलेखों में चील राजाओं का उल्लेख मितता है। जिन राजाओं के गामी का इन अभिलेखों में उल्लेख मितता है। जिन राजाओं का गामी का इन अभिलेखों में उल्लेख दिशा है, ये सम्भवतः पल्लाकों के खाणीन थे। इनमें और नवीं शती कम्ब्य में बसे तजोर के चीलों में क्या सम्बन्ध था, यह पात्तााग कित्र है। अध्याधी राती के मध्य के वाद से, जब दिला के चालुक्यों की राष्ट्रकुटों ने खपदस्य कर दिया था और पल्लब शिक का हास शुरू हो गया था, कुछ समय के लिये पांड्य सब से खागे

६ कि छ अलावत नं, को पेहतर कि छा वा बड़ा भाई था, एक नाग गवड़ मारी से विवाह किया था। इस विवाह से उसके एक पुत नुआ या को वालानुकम से तीन्द्रमञ्ज्ञा पा में राजा हुया। किहती के वाल में को आत्विकि कहाई और लेप हुआ। उक्त वर्षा की प्रात्तिक कहाई और लेप हुआ। उक्त वर्षा वर्षा में प्रात्ति है। यहानानुक का कहाना है कि उसने महुग पर आक्रमण किया या और इस युद्ध में परिजत कशाया।

हिनमें से एक सुन्दर नन्द से धारे में निक्द हो जुना है कि यह बही नन्द जीत या विशव उन्होंन तामिल ग्रंथ नोहेलंखुयु में मिलता है और विषके हायत्व में नहा जाता है कि उनने ओरंगम के लिए रान किया था। परवर्ती पत्तों के ग्रांचन में महत्त परी पर निमुक्त जीत परवारी पर भी उन्होंस मिलता है। एक जोल गाहराज ना भी हमके सामनाप रहलेला है। इस महाराज ना ना कुमाराझ्य या और उसने नन्दि वर्मन तुनीय के मश्ची के रूप में पाम किया था। यह माना जाता है कि जोल शक्ति, प्रवनी ममुल उगला के रूप में, वावेरी के मेरिन में, बनी रही। उरैयूर उननी राजधानी थी।

हाल में महुरा, रामनर श्रीर तिनेवझी जिलों में डालच्य बाझी श्रीमलेखों को छोड़ कर, जो श्रारीक काल के पांक्य प्रतीत होते हैं, ईसा की श्राठ शतियों तक पांड्य देश में श्रन्य कोई श्रीमलेख नहीं मिले

島188

सुदूर दिख्ण के राज्यों में पांट्यों का राज्य सब से प्राचीन राज्यों में से था। महाचार्यों में इमका उन्तेस मिलता है। मैगरथनीज (ईसा पूर्व चौथी शती) निरंचन ही इमसे परिचित था। महाचेश से एक पांड्य राजकुतारी से विवाद किया था। काव्यान (ईसा पूर्व चौथी शती) ने ज्याने मार्चित से प्रकार के स्वाप के साम प्रकार से विवाद किया था। काव्यान (ईसा पूर्व चौथी शती) ने ज्याने मार्च जीर जाशोक ने ज्याने ज्याने लोहों में पांच्य शति को से प्रकार को उन्तेस किया है। साइना और नोलंगी जीसे पांच्या शति हों में महुरा और उत्तक ज्यादार का उन्तेस किया है। यह भा ज्या समा मानत है कि रोगन साहत ज्ञारक (१४ ईस जी) ने पांड्य राजकुत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकुत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकृत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकृत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकृत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकृत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकृत का स्वापत विवाद या। इन उन्तेसों से पांड्य राजकृत की प्राचानना ज्ञासित्य सा से प्रकट हाता है।

तामिल साहित्य के अनुसार उनकी प्राचीन राजधानी तिनेवली
जिला में नाम्प्रविध के मुद्दाने पर विश्व करोक्द्रं
पांज्य की प्राचीन
राजधानी
च्यापार—विशेष हुए सह मोदी पित्र वह किसी
राजधानी
च्यापार—विशेष हुए से मोदी निकालने का—
होना था। मोतयों के च्यापार से पांद्रों की
व्यानगार खे पांद्रों की व्यापार से पांद्रों की
व्यानगार खाय होती थी। मोतिया के अविरिक्त निर्म कीर किसाम
नामक सूती करवृत का भा अच्छा व्यापार होता था। ये चीये,
स्वा के बदले, यूनान और रोम भेजी नाती थी। इस प्रकार
महुरा उनकी स्वर्ण मुद्राओं का कंद्र बन गया था। वहाँ समय
समय पर प्रोज में इस मुद्राओं के देर मिल जाते हैं। कुद्र काल

<sup>ै</sup> इशिलेए हमें प्रारंभिक पाँका समन्यों अपनी बानकारी के लिए संवर्ष काल तथा उससे बाद के साहित्य पर निर्मर करना पहता है। पलता में श्रीरं बाद के चोलों के अभिलेखों से पाँक्यों पर को प्रमंगक्य प्रकार पहता है, वर स्तान क्या है कि उससे सहावता से उनका क्षमबद क्षेत्रवरण हम नहीं लेगर कर सकते। पाँक्यों के इतिहास को पहते समर्थ नाममी वो इस कमों को हमें स्थान में रखना चाहिए।

बाद, समुद के खिसक जाने के कारण, कोरकई बन्दरगाह, का महत्व लग्न हो गया।

बाद के जामलेखों और साहित्य में पांच्य राजाओं का इतिश्रम पाल्यगासकाई नामक राजा से प्रारम्भ होता है। मंधम माल के वह सम्मवतः संघम-नरेश का पूर्वज था क्षि पांच्य राजा ये राजा—संघ रूप में—ईसा संवत् की प्रथम

दो शतियों में हुए थे।

तकीयालंगनम के युद्ध में विजय के फलस्वरूप (ईसा की दूसरी' शवी के खरन में ) नामिनकम का नेतृरव पांद्यों के हाथ में आ गया था। पन्तकों के उत्थान-काल में पांद्य अंधकार में पड़ गए थे; फिर मी, बोलों से भिन्न, अपने देश में वे पर्योग रातंत्रता का वपमोग करते-दे। ईसा की हठी रातों में कालाओं ने महुरा पर आक्रमण किया और कुछ काल तक उस पर उन ना अधिकार मना रहा। यह हाल कालाअ-मान पहलाता है, किन्तु इसकी अयि अधिक नहीं बढ़ साती महत्तानों से एक नये वश का प्रारम हुआ।

पांद्रभाशिक का चरवान नेदुमारन के काल से ग्रुस्टूका यहा वा सकता है। पहले वह जैन था, किन्तु झान सातनी शती में साम्यन्दर ने उसे शैव मह में बीजित कर तिया यो<u>ओं वा पुनल्त्यान था। परम्परात</u>ुगत ६३ श्रीय सन्तों में उसके नाम का भी उल्लेख निलता है। ‡ उसने सम्पदा ६४० से ६८० ईसवी तक्र—मध्या धीर बुद्ध पाद तक-शानन

ै संयम नरेशों में उल्लेखनीय नरेश नेहुनकेलियान प्रथम था—वाभिश प्राव्हास्य शिलपाधिवरम में बिक्का उल्लेख मिलता है। मूटा समियोग लगा वर कोवलन को मृत्युरवह देने की साधा-आनि में उसके बीवण वा स्वन्त हुआ। वत्तीयलगनम सुद्ध का विजेश नेट्र-के शामा हिटीय—विवनी वागिस बिटिटी के संयुक्त मोर्चे को पासर पा था—धीर एक सम्म नरेश विवक्त राशर में समर हुण हुराल का स्वन्तिया विवक्तस्तुवार कुष्णायला या—धंया-नरेशों में महत्वपूर्ण दवान रस्ते हैं।

† शलाओं का नर्चन पेरिया पुरायम में मिलता है कीर उन्हें बादुगुन्न यांत कहा गया है ।

्रे इसरे सम्बन्ध में एक रोचक घटना वा वर्षीन करना यहाँ स्नातातिक न होता। नेदुकारन, को कुनवाल्य कहलाता या, यहले जैन या। सुद्रतिक श्रीव हिया था। कहुनगोन छमी का पूर्वेज था। पांड्वों के उत्थान-शाल का श्रीगणेश उमी से माना जाता है। उसका काल ईसा की छठी शती का अन्त माना जाता है। इसी प्रकार सिंह विष्णु, जो मोटे रून' में, कहुनगोन का समकालीन कहा जा सकता है, महान परज्यों की वश परभ्या या प्रमुख माना जाता है। कहुनगोन ज्योर सिंह विष्णु ने वश परभ्या या प्रमुख माना जाता है। कहुनगोन ज्योर सिंह विष्णु ने दोनों—के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने कालाओं पर विजय प्राप्त की थी। ये कालाफ कौत थे, यह निश्चित रूप से अभी तक नहीं मालूम हो सका है। सम्मवतः ये युद्धप्रिय जाति के लोग ये जिन्होंने तामिल प्रदेश के राजाओं को अपरस्य कर दिया था। कुछ काल तक उनना अधिकार पाइय भूमि पर भी स्थापित रहा, किन्दु कहुनगोन ने उन्हें निकाल याहर किया श्रक्ष कहुनगोन से पूर्व की तोन शांत्यों अधकाराइत हैं ज्यार उसके जाद का तीन शांत्यों मे पाइय शांक का उत्थान हुआ। पाइय राज्य विजयालय और उसके उत्थान हो के ने वत्य में चाल शांति के उत्थान तक कायम रहा। इस काल में हम उसके पाइय-शांक के पुनकत्थान और

माझण सन्त विस्पनुनाशम्बन्दर ने उसे शैवमव में वीचित किया या। चूँकि राज्य घमें ही साधारणतया श्रांबिक महस्व मास कर लेता है, इसलिए पाट्य राज्य में बैन घमें या कामी द्वास हुआ। इस पाड्य राजा वा काल ६५० से ६८० तक था। (देखिए ये० बी० एस अव्यय कृत हिस्टास्किल स्केचेज काम एन्टेरेट दस्त, पृष्ठ १२७)

पल्लवों के ध्वंस पर, पांड्य इत्तरीत्तर विस्तार की पूर्ण होता हुआ देखते हैं।

क्दुनगोन और बसके ही धाद के दो बत्तराधिकारियों ने पांड्य राज्य की श्यिति को मजबूत बनाया। किर भार-कदुनगोन के बर्गन या नेदुबर्गन हुआ जिसका बल्तेल हम उत्तराधिनारी पहले पर चुके हैं। दिल्ला पृथी तट के पार्सों पर बसने दिजय प्राप्त भी धेरा केरल नरेरा तथा पल्लव शांक से भी बनने लोहा लिया था और कितने ही प्रदेशों को हातान करने में सफलता प्राप्त की थी। क्ष

<sup>88</sup> वहा जाता है कि यह राजा गहा है, जो हरेयाना श्रहरताहन के भाष्य के क्यों में नायक से रूप में बर्बयत है। देखिल के बीट एडट इन प्रत्येन्ट दक्तिन' पृष्ठ १२३, नीलकान्त एमझी कृत बांडवन स्मिडम, ५४५ भी देखिए।

<sup>†</sup> वेष्विकृती के दान-पण में तामिल राजाओं दारा निद् वर्मन के मुद्दानिर चा, जिसे उदय चन्द्र ने नंग दिया था, पोट्वों के टीट को या से लिखा हुआ मिलता है। देखिए युट ३६।

राअसिंह के बाद उसवा उत्तराधिकारी नेदुनजरैयन परान्तक हुआ जिससे ध्यमने शासन के तीसरे वर्ष में नेदुनजरैयन वेल्विककुदी बाला दान-पत्र जारी किया था। परान्तक— अनामलाई वाला अभिनेस भी संभवतः इभी के

परान्तक - श्रनामलाई वाला श्रभित्तेस भी संभवतः इमी के लगभग ७७० ईसवी साथ-साथ उसने जारी किया था। कदंबरी

(परुलागें) को उसने परास्त किया था। यह युद्ध कावेरी के दक्षिणा तट पर स्थिति पेत्रागदम नामक स्थान पर हुआ था। उसने सम्पूर्ण कांगू प्रदेश पर अपना प्रभुटन स्थापित कर किया था और विनद के प्रदेश (दक्षिणो प्राथनकार ) को रौंद डाला था और विजीनाम की सुदृद्द किने बन्दी को नष्ट कर दिया था। कावेरी के वैसिन पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार उसने दीर्च काल तक शासन का उम्मोग किया।

ने दुन बरैयन के काल के याद पांड्या वो पल्लां हाथ से दिख्ण की मारत सत्ता छानने का सुनहरा खामर प्राप्त हुआ। लेकिन आग्नरिक कलह ने उन्हें इस खामर से लाम नहीं उठात दिया। गोन राजे— राजिसह हिनीय, यरागुल महाराज थोर औमर आहरि होती हो अधिक अधिक से काल के मिले हैं, उनमें इन तीन राजाभी में से पहले के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूमरे के सम्बन्ध में पता चलता है कि वह सहाम् दीव मक्त था और उनने पल्लावों के राज्य पर खाक्रमण किया था। सत माणिकारसागर उसी के काल में हुआ या। राजामानूर के ताज्य राजा के खान्य मान सहायरा से भी हिला थी। शिलामानूर के ताज्य के खानुवार—महायरा से भी हिला थी। हिला खार होती है— उसने सिहल पर सफलता पुक्त खानमण किया था। खेर देख, के गान, पल्लाच तथा धन्य राजाओं के समहित मोर्च के सा गान की थी।

स्क्रे वेल्विस्तुरी के शान पत्र का ब्राज्ञापति उपका उत्तर मंत्री मारगरी या मधुर कि वा मधुर के निकट अनमलाई की पहाड़ी पर विष्णु का एक मिन्दर नगवाप या। वह नैयकुल से था और सम्मवतः इसी गाम वा वैद्युव सेत भा—ची० वेंक्या ने यह मत प्रकट किया है। (देखिए टी० ए० गोपी नाप सब कृत ' औ वैद्युवाल ' पृष्ठ रास्त्र ।

थी। क्ष चसने बुद्धिमानी और गंभीरता के साथ शासन किया और अपने से पूर्व परलव राजाओं द्वारा जारी किए गए दान-कार्यों की स्वीकार किया और उन्हें पूर्वेयत चलने दिया। खगर कोंगू देसराज-काल की बात सप्त है तो मानना चाहिए कि उसने कींगू देश पर विजय प्राप्त की थी।

श्रादित्य के बाद उसका पुत्र परान्तक राहा पर येठा। उसने पराकेसरी वर्मम् का विकट्ट धारण किया था। परान्तक ईमा संवत् ६०० से ६४० तक उसने सामन किया। चेरा राजा से उसकी मित्रता थी। वाणों क्रीर वेहुम्बों को उमने खपने ब्राह्म के प्रदेश के उसने परास्त के प्रदेश के उसने परास्त किया। विस्त क्राम्य क्षान्य ब्राह्म पराह्म किया था। उसके खनिस ख्रमियान सिहल के विकट्ट हुआ था। उसके सेनापित सेन्यिमान सीलियागरैयन ने शितपुत्ती नामक किसी राजा की परात्त किया था और नेहोर को नप्त पर दिया था। उसके सेनुस्त किया था और नेहोर को नप्त कर दिया था। उसके महुराईकोन्दन ( महुरान्विता), और समास-राध्य, पण्डित-वस्तक की उपाधियाँ धारण की थी। विकट्तनाहु ताम्रपत्ते के अनुनार उसने सोने की धारा मामा का चिदानमरम् में, निर्माण किया था और इस प्रकार उमने कुबेर को भी नात कर दिया था।

परान्तक के कई धुत्र थे जिन में तीन ने एक दूसरे के बाद रास्ति किया। यह हम पहते हां कह चुके हैं कि परान्तक और राजराजा के बीच राजा कर से पहा चुत्र राजादिय, राष्ट्रकट के रामक चेत्र में मारा गया था—इस कार दिख्छी राकि के निरन्तर गुत्र दी परलय की परम्पा हो ससते

भी कारी रक्सा।

परान्तक श्रीर राजराजा के श्राभिषेक के बीच के चोल राजाओं का इतिहास श्राभी तक श्रुच्छी तरह झात नहीं हो सना है। राजादित्य का युद्ध में ६४६ ईसवी से पहले हो श्रुन्त हो गया था। इस युद्ध के कलायरूप तोन्द्रमण्डलम पर कुळ काल के लिए सम्भवतः राष्ट्रहुटों का श्राभकार स्थारित हो गया था। गन्दराहित्य श्रीर राष्ट्रहुटों का श्राभकार स्थारित हो गया था। गन्दराहित्य श्रीर श्रीलय—परान्तक के दूसरे श्रीर तीसरे पुत्रों—ने मी थोड़े-योड़े वर्षों तक राज्य किया। किर श्रीलय का पुत्र सुन्दर चोल गही पर बैठा। वह बहुत ही न्यायिश्य था श्रीर उनके चारे में कहा जाल था कि दूसरे गतु ने ( उसके रूप में ) जन्म लिया है। वांड्यों श्रीर सिंहत से उसने युद्ध किया था।

सुन्दर चोत का यहा पुत्र आदित्य करिकाल था। वह उसका उत्तराधिकारी हुआ और उसने ६८० ई० तक शासन किया। आदित्य के छोटे भाई राजराजा ने गन्दरादित्य के एक पुत्र, उत्तम चोल के पद्म जे अपने अधिकार को छोड़ दिया और ६८४ ईसनो में उत्तम चोल की स्त्यु के नाद, वह गदी पर वैठा। राअपरिचार में आन्तरिक कलह या फूट से बचाने के लिए उमने ऐसा किया था, क्यों कि उसका विचार था कि यदि फूट ने राज्य में पर कर लिया जो सर्वनारा के सिवा और कह हिया में स्वां के उसका विचार था कि यदि फूट ने राज्य में पर कर लिया जो सर्वनारा के सिवा और कुछ हाथ न आएगा।

६८४ में राजराजा महान् सिहासन पर वैठा। राजमहत्त के सभी पद्यश्रों का श्वन्त कर उसने श्रपनी महान् विजयों

राजराजा महान् की तैयारी आरंभ कर दी। एक योद्धा-राजनीतिह्य के सभी गुण उसमें मौजूद थे। अपने विजयी

कं समा गुण उसम मानुद्धा अपन विजया जीवन के फलस्वरूप उसका एकच्छेत्र प्रमुख्य आज की सन्पूर्ण महास प्रेडेसीन्सी स्त्रीर मेसूर तथा मिहल के अधिकांश माग पर स्थापित हो गया था।

सम से पहले उसने चेरा-राज्य के विकक्ष युद्ध किया और उनके समुद्रों के हे को कन्दलू में नष्ट कर दिया। पांड्वों को उसने न कैयल पर्राज्य किया, वरम् उनके राजा को यन्दी भी बना तिया। १६६ १६ वे पहले उसने पूर्वी चालुक्यों द्वारा शासिन वेंगी पर और गतों द्वारा शासिन वेंगी लग्द और गतों द्वारा शासिन वेंगी लग्द और पर्वेश पर अविवार कर लिया। लगभग इसी काल में उसने अपने विजित प्रदेशों में कोलाम ( प्रायनवेर ) और किलाम ( उद्दोश ) भी सम्मितित कर लिया। १०९४ ईमवी के लगमग राजर जा ने अपनी कन्या कुन्दबाई

का विवाह पूर्वी चालुक्य विमनाहित्य के साथ कर दिया। विमला-दिर्देय बरावर उसका अनुगामी बना रहा और उत्तरी शांक, कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों के—जिन्होंने १७३ ईसवी में राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था—विरुद्ध युद्ध में राजराज्य का साथ दिया। चालुक्य नरेश सत्याश्रय को भी राज-राजा ने, अपने शासन के रह वें युप में, निश्चित एत से पराजित किया। इस युद्ध के फलस्वस्य उसने "वारह हजार प्राचीन समुद्री होयों" पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यह हीप संभवतः लक्काशिव और मलदीव थे। १९४

राजराजा बहुत बड़ा निर्माता था। तंजोर में राजराजेरवर फा शानदार मन्दर है, वह छमी ने चनवाया था। उसकी महानता इस मन्दिर की दीवारों पर उमकी विजयों फा

जसकी महानता इस मन्दिर की दीवारी पर उनकी विजयों का का वर्षोन श्रांकित है। वह स्वयं शैव सत्तका अञ्चयायी या चौर टूमरे मठों तथा सम्प्रदायों के प्रति वह उदारता

अनुयारी था जीर दूनरे महों तथा सम्प्रदायों के प्रति वह उदारता के साथ व्यवहार करना था। उसके पाल में बौदों जीर जैनों को किसी प्रकार के दमन का शिकार नहीं होना पड़ा। रीनों के समात उन्हें भा सब सुविधार प्रति थीं। सन वार्तों सबे देखते हुए यह स्वीनार करना पढ़ेगा कि चोल राजाओं में राजराना मय से महान् या। शासन के अनितम काल में

साय वातों को देसते हुए यह स्थीनार करना पहेगा कि चील राजाओं में राजराजा भय से महान् था। शासन के श्रानिम काल में सैनिक श्रीश्वानों से छुट्टी वाकर यह श्रपना शाधिक समय शासन-क्यक्या संक्यी कार्यों में ही लगाता था। वहें बड़े मन्दिरों के निर्माण में श्रीर विभिन्न प्रकार के दान-श्राद्धि के हार्यों में बह् विशोप रूप से दत्तवित्त रहता था। कर-प्रणाली की जाँच श्रीर

धन्दोवस्त को ठीक करने का भी वह यथासंभव प्रयत्न करता था।क्ष

राजेन्द्र इयपने महान् पिता का सुयोग्य पुत्र था। अपने पिता के बाद (१०१२ ई० में ) वह गद्दी पर चैठा। अपने

राजेन्द्र गगईकोंड पिता के अधूरे कार्यों को उसने पूरी लगन और भक्ति के साथ पूरा किया। अपने शासन के छठे वर्ष से पूर्व ही उसने रायचूर दोशाया, बनवासी तथा दूसरे प्रदेशों को जीत लिया था। सिंहल और टेरल उससे भय खाते थे। पश्चिमी

चालुक्यों के राजा को भी उसने पराजित किया था। ख्रापे शामन के चारहुवे वर्ष में उसने ख्रापेन सेनागति को गंगा के तटवर्ती प्रदेशों पर धादा करने के लिए भेजा और वगाल के महीपाल को पराजित किया। इस विजय के बाद, वापिस लीटते समय, उस सेनागति ने विहार को भी जीत लिया। हं उत्तर भारतीय प्रदेशों की इस विजय का

" दक्षिण के अधिकाछ मिन्दिरों का निर्माण तंत्रीर मन्दिर के मॉडल पर ही हुआ है। इसका निर्माण, अन्त तक, सुद्रगट राजनी योजना के अनुसार हुआ था। इस मन्दिर के अभिनेलों से सकालीन धार्मिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकार पहला है। बहुव ही सुन्वस्थित और समुनित दल से इस पन्दिर की सहायता के लिए प्रता दिये गए ये और इसने व्यवस्था के लिए प्रता से सहायता के लिए जिए में के प्रता हुन निद्धानत निर्धारित किए गए थे। इन निद्धानतों से राज की व्यवस्था देस सा अच्छा परियय मिलता है। साउप हन्दिया इन्दिर्धान, गाँचवाँ दराइ, भाग हो, को बी॰ वेंक्या लिखत भूभिका, पुष्ट १-४१ देखिए।

ं उतके शासन में तीवरे वर्ष वा एक श्राम्लेख—गण्यमः प्रारम्भिक इ वर्षों तक उठने श्रमंत्र विभा ने साथ, ग्रह्मोगी गामा में रूप में, ग्राप्तन किया मा—चासतम में उपमे पिता की शानन श्रद्धाना की हो एक वही मालूम होता है। अपने श्राप्तन के इ वर्ष में भीतर ही उपने इर्तेषु रावनाहू पर ( दावटर फ्लोट में अनुवार वह रावन्यू रोशावा वा प्रदेश ही ठक्षा है) विभय प्राप्त कर ली थी। यनवाधी, कोल्लिप्साइ, महाइक्याम (सम्भयन, मान्यनेन मा माललेत) ख्रादि को भी उठने इनी गल में बत लिया था। इनके घाट उछने भिदल और पेरल पर प्रिय प्राप्त को। उत्तरे श्राप्त को शाट वे वर्ष में श्राप्त को से परित्त में निवत मारेशों में गण्यमित्त हो। वर्ष में रूप प्राप्त के श्राप्त को सामलेकों में प्रियन प्रदेशों में गण्यमित्त हो से पर्यं पर प्राप्त के आप से परित्त में परित्त में उत्तरे प्रदेश में अपनित्त में परित्त में विश्वन में उत्तरे प्रदेश में प्रमाण करिए को प्राप्त के श्री में स्वाप्त के श्री स्वाप्त के श्री स्वाप्त के श्री स्वाप्त को से स्वाप्त के श्री से ताल के श्री साव की भीत लिया

वारतिक डहेरय सम्भवतः विका को पूरी तरह परास्त करना था, क्योंकि पैसा किये विना राजेन्द्र समुद्र पार के प्रदेशों की विजय की अपनी योजना को कार्यान्यित नहीं कर सकता था। इन विजयों ने राजेन्द्र की गंगईकोंड की उपांच को सार्यक कर दिया था। उसने

या। तरहवें वर्ष के एक श्रमिलेख में (बंगलोर जिला के चेना पाटन वाला ग्रमिलेल नं० =४) उसरी सबुद्र-पार की विजयों का वर्णन दिया हुन्ना है। ग्रवने प्रारंभिक ग्राममणों के फलस्वरूप राजेन्द्र ने दक्तिण और नालक्यों के सीमावर्ती प्रदेश में अपनी स्थिति को मुश्कित कर लिया था। उसके बाद, डाक्टर एस० के० द्यापंगर के क्यनानुसार ( देखिए वर्नल खाफ हिस्ट्री, भाग दो, लएड ३, पृष्ठ ३२०-२४६) श्रोडुा विशाय, बोशलाईनाट, दिल्ली राघा (दिल्ली पश्चिम बंगाल ) कं राणासुर श्रीर दण्डमुकि के धर्मपाल (बिहार) हो महीवाल के ऋषीन एक प्रान्तवति था, और बंगाल के वाल राभा को जीता। श्री श्रार॰ डी॰ बनर्जी ने श्रपनी पुस्तक 'पाल्ड श्राप बंगाल' में लिया है कि वर्धी इंगाल में राधा के प्रदेश की पार करते समय राजेन्द्र ने महीताल को परास्त किया था। लेकिन बारगुर इस विजय के महीवाल ने उसे नंगा-को पार पर उत्तरी बंगाल में प्रवेश नहीं बरने दिया। उस श्राक्रमण के स्मृति-चिन्द्र स्वरूप यहाँ मुख लोग स्थापी रूप से बस गए और उन्होंने बगाल तथा मिथिला के राज्य पर श्राधिकार कर लिया-याल शासन के श्रान्तिम दिनों में स्थापित सेन ग्रीर कर्णाट यंश इसी श्राममण की देन हैं। शकटर एस० पें प्रायमर इस बात की नहीं मानते । उसका कहना है कि स्वयं राजिन्द्र में अपने सेनापति को यह आदेश दिया था कि वह गंगा से आगे न की। एक बाय भरा के श्रमुगार ( बर्नेल क्रॉक ब्रोरियन्टल रिसर्च; माग ७, रायह रे, १६३३ ) राजेन्द्र में इन श्रीभयान का उद्देश्य उत्तरी मारत को दिन्तिष्ठय के विचा कीर ग्रुष्ट न था। यह बल्तर राज्य के खब पार गहा तक में प्रदेश की, मध्य प्रान्त के पुछ भाग, पश्चिमी चंगाल श्रीर विशार को भी भीतना चाहता था। इस विजय के लिए उसने वेंगी राज्य को धारते आहामणी का साधार बनाया था।

जिरुस्ताह ने यह तासाब (नाबर १,१६) में सनिश्कीक पूर्व यह प्रश्नि मिलती हैं ( शासा दिन्यन हिनयमत, भाग है, पूछ ४६५ ) तिशमें बहा मरा है कि छोटिशाणी थीश नेनावत ने गला के बाती को स्वरी स्थानों के सरा यह बहुँबा दिया था। नगनता के बास्य उनने गेतदेशी को स्वाध्य बारा यह बहुँबा दिया था। नगनता के बास्य उनने गेतदेशी को स्वाध्य दूसा। श्रवनी एक नजी राजधानी का भी निर्माण किया जिसका नाम उनने गंगईकोंड चीलपुरम् रक्या ।

राजेन्द्र के उत्तरी अभियान का उद्देश्य सम्भवतः उडीसा को पूर्णेहर से अपने कडते में करना था, क्योंकि समुडी अभियान कांत्रत ही एक ऐमा राज्य या जो मसुद्री दिविज्ञय

के चेत्र में उसका प्रतिद्वाद्धी हो सकता था। जिस समय राजेन्द्र की सेना उत्तर में ज्यस्त थी, उस समय इसका समुद्री बेड़ा भी कियाशील था। राजेन्द्र की जिस कराराम विजय का उल्लेख मिलता है, वह वास्तव में सुमाना के राजा थी जिज्य पर उमका खाक्रमण था। श्री विजय उन दिनों यहुत क्रिक्शाली राजा था। चीतः अभिलेख से भी कितने ही क्दाराम-राजाओं और स्थानों का पता चलता है—जैसे निकोशर महान्, टारोपा, मलावा खादि। ग्यारहवीं शनी के चीनी साहित्य से भी चीलों के उस विजय-विस्तार भी पुट्ट होती हैं।

राजेन्द्र ने मुहिकोण्डन की उपाधि धारण की थी। यह इस लिए कि उसने पांट्य और सिंहल की राज-मिण्यों को प्राप्त कर लिया था। अपने शामन के उन्नीसयें वर्ष के प्रश्नात उसने युद्ध केन से अपना हाथ पोच लिया और अपनी शामन न्यवस्था को पूर्ण करने की और प्यान देना आरम किया। अपनी राजपानी को सुन्दर नाने तथा रिग्रा कार हान का प्रचार करने के लिए वह प्रयन्तशील हुआ। तजीर के माँडल पर उसने एक चहुन चड़े मिन्दर का निर्माण किया। एक राजमहल और मील बनाने का भी उसने काम ज्यारम किया। एक राजमहल और मील बनाने का भी उसने काम ज्यारम किया। ये सब या तो नष्ट हो गए हैं या राइहरों के रूप में उनके अपनेय आज भी देखे जा सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि उमने काँची में कुछ मांकण परिवारों को बसाया था। उसका अन्तिम काँची में कुछ मांकण परिवारों को बसाया था। उसका अन्तिम काँची से तर शासन किया पर

<sup>•</sup> स्राय लेलक कलमत्ती 'योनी मथ 'विश्वोतुकुता' में थी विजय के राज्य में शक्ति का कर्योन मिलता है। मलावा मायदीप में जोलों के श्राधियत का बुलोत्तुन के शायत-काल में श्राव हो गया। यक योनी मय के स्तुतार राजेन्द्र ने १०१६ हंठती में योन में अपना राजवूत मेजा मा 1 यह राजवूत, निरुषय हो, शबुदी मार्ग से गया होगा!

राजेन्द्र के बाद राजाधिराज जनगोंड चोज गद्दी पर बैठा। चालुक्यों से संघर्ष करने के कारण वह अधिक राजाधिराज और प्रसिद्ध हुआ। वीपम के युद्ध में (१०४३-४४) चालुक्यों से संघर्ष वह मारा गया। इसके पश्चात् उसका माई राजेन्द्र देव १०६२ में गही पर चैठा। राजेन्द्र ने चोल-राज्य की प्रतिष्ठा के स्थापित कर सिंहल पर फिर से विजय प्राप्त की। कोलापुरम में उसका वनवाया हुआ एक विजय-स्तम्म स्थापित हैं। उसकी धन्या महुरान्तकी का विवाह पूर्वी चालुक्यों के राजा / राजेन्द्र (राजराजा महाम की कन्या का पीत्र और गाँगईकोंड चील की पन्या या पुत्र ) के साथ हुआ था। आगे चल कर वही चील सिदासन का उत्तराधिकारी हुआ। उसने कुलोत्तुंग का विकट धारण विया था। इसके बाद राजा महेन्द्र ने खल्प काल तक शासन किया। फिर बीर राजेन्द्र गदी पर बैठा। बीर राजेन्द्र के शासन की सब से बड़ी सफलता यह है कि इसने, तुंगभद्रा के तट पर, चालुक्यों से मकलतापूर्वक युद्ध किया था। जैमा हम पहले बता चुके हैं, चालुक्य राजा मामेश्वर खदयम्झ की खुटल सगम के निश्ट परास्त होना पदा । इम पराजय से जमवा हृदय हुट गया था। विश्वयालय राजवंश का इस प्रकार अन्त हो गया और पूर्वी चालुक्यों का राजा कुलोत्तुंग गदी पर यठा । अपनी माता-जो गगरंबींड चील की कन्या थी-की क्रोर से उमने स्डिमनपर अपना अधिकार प्रगट किया। उसे अपने नई प्रतिद्वृत्तियों से युद्ध परना पड़ा। उन्हें उसने युद्ध में पराजित विषा, और ऋधिराजेन्द्र को मीत के पाट उतार दिया। इसके बाद

कुरिन्तुंग एक महान शासक था। सब में बहते क्योन मालाव्य के विभान आगों में शासिक स्थापन ना कार्य पूरा मुलागुन था किया। इसके याद प्रवास मालावे की रोजी गोध्य रामन भूमि ना नये मिरे से, विग्रह करा में, प्रश्लेष यहा किया। किया। किया में पर पूरी तरह में अपने यहा में ब्यान किया। किया के किया हम इन्हा की पूर्ति के लिए ही बार किया पा और अपनी इस इन्हा की पूर्ति के लिए ही बार किया पा किया कार्यक्ष कार्यक्ष हमा विश्व की स्थान कार्यक्ष कार्यक्स कार्यक्ष क

उमते, जून, १०७० में, चोल कौर पूर्वी चालुक्यों में मित्रना स्थापित की। इस प्रकार यह पूर्वी चालुक्य गाता के रूप में, १०६३ में, गही

पर चेहर और शामन करता रहा ।

वंगी तक वढ़ आया था, यहिण्कत करना था। दूसरे आक्रमण् (१९१२) का नेतृस्व उनके सेनायित करुणाकर तोन्दर्यन ने किया। तामिल प्रंथ कर्तिगार्नुपर्णि में इस आक्रमण् का मिस्तर वर्णन मिलता है। इस प्रंथ की रचना राजकित जयगोंडन ने की थी। जयगोंडन सम्मवतः जैन था। कि शिक्तगाला होते हुए मी कुनोतुना चोलों के समुद्र पार के प्रदेशों पर अपना अधिकार सुरित्त नहीं रस सका और १९१६ वा १९२० ईसवी से पूर्व के प्रदेश उनके हाथ से निकल गयः। विराणु वर्मन के नेतृस्य में मैस्ट्र के होयनाल भी उत्तरी-त्तर सशक्त होते जा रहे थे। देसते देखते वे इनने शिक्तगालों हो गए कि उन्होंने गया पाड़ी पर आक्रमण् पर तालखंड पर अधिकार कर लिया। कुनोत्तुंग की १९१८ में स्तुयु हो गई।

कुलोचुंग की ख्यांति इस लिए अधिक हुई कि वह एक ऐमा नोल या जिसने सभी याथाओं और कोंटों की उत्याह साहित्यिक प्रगति फेंका था। अतीत के महाम्राज्ञों की पिंक में यह जा बेटा था। उसके शासन काल में धर्म और साहित्य ने अच्छां प्रगति की। सुगसिद्ध वेंच्यव सुनारक रामा-सुज उसके काल में ही हुआ था, यशपि उसे कुलोचुंग के दमन से यचने के लिए हीयसालों की श्राण लेना पड़ी थी। केलिगाचुर्गिंग के रचिता जयगेंडन का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं संगवतः अदियार कुनालर, शिलापिकरम का भाष्यकार, भी इसी काल में हुआ था। पेरियापुराल्यम का रचिता सेक्टिकलर भी इसी

क मिला पर पहले आक्रमण का उल्लेख तिश्विदाहमहरूर के लेल में, जो उनके शावन के इद वें वर्ष में आहित हुआ था, मिलना है। दूनरे आक्रमण का उल्लेख उनके शावन के इर वें और ४५ वें वर्ष में आहित आत्मिल का उल्लेख उनके शावन के इर वें और ४५ वें वर्ष में आहित आत्मिल का प्राचिप्य पहले से ही था, जीन ताता है। राजराजा, कुनोत्ता के र०००५ से ताम्बनी पे पता चलता है। राजराजा, कुनोत्ता ना स्व से बहा पुत्र और वेंगी का वाहस्याय था। दूनरा आक्रमण अनन्त कर्मन चीद गाँग-जो मिला का पूर्वी गा राजा था और जिसने विज्ञाणहम के साम्बनी में अपनी मशरिन में चीवित किया है कि उसने उस्कल के लिखत क्या स्व के और वेंगी क्या के विकद्म की किर से जरर उठाया—के विकद्म किया गया था।

<sup>🕇</sup> देखिए डाक्टर एस० के० श्रायंगर कृत एन्द्रोन्ट इधिडमा, पृष्ठ १५०।

काल की देन था। व्ययने इस मंथ में उसने शीय संतों की वार्ता तिस्त्री है।

कुत्तोत्तुंत की सृत्यु के साथ घोलों का हास आरम्भ हो गया। साम्राज्य के भीतर जो हास के चिन्ह प्रगट होने चोलों के हास का लगे, उन्हें रोकने में उसके उत्तराधिकारी सफल प्ररम्भ न हो सके। सीमायदी प्रदेश में अनेक प्रविद्वन्दी,

ख्यता प्रमुख स्थापित करने के लिए, उठ राहे हुए थे। कुलोन्ति का उत्तराविकारी उसका चीया पुत्र विकास—हुड्या। इसने खरलंक और स्थान समुद्र की उनापि धारण की थी ज्ञानने पिता के सामन के परवर्ती काल में वह वेंगी का बाइसराय था। उसने ज्याने पिता की परवर्रा का निर्माह किया। उसके उरवार की शीभा वही चढ़ी थी। बहस बेंग का सब से अस्तिम राजा, जिसे उल्लेखनीय कहा जा सकता है, राजराजा तृतीय था। यह लगभग १२१६ ४० में हुआ था। उसके शामन-काल में शिक्षशाली पांड्य राजा मार वर्गन सुन्दर पांड्य प्रथम ने वर्षेयुर और तंजोर पर आक्रमण कर उन्हें ममसाल कर दिया था। नेजोर का तेलुगु सरदार मी गाँची तक यह आधा था। चील इस बाक्रमणों को रोकने और उनमें लोड़ा जोने में समर्थ न हो तक ।

<sup>•</sup> किलगानुं शंख उने हो धर्मारत की गई थी। इसमें बहलाकर तोन्दई-मान और किलम दोनों की महानता और साहस का वर्णन हुआ है। वह वैल्यून था उसके शासन-काल में सन्त रामानुज दीचे काल तक कलायतमी का कोरन थिताने के बारना-काल देश में लीट आये थे। महान् कविकासर ने अपनी शामायण में समयता इसे ही 'स्वागम विभोटन' कहा है। (माहसी पदला, बुद्ध काहम्—द)

<sup>ा</sup> नये मन्दिरों के निर्माण और पुराने मन्दिरों को नथा रूप देने में उसने बहुन उपित प्राप्त थी। चिटावरम के मुलमान्त्र मन्दिर को उसी ने वनवाय था। काँची के प्रचारेयर और तिवरवनम के मन्दिर भी उसी ने वनवाये था। काँची के प्रचारेयर और तिवरवनम के मन्दिर भी उसी ने वनवाये थे। तबोर जिल्ला के शैन मन्दिरों के सक्त में को क्याएँ प्रचलित हैं ने भी उसी से सम्बर्ध राजी हैं। पुराने श्रामिलों के विशेषकों का बहुना है कि श्राप्ताव्य के वन्ते के वह होने हिंद से देखता था। उसके श्राप्तन-काल में हो जैन से वह से वह होने हिंद से देखता था। उसके श्राप्तन-काल में हो जैन से वह भी नहीं ने ने नामूल नामक तामिल का व्यावरण सम्बर्धी मंग तिला था।

विक्रम का पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय फिर सिहासन पर चैठा। उसने लगभग चीदह वर्ष तक शासन किया। तामिल यह-युद श्रीर 'साहित्य में उसे कुमार कुलोत्तुंग के रूप में पांड्यों का संबोधित किया गया है। राजकिय श्रोताक्तुश्य ने, जो उसका शिक्तक भी था, श्रपनी कृतियों में उसका शुक्तान किया है। राजराजा द्वितीय श्रीर

राजाधिराज द्वितीय के शासन-काल में गृह-युद्ध उठ खड़ा हुआ। इस युद्ध में चोल श्रीर सिंहल यासी लित थे। पाँड्य राजा पर घोलों का आधिपत्य इस युद्ध के कार्या बहुत कुछ कमजोर पड़ गया। कुत्ती त्तुंग तृतीय (११७८-१२१६) ने सिंहत युद्ध में प्रमुख भाग जिया श्रीर गदुरातथा मिंहल के विजेताके रूप में वह प्रमिद्ध हुआ, लेकिन उसे पांडयों के प्रवल शिरोध का सम्मनः कैरना पड़ा और केरल के राजा तथा नेहोर के सरदार को जो उसके राज्य में काफी दूर तक वद आये थे. मार भगाने में काफी शक्ति लगानी पड़ी। मार वर्मन सुन्दर पांड्य, विदान्त्ररम के मन्दिर के मित्ति लेख में विजेता नायक के रूप में है। इनके सिया उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। सैन्द्रमंगलम के निद्राहा सरदार कोप्यरुनजित ने अने क बड़ी बड़ी उपाधियाँ पारण कर ली थीं और कहा जाता है कि, कुछ काल के लिए चील राजाको बन्दी भी बनालिया था। होयसाल नरेश नरमिंह द्विनीय (१२२०-३४ ईसवी) ने इस्तत्त्वेर किया और चोत्त राजा की मुक्त करा के, कुत्र काल के बिए ही सही, राज्य की रहा करने में सक्त बता बात की। नरसिंह का उत्तराधिकारी से।मेरवर होयसाल हुया। उसने १२३३ से १२४४ तक शासन किया। उसने भी चीलों के मामले में इस्त्रीप हिया और कन्नानूर में न्यपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। कन्नानूर श्री रंगम के उत्तर में स्थित था। पांड्यों की बढ़ती हुई शक्ति खोर सेन्दमंगलम के सरदार से गठयंघन को रोकने के लिए ही संभवतः नरसिंह ने कन्नानूर पर श्रधिकार किया था।

चोतों की मुभीवतों का इतने पर हो धन्त नहीं हुआ। सब से यहां सुभीवन यह आहं कि राजराजा नृतीय और सावान्त्र का हाम उनके उत्तराधिकारी राजेन्द्र कृतीय के बीच गृह-युद्ध शुरू हो गया। इस गृह-युद्ध में कोप्यकार्विय जैसे मामन्ती सरदार और पांह्य तथा होयसाल जैसी-बाहरी शक्तियाँ

श्रीर सुदूरस्थित वारगल के नाकातिय भी सन्मिलित थे। नावेरी के तट पर होयसालों ने स्थायी रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया; नेह्मोर के सरदारों ने जो तेलुगु चोद कहलाते थे श्रीर जो अपने को करिकाल का वशज बताते थे—काँची पर अपना श्राममण जारी रखा श्रीर उस पर बहुया श्रपना श्रधिकार स्थापित परने में भी सफलता प्राप्त की , राम्भुरगयण सरदारों ने पालर के प्रदेश पर श्रिथिकार कर लिया और विर्धिपुरम तथा काँची को क्रमश अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगे, राजा गणपति (लगभग १२६१ ईसवी) ये नेतृत्व में क कातियों ने श्रीर गनी रुद्रमा (१२६० ६१ ईसवी) ने दक्षिण की श्रीर श्रपने राज्य की मीमाओं (१९६०) इरोजी ने पारिका का जीति जो हिनके सिया पाइया नरेश मार वर्षन भुन्दर पाइया प्रवम (१२१६ ३६) श्रीर उसके पुत्र भुन्दर द्वितीय (१२३८ ४४) और उसके बाद के राजा जात वर्षन सुन्दर पाइय (लगभग १२४१ ७४) ने चोल प्रदेश के श्रीयकाश भागों प्र अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इनमें से अस्तिम जात वर्मन सुन्दर पाइव ने. कहा जाता है कि चीजों को छपने आधीन कर जिया और उन्हें नजराना देने के लिए वाध्य किया, सेन्मलम के सरदार को पदन्युत कर उसने काँगी पर अधिकार किया और अपकार जोत को, कृष्या के प्रदेश तक से, निकाल पाइर किया। इस प्रकार जोत साम्राज्य, राजेन्द्र हनीय के शामन से पहले ही यडित होगया और उसके विभिन्न भागों पर पाड्यों तथा अन्य स्थानिक सरदारों ने श्रधिकार कर लिया।

चोलों के राज्य पर पाइयों का अधिकार हो गया और उन्होंने इसकी सोमाओं का उत्तरी पैत्रार तक विस्तार पांड्यों का कर दिखा। पाइयों के मिया होगसालों, काशतियों अध्युत्थान चौर वाहवों ने भी कुद्ध भागों पर अधिकार कर लिया या। डाक्टर एम० कृष्णास्वाभी जायगर ने ठीव ही कहा है" "महान् चालां ने जिस साम्राज्य वा निर्माण

ठींव ही कहा है" "महाच चार्ला ने जिम साझाउय वा तिमाँख किया था और जिसके निर्माण में उन्होंने इतना श्राविक श्रम तथा बुद्धि का प्रयोग किया था, इतनी युरी तरह से उनका श्रन्त हो नया। यह एक राजा की या दो राजाओं की श्रसावधानी और श्रसमर्वता

<sup>&</sup>quot;देखिए एसः के आपगर मृत 'साउम इण्डिया एन्ड इर मुसलमान इन्वेडर्स, पुण्ड ४०।

फे कारण हुआ। पे साधन-सम्पन्न होते हुए भी, फुद्र न कर सके। वे न.तो खुद योग्य थे, न दूसरों की योग्यता का ही उपयोग कर सके.....।" जो भी हो इस राज्य के संस्थापकों के सम्बन्ध में यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा श्रीर शिक्त का योग्यता और युद्धिमानी के साथ प्रयोग किया, —यरन कहें कि उन्होंने जो कुछ और जितना किया, उससे अधिक नहीं किया जा मकता था।"

शासन व्यवस्था का संचालन निम्नलिशित समितियाँ करती

सार्वजनिक समितियाँ

- -(१) नाइ-समिति—नट्टार—यह समिति समूचे जिले से सम्बन्ध रप्तने वाले प्रश्नों श्रीर वार्यों की बोजना बनाने के लिए बैठती थी। वैसे इस कार्ये के लिए नॉर्वों की भी श्रापनी समितिवाँ होती थीं। उनके न होने पर उतका कार्य भी यही समिति करती थीं।
  - (२) नागरट्टार—इस समिति के सदस्य व्यापारिक गामलों की देख-भाल करते थे।
  - (२) माम-समिति—इरार—यह गाँव के निवामियों की साधारण सभा होती थी।
  - (४) प्राम की एक और सभा वा महा सभा होती थी जिसके सभी

सदस्य बाह्मण होते थे। यह सभा ब्रह्मदेश के प्रामों की विशेषता थी। ब्रह्मदेश के सभी मानों के नामों के अन्त में चतुर्वेदिमंगलम की उपाधि लगी होती थी। इस ब्रेणी के प्रामों और उनकी शासनव्यवस्था के सम्बन्ध में जितना अधिक विवद्य सिलता है, उनता अन्य गेगी के मानों के सम्बन्ध में नहीं। इन महासभाओं से सम्बन्धित अनेक अभिलेख सिल्हा हैं। ये अभिलेख आठवीं शती के बाद के हैं। सम्पूर्ण दिस्ति में इत प्रकार की मभाए गार्थ करती थीं—जिसमे चोल, पंड्य और पहाच प्रदेशों के अतिरिक्त चेरा, करनाटक और तेलुग प्रदेश भी सिम्मिलन थे। अ

# ब्रहादेश के ग्रामों में नितने श्रमहर (हिस्सेशर ) होते थे. उन सब की मभा में स्थान मिलता था। प्रत्येक छाग्रहर धर्म शास्त्रों में पार्रगत होता था श्रीर उससे प्राशा की जाती थी कि नह गाँव में स्थायी दिलचरनी ररोगा तथा स्वस्य शारीर और स्वस्य मस्तिक का द्वीगा। सदस्यता के निष्ट कम से यम किन वातो का होना श्रानिवार्य है. जनाव का दरीका क्या होगा और कमेटियो वे निर्माण में क्लि वाली का ध्यान रखना होगा—इन सब में लिए मध्यह वियम निर्धारित थे। उत्तरागेरूर के दो ग्रामिलेखों ( १८६८ के नम्बर एक शीर हो ) में इन नियमों का उल्लेख मिलता है। साथ हो इनमें यह भी बनाया गुजा है कि इन श्रवस्थाश्री में महस्त्री को उनरी सहस्यता से बनित किया जा सकता है। नम्बर एक पाला श्रामिलेप नम्बर दो वी श्रामेदा कम दिस्तत है। इनसे पता चलता है कि ये अमेडियाँ पहले से ही प्रचित्त थी किना नियमी-श्रादि की कोई स्थारणा न होने से वे श्रम्पायरणा श्रीर गहबद का शिवार गहती थी। गतात्रीं ने इन भव्यास्या नी दूर करने ये लिये नहे निष्ती भा श्राविकार किया ताकि सुनाय खादि देग से ही सबे । सदस्यता पे लिए यही लड़ा हो सकता था जिसके पान एक निरंचत कर देने बाली भूमि—एक त्रीयाई वेली (लगनग दो एक्यू)—प्रवश्य हो। ब्राह्मण सवः में उसे दस होना चादिए। पॉन महान पायों में उसे मुक्त होना चादिए छी। उगरी नम्पत्ति ईवानदारी में श्वदित होनी चाहिए। इनके साथ-माथ एड नियम 4इ भी या कि यही व्यक्ति उम्मीटवारी ने लिए राष्ट्रा हो सकता था की विद्वते तम वर्षी में दिसी बनेटी का सदस्य न रहा हो । शुनाय मन होकर भी क्या काता था सौर पनी दाल कर भी । समा में चार प्रमुख वनेटियाँ होता यी-यार्विह निरीच्य के लिए, वाली को देख माल करने के लिए, उद्यानी धीर स्थाय-कार्य का देश माल करने के निया । अन्य भिन्न उदेहवीं की पूर्वि के

श्राम सभा करों की व्यवस्था और उनकी वस्की का प्रवंध करती थी। कर के रूप में प्राप्त रकम किस प्रकार खर्च भामनमा की जाए, यह भी वही तथ करती थी। करों के न

देने पर वेदराली आदि का अधिकार भी इस समिति को प्राप्त था अग्रेर अपने अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं कर सवती थी, दूसरी प्राम-समिति के राति थी राज्य के कर्मचारी कई बार जाँच करते थे। इस जाँच के सिवा वे और किसी भावतों में इसक्तेप नहीं करते थे। प्राम की व्यवस्था के व्यावहारिक पत्त की देखे-भाव समिति द्वारा जुनी हुई अनेक कमेटियाँ करती थी। एक पमेटी साधारण मामलों की रिय-भाव करती थी, दूसरी तालों की, तीसरी उद्यानों की और चौथी मिन्ट्रों के दान कार्यों की। त्याय सम्बन्धी अविवास भी मिति को प्राप्त थे। दंड विधान कहा नहीं था। न्याय-कार्य में पच-प्राण्ती का पूर्ण रूप के चलन था।

सिमिति में किनने सरस्य होते थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भाग के द्याकार श्रीर महत्य पर जुनान के नियम उसकी सिमिति के महस्यों की सख्या निर्भर

र फानयम उसका सामात क महस्या का सख्या निर्मर करती थी। विभिन्न कमेटियों के महस्यों के चुनाव

फे लिए विस्तृत और सुस्पन्ट नियम निर्धारित थे। सदस्यों का चुनाव मित वर्ष होता था और हर बार नये सदाय चुने जाते थे। क्ष ऐसा

जिए अन्य कई क्मेटियाँ बनाई जाती थीं। (इन श्रामिलेखों के सूद्म श्रद्यवन के लिए देखिए (१) मद्राष्ठ एपिमाविष्टण रिपोर्ट पार १८६६ (२) डाक्टर एस्ट केट श्रायंगर हुन 'हिन्दू एड्मिनिट्टेटच इराटीटच द्यारस इन खाउथ इंग्डिया लेक्चर पांच और परिशिष्ट और (३) केट एट नीलकानत शास्त्री' इन स्टबीज इन पोल हिन्दी, पांचवां परिच्छेद ।) ♦ प्रत्येक शास या शास बमूद—श्रयोत पर्येक इनाई—श्रनेक इन्हों में

निमाजित होती यो श्रीर प्रतिक हत्ना प्रपत्ने यहाँ के उम्मीदवारों की सूची भेजता या कि इतने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और इतने लिये जाने चाहिए। इन उम्मीवारों के नाम पर्षियों पर लिख कर एक बरतन में डाल दिये जाते ये और जितने जुनने होते ये, उतनी पर्षियों निकाल ली जाती थी। विभिन्न क्षीरियों के स्ट्रियों के लिए यह आवर्यक होता था कि वे ब्रावार-कार्य में क्रियल हो। श्राचार स्वक्षार और पार्मिक मानली में भी उनका दल होना

श्चावर्यक था। को ईमान्दार नहीं होते थे और वेईमानी से धन बटोरते थे उन्हें नहीं चुना जाता था। मतदाता फेटल वे ही होते थे जिनके पात कम से कम दो कोई भी न्यक्ति किर से नहीं चुना जाता था जो पश्चित तीन वर्षों में सदस्य रह चुका हो। राजांची नियमित रूप से चुने जाते थे और उनके गातों की सावधानी के साथ जॉच की जाती थी। सदस्यों से श्राह्मा की जाती थी कि वे श्रपना श्राचार न्यवहार ऊँचा रखेंगे और पतन के नुर्ति में कभी नहीं गिरेंगे।

सभा के अनेक नाम रखे गए थे — जैसे पेरमकाल (बढ़े आहमी)
श्रीर पेरवाई (परिपद)। सभा के अधिवेशन सभा की कार्य- साधारणतया मन्दिर में होते थे। महत्वपूर्ण प्राणली अवसरों पर ज्यापारी, जिले के प्रतिनिधि और स्थानिक राज्याधिकारी गण, सभी वपश्थित रहते थे। सभा भो निर्णय करने और उन् निर्णयों को अमल में लाने के

या सभा परिताण करने आहे होता निर्माण की जमते में लोने के अधिकार होते थे। मन्दिर की और से भूमि को रारीहने आहे वेचने का भी उसे अधिकार होता था। दान—कीप के लिए प्राप्त धन को जमा करने का भी इसे अधिकार था और उसके सदस्य ट्रस्टी के रूप में काम करते थे। सभा की विभिन्न कमेटियाँ उद्यानों, तालों, खेती-वाड़ी और सिचाई आदि के कामों की देग्न-माल करती थीं। कर न यस्ल होने पर भूमि को कुड़क करने या जब्न करने का इसे अधिकार होता था। स्थानिक न्यायकार्य की जिम्मेदारी भी उसके

एक इ के लगभग कर युक्त भूमि होतो यो और जिनशे आयु ३५ और ७० के बीच होती थी या जो अपने घर का मश्म रखते ये या जो कम से कम एक वेद और एक माध्य का अध्ययन कर चुके होते ये। निम्नीकीतन लोगों को मताबिकार से विचित्र कर दिशा बाता या—(१) जो कोटी में काम करते समय हिसाब नहीं चूंते ये (२) जो बआयु या होते ये (३) जो यूवरों को घरणित को इक्ष्य लेते थे और (४) जो यूवरों में से किसी एक के भी अपयाची होते ये यूवराय करते वाले के सम्बन्धी होते थे (३) जो अपना कर से भी अपयाची होते ये यूवराय करते वाले के सम्बन्धी होते थे।

पची निकालने के नियम भी काशी कड़े थे। इन नियमों के शरण लुमाव में कोई महत्त्व नहीं हो उकती थी। इसके लिए देखिए, साउथ इरिडवन परिवासिक रिपोर्ट, १००० स्ट. और पुष्ट ३० पर दिया हुआ नोट भी इस स्वयन में देखिए। इस रिपोर्ट में यथि उत्तरामेहर की समा का ही विवरण दिया हुआ है लेकिन इससे कार्य-प्रणाली का साधारण परिचय मिल न ता है। हाय में होती थी। भारी छपराधी को छोड़ कर रोप सब का तिर्शय यही फरती थी। कार्य में सर्वमान्य पच लोगों से सहायता ली जाती थी।

इस प्रकार यह प्राप्त संगठन जनतंत्रीय और स्वायत्त होता था और प्राचीन काल से—शाठवी राती में निन्द वर्मन पल्लवमल के काल से—प्रचलिल था। निन्द वर्मन के ताल्लवरों में प्राप्त समिति के नियमित विधान का विवरण मिलता है। इतनी शितयों तक इस संगठन के कमिक अस्तित्व का आभात अन्य अभिलेखों और ताल्लवर्जों से भी मिलता है। सन्पूर्ण दिल्ली भारत में ये अभिलेख प्रचुर मात्रा में मिलता है। क

केन्द्रीय शासन की बागडोर स्त्रय राजा के हाथों में रहती थी। इस कार्य में राख्याधिकारियों का एक नियसित

केन्द्रीय शासन मण्डल राजा की महायता करता था। खोलाई नायगन (प्राइवेट सेकेटरी) मदा राजा के साथ

नायगन ( प्राइवेट सेकेटरी ) मदा राजा के साथ. रहता था और राजा की मीखिक आजाओं को नोट करता रहता था। बाद में दन आजाओं पर हस्ताचर करा के शाइवेट मंत्री उन्हें उपयुक्त राज्याधिकारियों के पास भेज देता था। गाँच व्यक्तियों और दो पादीकारियों की ये आजाएँ पहले सुनाई जाती थीं। राजराजा और उसके पुत्र के काल में सभी गुज्याजाओं पर प्रमुख मंत्री और एक अन्य वस अधिकारी के हस्ताच्य कारों जाते थे। चोलों के सेकड़ीं अभिनेयों में जो अब तक प्रकाश में आ पुके हैं, अनेक ऐसे प्वाधिकारियों के नामों उल्लेख मिलता है, जिनके कर्त्तव्यों का अप तता तामा सम्भव नहीं है। जो भी हो, इनसे परा चलता है कि चोलों की शासन व्यवस्था काफी विकसित और सुव्यवस्थित थी।

जिन चोर्ली की शासन व्यवस्था इतनी विकसित थी, अपने

<sup>•</sup> चालुक्य भीम के मनुलिपट्टम थाले ताम्राजों से तामिल देश में माम-धांमिती के स्थितित का पता चलता है। वेबलकातीय बाले स्थानित्तर (महेन्द्र चतुर्थ) में थिइल की एक साम स्थिति का विवस्य मिलता है। यह माम-सिनित श्वराची का पता लगाने, उसे पनस्ते और उस पर सुक्दमा चलाने सादि का यब कार्य फरती भी।

होता था। चेरा जाति के प्रारम्भिक इतिहास का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल सका है। इस जाति का सब से पहला राजा, जिसके सम्बन्ध में हम छुछ बता मकते हैं, अयान प्रथम था। किरकाल चोल (प्रथम शती) का यह समकालीन था। उसके पुत्र अयान द्वितीय ने किरकाल की कन्या से विवाह किया था। उसके पुत्र अयान द्वितीय ने किरकाल की कन्या से विवाह किया था। उसने भी सम्पन्न राज्य का उपभोग किया। कियों ना वह यहुत चए प्रमी और नंरकक था। प्राह्मण किय किया का निर्म के समस्य था, उसी के काल में हुआ था और उसका राजकिय था। अथान द्वितीय के वाद उमका चड़ा पुत्र सुविख्यात सेंगुणुवान गही पर वैद्या—उसने शासन काल में छत्रवारी स्थान प्राप्त कर लिया।

संगुत्तु बान की सफलताओं और उपलब्धियों का स्वन्ट बर्ग्यन शामिल काव्य शिल्पधिकरम में मिलता है, जिसे प्रारम्भिक राज्य राजा के अपने भाई इलांगवदिगल ने रचा था। विस्तार उमने भिद्य बनकर जन-मठ में प्रवेश कर लिया था —अपने भतीजे किल्लब्लावन चील के

मिह्यसम पर संगुत्तुं वान से हद्दता के साथ व्यवने को स्थापित कर तिया था। फिल्लिब लायन करिकाल का पीत्र या खीर छाभी निरा वालक था। समुद्री युद्ध में उनने यह मंगे पर भी भागी विजय प्रात की थी। वे सनस्वतः समुद्री लुटेरे थे खीर परिचारी तट पर इन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। कहा जाता है कि हो बार वसकी पित्र थी सेना ने उत्तरी भारत में—हिमालय तक—धार्वा किया था। वहाँ उसने व्यवने धतुप का राज्य-विन्ह नहान पर खित्र किया थी। वहाँ उसने व्यवने धतुप का राज्य-विन्ह नहान पर खित्र किया थी। वहाँ उसने वहां से लाए हुए पत्थर से कन्नी की प्रतिमा का मार्ग किया था। वासित कम पर खल्डा नहीं कि इमा की दूसनी प्रति में येरा जाति का तामित कम पर खल्डा नहीं विश्व था। लेकिन उसके पुत्र खीर उसराधिकारी के माल में नेरा-जाति के इस प्रभुग्य और नेतृत्व का व्यन्त हो गया। इसके बाद का उत्तर्का इतिहान प्राय: होग रिन्हांच का व्यन्त हो गया। इसके बाद का उत्तर्का इतिहान प्राय: होग रिन्हांच का व्यन्त हो गया। इसके बाद का उनका इतिहान प्राय: होग रिन्हांच का त्यन हो गया। इसके वाद का उनका इतिहान प्राय: होग रिन्हांच का स्था वाद की राज्य की से सहुरा के राज्य हो अधीन रह कर जीवन विनान करों।

कन्न ती सिल्सीय सम्म के नायक बोलन की पत्री का नाम था।

फेरल और चेरा इन दोनों शब्दों में काफी चलमान हो गई है। प्राचीन काल में केरल चेरा-राज्य का एक भाग था, लेकिन आठवी शती के बाद उमका चेरा केरल से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । बारह वैष्ण्य संतों में एक क़तराखर था। वह चैरा राजा था और खपना राजधाना कोलीनगर से कींग्नाह पर राज्य करता था। वह आठवी शती के पुर्वाद्धे के प्रारम्भ में हुआ था। ताभिल विद्वानों का मत है कि कुलशेखर खलवार ही वह छलशेखर था जिसने भक्तिकाव्य मुकन्द-माला की रचना वी थी। केंग्ल प्रदेश की परशुराम ने समुद्र के गर्म से निकाला था और एक मलायालम प्रंथ केरलपरी के अनुसार ब्राह्मण-वंश का शासन उस पर स्थापित था। पेरुमल नामक राजवंत्रा ने उस पर शासन किया। कई शतियों तक इनका राज्य चला। इस वश का अन्तिम राजा चेगामन पेनमल था, जिसके सम्बन्ध में यह भ्रान्त धारणा प्रचलित है कि वह मुसलमान हो गया था और महा से लौटते समय अरच में उसकी मृत्य हुई 188

चेरामन पेरुमज बंश का नधी शर्ता में अन्त हो गया। चेरामन के पद्मान कुलशेष्टर पेरुमज, जो केश्स के दिल्यों भाग में शासन कर रहा था, प्रकाश में आया और महत्वपूर्य स्थान प्राप्त कर किया। शावनकोर के वर्तमाम राज बंश के वे पूर्वज कह जाते हैं। भाजाबार के तट पर बहुत पहले से ही ईसाई और यहूदी शरयार्थी आकर वस गए थे। नश्य हैं सेवा में कोज्ञम नामक संवत् प्रचित्त हुआ। कहा जाता है कि यह सवत् मालायार के पेरुमजों के प्रमुख से मुक्त होने की स्मृति में शुरू किया गया था—या फिर यह संवत् श्री शंकरांचर्य की धामिक मानित की देन या। आय के समलमानों ने नवीं शाती से मालावार में आकर बसना शुरू कर समलमानों ने नवीं शाती से मालावार में आकर बसना शुरू कर हमा या। मालावार क मुम्बनानों के वहर्गम और विकास का सही वर्षान हमें 'बुहकुत्तुलुनाहेदीन' में मिलता है। इस पेतिहासिक प्रयं का रचिता थात जीतुरीन—मालावार का एक

श्री के० पी० पश्चनाम मेनन का मत है कि यह मान्त पारत्या पेचनकों में से एक रामा भाग के बौद धर्म मह्य करने तथा कानी बाद में कालीकट के एक इमीरिन रामा के सुबलमान बन बाने से बात्तव में सम्बन्ध रखनी है। यह ज्योरिन रामा अपने को अन्तिम पेचमल का उत्तरानिकारी पताता था।

मुसलमान था। बह बीजापुर के मुलतान आदिलशाइ के दरबार में रहता था।

सनभग १३१० में महुरा पर मुसलानों के प्रथम प्राक्तमण के वाद केरल शक्ति ने फिर महत्वपूर्ण स्थान प्रदण रिवर्यन कुलशेसर कर लिया। पांड्यों की संकटापत्र स्थिति से

लाभ उठा कर करेल नरेश रिवयमन कुलरोत्पर ने, (दिल्ला भोज राजा उसकी उपाधि थी) काँची तक समूचे प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कुलरोत्पर अपने विजयी जीवन को स्थायी न बना सका—वित्तनी दून गति से यह प्रकारा में आया, उतनी ही तेजों से विर्लान भी हो गया।

यह हम पहते देख चुके हैं कि विजयालय और प्रादित्य के
नेतृत्व में पीली ने काफी शिक्त और साहम का
पार्ज्यों पर पीलों पिरचय दिया था और एक ऐसे राज्य की

पाळा पर चाला पारचय । दया या आर एक एस ताक का की जिया नींव डालने में सपत्सला प्राप्त की थी जिसमें पहायों का ही नहीं, पांक्यों का प्रदेश भी सम्मिलित था। ६६५ ईमर्था के लगभग राजराजा ने पांड्य प्रदेश

को पूरी तरह से जीत लिया था। ६६५ से १२१६ ईमर्यो तक पांड्य राज्य चील साम्राज्य काही एक खंग यन कर रह गया था। गंगडलीड से

एक खंग वन कर रह गया था। गंगडकोंड से पंड्यों न पुनहत्यान लेकर कुशेचुंग तक प्रायः प्रत्येक चोल राजा ने खपने को पंड्यि प्रदेश फा विजेता पोविशा किया

है। किन्तु कुनोनुंग के काल से चीलों का तंज कुछ मन्द पड़ गया श्रीर उन दे राज्य के मार्गो पर, श्रीकाधिक स्व में, उन प्राचीन राजाओं का श्रीकार होता गया जिनसे इन भागों को जीता गया या। इनमें एक परान्तक पांह्य या जो लगभग १०६०—११२३ में दुष्या था। कहा जाता है कि उमने चेरा राजा को परान कर चीलों को दिल्ला विश्व में दुष्ट था। कहा जाता है कि उमने चेरा राजा को परान कर चीलों को दिल्ला विश्व में दूर्ण ने किरा नरेरा को श्री का कर प्रमान पांह्य भील-साग्राक्य में दूर्ण ने केरल नरेरा को श्री कर राष्ट्र पर विश्व कर प्रमान के प्राचीन परिवार के स्व कर पर पर सनावित के सापुर रहस्ताय से विश्व पर पर सनावित के सापुर रहस्ताय से न

<sup>•</sup> इस से शिल्सवरत्म के नादक में पड़ने से युद्ध किए से छिट्ट गया रूप धारण कर निया। अपने साधी

विक्रम पांड्य की स्थित को सभाजने में चोलों ने सफतता प्राप्त की, किन्तु महुरा राज्य के मामलों में सफतता के साथ हस्तच्चेप करने का यह उनका व्यन्तिम प्रयस्त सिद्ध हुव्या (तगभग ११६० ईसची)।

इसके पश्चाश, जातवर्मन कुलराखर के नेतृस्व में, पाइय शक्ति ने तेजी के माथ अपनी प्रतिष्ठा की फिर से प्राप्त दूसरापोटा साग्राज्य किया। जातवर्मन ने १२२६ ईमघी तक शासन किया। तेरहवी शती के अन्त सक पांड्यों की शक्ति महान वनी रही। यह नाज पाइयों के दूसरे साग्राज्य का

शिक महान वनी रही। यह नाल पाइयों के दूसरे साम्राज्य का काल करा जाता है। इस नाल के जो अभिनेत मिलो हैं, जनमें पाइयों की विजयों, कला जीर साहित्य की दिए गए उनके सरहाण और उनकी शासन अपाली जा अच्छा वर्षन मिलता है लेकिन इस काल के शासनों के वशास्त्र का और उनके रन्य गों वा तीकिन उनिक पता नहीं चलता । यह मन्भय है हिन यूँ गाजा एक माथ एक ही समय में शामन करते रहे हों और उन मय ने राजकीय उपाधियों घारण कर रसा हो। सन्भयतः प्रमुख राजयश महुरा में शासन करता रहा हो और राजयशन सहस्य दूसरे भागों पर प्रमुख यश की अधीमता में, शासन करते रहे हो। क्ष

जातवर्मन के पश्चात् मारवर्मन सुन्दर पांड्य प्रथम (१०१६-१६) गद्दी पर घँठा। चोल प्रदेश की उसने घृत में मिला मारवर्मन सुन्दर प्रथम दिया और तंजीर तथा वर्रेयूर के नगरों को जाम की मेंड कर दिया; किन्तु पराजिन बोलों को उनका राज्य वापिस कर दिया। देखे प्रथम दिया ने दिया। वर्षे प्रथम वर्षे प्रथमित पर दिया। इसके पर स्थान उसने पर वृष्या जातनाए चौर विया। विज्ञु चौल राज्य पर स्थानं एक से अधिकार यह किर भी न कर सका—चोलों की और से होयमालों ने हस्तत्वेष विया और उसे पोहें हट जाता पदा।

मतुत्त यस वह है जो भोजहोंने की मसुना पर श्राधारित है और बुज़ शंसों में जिसका सेवेल, स्वामी कर्तू पिरताई गीर नै सेवोजन संस्तापत निया है। उनके संस्तापत का श्राधार प्रमुख रूप में स्वोतिय को मसुना है। वैक्षिप नोक कारत साम्रो कृत ' दि बोड्यन क्रियहम; पुत्र २१६)

मारवर्मन सुन्दर पाइ्य हितीय ने १२४१ तक, कुल तेरह वर्ष, शामन किया। उसके बाद सुविख्यात जातवर्मन सुन्दर पाइय गदी पर बैठा। उसके नेतृत्व में पांड्य राज्य ने विख्त रूप 'चारण किया। नेल्लोर से लेकर कुडूपह तक उमने ममूचे दिल्ली भारत पर विजय प्राप्त की, चौल शिंक को उसने अंधकार में सुँह छिपाने के लिए बाध्य कर दिया, कोंग् देश को उसने हस्तगत कर लिया और होयसाओं की बढ़ती हुई शिंक की रोकथाम करने में सकलता शास की।

इस विजयी नरेश के अनेक अभिलेत भिन्नते हैं, कि तु अधिकांश में तिथियों आकत नहीं हैं, न तिथियों का कोई विवरण उनमें दिया हुआ हैं। होवसालों को उसने कश्चानूर से बहिण्कृत कर दिया या, संद्रमालम के कोफरनजिंग को उसने अपने वया में कर लिया या, वाँची पर उसने अपना अधिकार कर लिया था और काकातिय या, वाँची पर उसने अपना अधिकार कर लिया था और काकातिय याजा गण्पति को उसने पराजित किया था, नेहीर के सरदार को मार कर वीराभिषेक किया था। अरिगम और चिदान्यस् के मान्दरों के सीन्दर्य में उसने वृद्धि का थी—कमशाः इन दोनों मन्दिरों में उसने एक वी प्रतिमा की वेदी पर रुप्यं-पन्न चढवाया था। असर देम में एक सुनहरा भवन बनवाया था। उसनी सहद्रवता ने जनता के मित्रक में पर कर लिया था।

मारवर्मन कुनरोत्तर (१२६६—१३११ ईसवी) का ग्रमलमान इतिहास लेटाकों ने कलेसदेवा नाम से उन्लेख नुलरोत्तर विचा है। सुनसिद्ध बाजी भाकों पोलों ने भी उसवा उन्लेख किया है। इसकी क्योजना

क्ष उत्तमे वाकादियों को पेशक ( रूप्या) तक लदे ह दिया था। इत्तमें आगे, उत्तर को ओर, बद स्वय नहीं गया था क्यों कि उत्तर प्रोय था। तह हो गया था। क्या कि उत्तर को कर रहा है की उत्तर उत्तर आक्रमण करना करने गी/य के प्रतिरूच व्यामा । यक अभिनेश्य के बद्दा वाद की कर रहा है में उत्तर आक्रमण करना करने गी/य के प्रतिरूच व्यामा । यक अभिनेश्य के बद्दा वाद है कि वह गण्यति मेहिये के लिए रोर के व्यामा था, धातक हाथों के लिए काला प्रार के व्याम था, भागोंगता को उत्तरे भीत के पाट उत्तरिया था— उत्तरे लिए वह बहुवाित के व्याम था।

में अनेक 'राजा' ये जो अपने-अपने प्रदेशों पर शासन कर थे। इन 'राजाओं' का विदेशों यात्रियों ने उल्लेख किया है। १३

उसके शासन के ४४ वर्ष तक के अभिनेख भिन्ने हैं। इन अभिनेतों से पता चलना है कि राश्य शक्ति के रूप में चोलों का अन्त हो गया था। इनसे यह भी पता चलना है कि उसने जयमगींद-मीलपुरम में एक राजमहल बनवाया था। प्रावणकोर पर उमने आक्रमण कर कुर्तोन पर अधिकार लिया था। कहा जाता है कि सिहल पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। महाबदा के अनुसार उसने लगभग १२८४ ईसवी में सिहल को जीता था।

मारवर्मन कुलगेलर के दो पुत्र थे—एक सुन्दर जो उमका सही उत्तरिकारी था और जिसने अपने विवा के साथ, १३०२-३ से सह-शासक के रूप में काम किया; दूमरा प्राकृत पुत्र वीर पांड्य था निस्त १२-६ से ही शासन कार्य में योग दिया। ये दानों पुत्र आपस में लड़ने थे और अन्त में वृद्ध राजा को सुन्दर ने मार ढाला। उसके में लड़ने थे और अन्त में वृद्ध राजा को सुन्दर ने मार ढाला। उसके मित्र के विर पंड्य को निता अच्छो दिव्द से देखते थे, यह सुन्दर के लिए महा नहीं हुआ और उसने पिता का ही ज्ञाक कर दिया। इस मापड़े ने १३१० ११ में मुसलमानों को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया। अलाउदीन दिलाजी के सुभसिद्ध दाम सेनापित मिलक काफूर के नेत्रन में यह आन्नमण, सम्भवत सुन्दर का निर्देश पाकर, हुआ और उसने महुरा पर अधिकार कर लिया। इसके परचान अपनी सेना वहाँ छोड़ कर मिलक काफूर को वीर गया और वेदानों प्रतिहन्दी माई कुत्र साल तक, कुठत अधिकारा के साथ, शासन करते रहे।

इस प्रषार पाड्यों के दूसरे साम्राज्य का रविवर्षन कुनशेगर की निजय और तत्पञ्चात् काकातियों के आक्रमण के फलस्परूप अन्त हो गया।

<sup>&</sup>quot; मार्कामली ने जिल्ला सुन्दर पाइए का उल्लाय किया है, वह एक करह राजा या और उन दिनों जब मार्काशलो यहाँ आया या वह रामनद के तदक्ती प्रदेश पर राज्य करता था।

उस काल में कायल प्रमुख मडी थी। नाफी गेली ने वहाँ की शासन व्यवस्था के सम भाव और निदेशी व्यापारियों के प्रति उदारता और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के प्रशासन करने का उल्लेख किया है।

इसके बाद महुरा एक मुसलमान शासक के व्यथित हो गया, यद्यपि वीच-बीच में देशी शिक्तयाँ विद्रोह के लिए महुरा पर मुसल- सिर इठाती रहार्ता थीं। १३३४ ईसवी के लगभग मानों का शासन है सुमलमान शासक ने व्यपने की दिशों के सुलतान से जलग, स्वात्र, घोषित कर दिया। इस प्रकार महुरा में एक जल्पकालिक स्वतंन मुस्तिन शासन स्थापन हो गया। लेकिन यह जपने शासन का उपभोग निर्शंक रूप से नहीं कर सका। इसके छोट से इतिहास में (१३३४-७५ ईमवी) निरन्तर संवर्ग हुए। पड़ोसां शिकि, होयसानों के राज्य, ने इसे शानिन से नहीं बैठने दिया। १४७५ ईसवी के लगभग इस मुस्तिम शासन का व्यत्त हो गया। विजय नगर की उत्तर हुई शिकि ने इस शासन का व्यत्त हो गया। विजय नगर की उत्तर हुई शिकि ने इस शासन का व्यत्त कर दिया। ग्रीर इसके बाद सहुरा पर विजयनगर के नायक दीर्घ काल तक शासन करते रहें।

पाट्यों को शामन-मणाली, बहुत त्रांशों में, वोलों से मिलर्सजुलर्सा थीं। श्रामिनेशों में पता चलता है कि
पीट्यों की शासन- व्यक्तियों थीर दनके गायें के कर्मव्य भकी भौति
व्यास्मा निर्धारित रुप दिये गाये थे। पीजहारी के सामलें
पर शाम-मितिवाँ हैं। दिचार करती थीं।
शाम मितिवाँ के मफल न होने पर राजा या उसके प्राधिकारी
इसके। परते थे। मिचाई हैं। विस्तृत उपवस्था था। मोल्हितिक
कीयन का फेन्द्र मिचर होते थे। महीं भी तराथ भी गाई। थी। उन्हें
शामाओं का संस्ताल और सहायना शाम थीं। था भी इन गाई।
भी गानाओं का संस्ताल और सहायना शाम थीं। था भी हन गाई।
भी गानाओं का संस्ताल और सहायना शाम थीं। था भी राज प्रधा था। जैन चर्म था, बीद धर्म के मुक्त्यने, क्षित अन्तार और महत्व था। जैन चर्म था, बीद धर्म के मुक्त्यने, क्षित अन्तार और महत्व था। जैन चर्म था, बीद धर्म के मुक्त्यने, क्षित अन्तार और महत्व था। पत्र प्रवास प्रमुख केन्द्र कालक था। भावत उम पाल वा पर काल्द्रा पत्र स्वास प्रमुख केन्द्र कालक था। भावत उम पाल वा पर काल्द्रा पत्र स्वास प्रमुख केन्द्र कालक था। भावत उम पाल वा मालाम (शादिक अर्थ—मान) नाम आग्निक प्रसुख भी शामों ने विद्य के विश्वतम कारोमक्ता नह के प्रसुख भी दिया था। धार

रिनिट बर्गन यन- युन वृत भावेतिनो ', भाग २, पुत ६०६ ।
 इन सम्बन्ध में कहरीन को 'दिन्दी साम निनेवण]' परिचेद हो, भावेतिया ।

में यह नाम छुदलोन से नेल्लोर तक समूचे सटवर्ती प्रदेश के लिए प्रयुक्त होने लगा।

## [8]

#### होयसाल

परिनमी घाट के कनारों से सटा हुआ एक छोटा-सा गाँव है जो अंगदी कहलाता है । क्युविस राइस के पूर्वी चालुन्य आंग मतानुसार यह गाँव ही वह राह्य हुए (मदनेषर कामातिय तालुका ) है जहां हो यसालों का जन्म लिया था। उन हो यसालों का जो, अनिवार्थता, मेसू-रियन पंरा से सम्प्रत्य रखते हैं—संख्यापक शाल था। उसते किस प्रतार अपने राजवंश की नींच खाली, इसकी अहानी नींचे दी जाती है।

शाल के सम्बन्ध में श्रन्थ कोई विवरण द्वात नहीं हो सका है।

 क ब्रेची वहान्तिना को उपातना करते समय एक दिन उसकी एक ब्रेस से मुठमेड हो गई। बधन्तिका देवी का मन्दिर शशकपुर के निकट जंगल में स्थित था। शेर की दहाद के कारण उसका पूजा में उस दिन ब्याबात हो गया। भन्दिर के बढ़ी या पुरोहित ने बन यह देखा तो उसने एक सलांत निकाल का सन्दार की देते हुए कलाटकी मापा में कहा-"हीय साल"-ग्रामीत साल. उसे मारो । खलाज से सरदार ने दोर पर खाकमण क्या खीर वहीं मार दिया । इस घटना के पलस्यमप हो उनका माम दोवशाल पढ़ा। मैकन्नो पारहिल्छि की एक जनभूति के प्रमुमार स्थानिक स्रोग इस घटना से इतने उत्पादित हरू कि उन्होंने, गता के जादेशातुमार, एक पण (बार आना आठ पाई) वार्षिक चन्दा प्रत्येक व्यक्ति से वसून किया और उसे साल को भेट कर दिया। पाँच पार्व के बाद कर चन्दे की रक्षम काफी हो गई तो ताल ने एक तेना का स्वडन किया और वेलूर तालुना में द्वार मनुद्र के दुर्ग का पुनर्निमाण किया । यह दुर्ग ही आगे चलकर होयमानों या प्रमुख नगर बन गया । सम्भव है इन जनभूति का सम्बन्ध होयसाली के उस संबर्ध से हो जो उन्होंने मोली से--जिनना राजिनाइ शेर या-क्या या । ( देखिये शहत कृत मैसूर पन्द्र कुर्मे, १६०६, पृष्ट ६५ श्रीर मैलूर गजेदियर, नवा संस्करण, भाग २, समह २ ।

वह त्तनमग १००७ ईसवा में हुआ था। उसके उत्तराधिकारी विनयादित्य ने १०४७ से ११०० शाल श्रीर ईसर्वा तक शासन किया। उसने मलागें (पहाड़ी विनयादित्य सरदारों ) पर विजय प्राप्त की थी और वह

विज्ञिणी कन्नड़ ऋोर मैसूर पर शासन करता था। इसने ऋनेक प्रामी और नगरों का निर्माण किया था। उसके बाल मे चोल और परवर्ती चालुक्यों के बीच भीपण संवर्ष हुआ। इस संवर्ष के लिए यह काल प्रसिद्ध है। होयसालों ने इस संवर्ष में अपने स्वामी नालुक्यों वा माथ दिया और फलस्वरूप उनका महत्व बहुत बढ़ गया। विनया-दित्य के पुत्र एरयांग को श्रालुक्य नरेश का दाहिना हाथ वहा जाता है। उनने धार के चारों और घेरा डाला था, घोलों को आतंकित कर दिया था और फलिंग के राजा की कमर तोड़ दी थी। चालुक्यों का वह प्रमुख सेनापति रहा होगा। उसका दूसरा पुत्र बिट्टीदेव अपने वड़े माई वहाल की मृत्यु के प्रधात् ११०४ ईमवा में सिंहासन पर बैठा और अपने समय का शक्तिशाली राजा सिद्ध हुन्या।

होयसालों में विट्टीदेय विष्णुवर्धन सव से अधिक विख्यात

हुआ। यह एक साहसी योद्धा था। उसने बिस्टत

निर्देशित निष्णुवर्धन विजयों से पूर्य जीवन का श्रीमधीरा शीघ ही किया। श्रपने सेनापित मगराज की महायता से गगप्रदेश से चोलों को बहिष्कृत किया। इसके पश्चात वह दक्षिण की श्रीर बदा और श्रान के मनेग, कोबम्बद्धा श्रीर नीलगिरि जिली की भूमि पर अधिकार कर लिया। पश्चिम की श्रीर गालाबार श्रीर दिख्णी पश्रद पर विजय प्राप्त की । इस प्रवार, मोटे रूप में, वमके राज्य में समृत्रा मैसूर, सल्लेम का श्वविकाश, नीयस्पद्वर, बेलारी और धारबार के जिले सम्मिलित थे। चालुक्यों के प्रभुत्य से उसने श्रपने की प्राय: मुक्त कर लिया था: किन्तु इत्तरी प्रदेश के हीयमाल गाता चातुक्यों के प्रमुत्य की बलाल दिसीय के समय गक किर भी र्श्वाकात करते रहे।

द्यांचिए भारत में भैदण्य धर्म के इतिहास में पिट्टांदेय या प्रति-िठन स्थान है। महुरा के कुन पाएँव के समान वह भी पहले जीने था, बाद में दिलाब सन्त रामानुक्षणार्थं के प्रभाव में उसने पंजाब पर्य ซ์เฮา कर्माकार किया । ११५१ ईसवी मे अमुटी मृत्यू हुई। उसके उत्तराधिकारी राजा वैष्णव और शैव दोनों ही मतों के अनुवायी थे। धार्मिक मामलों में वे उदार थे। उनके काल में जैन धर्म का भी स्थान प्रमुख रहा, श्रीर इम धर्म के मानने वालों की संख्या भी काफी थी। राज्य की श्रीर से भी मान-प्रतिष्ठा मिली थी।

विष्णुवर्धन के परवात् उसका चुत्र नरसिंह प्रथम (११३६-७१ ईसत्री) श्रीर गैत्र बीर बल्ताल दितीय (११७१- इत्रधारी राक्ति १२१६ ईसत्री) ने सासन किया। चीर बहाल के काल में राज्य की सीमाओं का विस्तार छुन्या नदी के इस पार तक हो गया। उसने चालुक्यों के सिहासन की हड़न लेने वाले चन्देलों श्रीर कल चुरियों को पराजित किया और तुंगमद्रा पर स्थित पड़ाई। किलेविन्यों को नष्ट कर दिया। यादवीं पर विजय प्राप्त करने के कलस्यरूप वह छुन्वल का स्वामी हो गया। कर चुंगां के पीड़ के सिहासन की स्वामी हो गया। कर इस प्रकार दीया थार वीरा प्राप्त के भी उसने पराजित किया और इस प्रकार दीयसालों ने हत्रधारी राजा का पर प्राप्त कर लिया।

बीरबहाराल के पुत्र नरसिंह द्वितीय (१२२०-३४ ईसवी) के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उसने पांडगें और नरसिंह द्वितीय पहाजों की पराजित किया था और चोलों की किर से उनका सिंहासन मेंट कर दिया था—अपनी सैन्य-राफि से सिंहासन की पूलिध्रसरित करने के परचात् उसने चोलों की फिर से उसे सींग था।

इन विजयों के बाद से हायसाल अपने को पांड्य राज्य के विनाहार और चोल राज्य के सस्थान क कहने लगे। से दुरामेश्वरम् मे तरिसिंह ने पर विजय सहम्म भी वनवाया। उसके उत्तराधिकारी सोमेश्वर (१२३३ ४४ ईसवी) के काल में होयसाल दिल्ला में और आगे तक वढ़ गए। त्रिचनायली जिले में आरागम के निकट कलानूर । या विकमपुर) को होयसाल नरेरा ने अपना वास स्थान बनाया और इस प्रकार राज्य हो भागों में बाँट दिया गया। यह भी सम्भव के हि के इस समय तक सुंगमद्रा के उत्तर में होयसालों ने जिल प्रदेशों को जीला था, वे उनके हाथ से निकल कर वादनों के हाथ में चिकत कर वादनों के हाथ में चिकत कर वादनों के हाथ में चले नाए हों; किन्तु दिल्ला में उनका प्रमुख आसंदिग्ध

रूप से स्थापित हो गया था—ऐसा कोई न था जो उनकी खोर उँगती छठा सके।क्ष

नर्रसिंह तृतीय (१२४४-६१ ईसवी) श्रीर बङ्गाल तृतीय (१२६१—१३४२) श्रानितम हीयसाल नरेरा थे नरिग्रह तृतीय जिन्होंने श्राप्ते राज्य की प्रतिष्ठा श्रीर रूप-रेखा श्रीर उत्तरे कुर्गाय प्रया। १३१० ईमवी मे मिलिक उत्तराधिनारी काफ़ुर के नेतृश्य मे मुसलमानों ने श्राक्रमण कर राजपानी द्वारसमुद्र को लुट-पाट कर नष्ट कर

खाला और राजा को वन्दी बना लिया। आक्रमण से चृत-विच्छ राजधानी अभी पूरी तरह से ठीक भी न हो पाई थी कि मुसलमानों ने, मुहन्मद विन सुनलाक के जादिराजुनार. किर व्याहमण किया और उस्पेत्यान मन्द्र कर दिया। बीर यहलाल ने भाग कर पहले सिरामपुक्त में हार वहलाल ने भाग कर पहले सिरामपुक्त में हार वहलाल ने भाग कर पहले सिरामपुक्त में लिय हो नियह ती नियह ती क्या अपनी शक्तियों और साननों को उसने किर से मंगठित किया और होगभूत के विच्या और साननों को उसने किर से मंगठित किया और दित्र हो पहिस के चित्र के साम के स्थानी उत्तरी सीमा को वह सुर्शनत रात सहे। यहाँ से विजयनगर के राग्य के खेलर कुटे। मदुरा में स्थित सुमलमानों से भी असे बहुधा सपर्य करना पड़ा और इन युढ़ों में से पक में ही—जो कार्यरिनोजिसन की सीमा पर हुआ था—उह गारा गया। इसके बहुधा सपर्य करने उत्तरिक्तारी बहुआ या—वह गारा गया। इसके स्थान स्थान की सीमा पर हुआ था—वह गारा गया। इसके साम सिलीप हो। गया। उसके काराभिकारी बहुत परते-करते उसना मी लीप हो। गया। उसके सुलला कार के सीमा पर सुमलमानों का बाद ने रोकने में सप्ताम की। उस पाल के खानिकों में इन पांचां भाई यो की धी विजयनगर राज्य का मस्यायक वहा गया है।।

<sup>&</sup>quot; सोमेर १२ के दो पुत्र थे—एफ नर भिंद नृतीय जो जावने पैतृत राज्य वर जिल्हा द्वारमधुद्ध राजवानी थी, शासन करता रही; दूवरा पुत्र रामनाथ या को द्विरणी प्रदेश कीर मैदर के वृती भाग पर राज्य करता गा। वे दोनों राज्य नरसिंद के पुत्र बल्लान द्वितीय के काल में विर एक हो गये।

<sup>†</sup> डाक्टर एस० के० श्रायतर कृत ' खाउथ इन्छिया एक्ट हर मोहामधन इन्बेंडर्स, ( १९२१ ) पृष्ठ २७४।

प्रारम्भ में शासकों की भाषा प्राकृत थी। वे शिव के उपामक ये। विन्तु बाद के दान-पत्रों में उन्होंने अपने को उनका शासन था कु का बंशज कहा है। पहले उन्होंने सहाराष्ट्र वर्षीर मध्य भारत के राजपरानों से सम्प्रम्थ स्थापित किये, बाद में चोला बरा से अपना नावा जोड़ लिया। महाराजाधिराज और परमेश्वर की उग्रधियों वे साधार-श्रवया धारण करते थे। जनका प्रिय विकद विपमसिद्ध था जिसे उनके संध्यापक ने धारण किया था। उनकी शासन-व्यवस्था, रूप पैरा जीर आजग-प्रकार में द्रविद्ध न होकर उत्तर भारतीय थी। अभिनेती में कर-देन वे विभागन को इतित करने वाले शब्द विषयां के स्थापन के प्रता प्रवा मिलता है और पंच प्रवानो (पाँच संत्रियों) का भी उन्लेख हुआ है। 'विषाय' के अनुपान में राष्ट्र और मुक्ति सामक विभाजन अधिक बढ़े होते थे। रान पत्र प्रदूध विपाय के

<sup>•</sup> चेल्लूर और रानास्तीपुन्दी के दान-पत्नों में राजाओं की एक लग्नी गूनी ही हुई है। एक संवत् के अनुतार इन राजाओं हा बाल और तिथियाँ भी टी हुई है। एक संवत् के अनुतार इन राजाओं हा बाल और तिथियाँ भी टी हुई हैं। एक संवत् के अनुतार इन राजाओं हा बाल के नारे में मनभेद है। जो भी ही, वमें ६१५ ईवरी से पूर्व होता चाहिये।

की। कु उसके भाई विमलादिस्य ने चोल राजकुमारी से विवाद किया खीर १०२२ ईसवी तक शासन करता रहा। उसके वाद उसका पुत्र राजराजा नरेश गई पर वेंडा। पूर्वी चालुक्यों में वह बहुत ही प्रतिभाशाली राजा था। उसके शासन काल में देश खुद श्री सम्पन्न रहा और धर्म का करुछ। कर्युग्धान हुखा। तेलुगु महाभारत के रचिवा नाल्या मह जैसे महान् विद्यानों को उसका संरच्छा प्राप्त था। नाल्या को कविराजरेखर की उपाय प्राप्त थी। कोरिमिली के दान-पत्र में राजा की प्रशित्त का रचिवत विकान मह भी उसके शासन काल में हुखा था। शकिशाली चेंको से समका मित्रता पूर्ण सम्बन्ध था। चोलों के राजा गर्गईकोन्दन ने अपनी कन्या का विचाह राजराजा करेश से किया था। इस विचाह से राजन्य करवा विचाह सराजराज करेश से किया था। इस विचाह से राजन्य उत्पार्थ हुआ जिसने, एक संवर्ष के वाद, १००० में, चालुक्य और जोल राज्यों को मिलाने में सफलता प्राप्त की और कुलोत्तुग उपाधि को धारण कर बहुत ही गीख पूर्ण उस से शासन किया।

चोलों के प्रमुख काल में वेंगी के राज्य का लीप हो गया, किन्तु पूर्वी चालुक्यों के कुछ चत्तराधिकारी पश्चिम में, तुंगभद्रा के दिल्लागी प्रदेश में, १३०२ ईलवी तक, शासन करते रहे।

वाक्रांतियों का राज्य मामन्ती था। चोत्त खौर परवर्नी चालुक्यों के ध्वंसावशेष से इसका जन्म हुखा था। उनके

के ध्वेसावशेष से इसका जन्म हुव्या था। उनके कार्मातियों का दरयान श्रीर प्रारम्भिक विकास का व्यत्यस्प उद्गम विवरण मिला है। एक श्रीभितार में केवल गाय-

उद्गम । वयरण मिला है। एक आनताय ने क्या गया पति तक का वंशानुक्रम मिलता है। तेलिंगन में काकातिय राजा कई शनियों तक—सुमलसानों ने तेलिंगन (तेलुगु प्रदेश) पर अधिकार नहीं कर लिया तब तक—शासन करते रहे।

काकातव राजा कई शानया तक--सुमल्लमाना न तालगन (ततुगु) भदेश) पर अधिकार नहीं कर तिया तब तक--शासन करते रहे। । १६२१ में में इन्मद चिन तुगल के ने इस नगर पर कब्बा कर लिया पि काकातिय नाम बनकी इष्टदेवी काकाति पर पड़ा था। इनके बद्गम से सन्वन्यित खनेक कथाएँ प्रचलित हैं।

इनका प्रथम उल्लेखनीय राजा त्रिभुवन पक्ष वेल था। ११००

क्ष बी॰ बी॰ कृष्णा राव ने 'हिस्ट्री श्राफ राजमुन्द्री', जै॰ ए॰ एच॰ श्रार॰ एस॰, भाग ५, पृष्ठ ६६-१०१, में इसका खंडन किया है।

<sup>†</sup> देखिए हैंग क्ल 'दिस्टोरिक लेम्डमानर्थ शाफ दि दनिखन, परिच्छेंद ४।

निवासियों को सम्बोधित करते हैं। राष्ट्रकूट प्रमुख 'विषाय' के निवासियों में प्रमुख स्थान रखते थे। "

विजयादित्य प्रथम का शासन-काल (७४६-६४ ईसवी) महत्वः पूर्ण रहा। बादाभी के पश्चिमी चालुक्यों पर राष्ट्रकूटों के दवाव को कम करने के लिए उनके युद उसने राष्ट्रकृटों के राज्य के विरुद्ध स्त्राक्रमण कर दिया। इस संपर्प में पूर्वी चालुक्यों को सुँह की राानी पड़ी। इसके पश्चात् राष्ट्रकूटों ने अपने पड़ोसो पश्चिमी गंगों को दक्षिण-पश्चिम की ओर से. और हैहेय तथा कलिंगों को उत्तर की ओर से, वंगी को त्रस्त करने के लिए तैयार कर लिया। परिणामनः राष्ट्रझुटों से प्रायः निरन्तर युद्ध होता रहा। विजयादित्य वर्ताय (८४४-८८ ईसवी ) ने राष्ट्रकूटों के राजा का मान भंग करने में सफलता प्राप्त की और उसकी राजधानी मालखेट की भरग कर दिया। चालुक्य भीम ( ===-ध्य ) ने सभी द्रोहियों का शमन करने के कारण द्रोहार्जुन की उपावि धारण थी। कहा जाता है कि उसने १०८ युढ़ों में भाग लिया था और इतने हो शेव मन्दिर वभवाये थे। अस्मा प्रथम, राजमहेन्द्र(६१८ २४) ने नयी राजवानी राजमुन्द्री की संस्थापित किया और अपनी सत्ता को संगठित करने में सफनता प्राप्त की। . इसके बाद जो राजा हुए वे अपने को आंध्र कहते थे, कन्नड़ या विदेशो नहीं। राजमुन्द्री के विकास का इतिहास श्रांघों के विकास का इतिहास है। चालुक्य भीम द्वितीय (६३४४४) श्रीर श्रम्मा राजा दितीय (१४४-७०) ने तेलग् साहित्य श्रीर हिन्दू धर्म को बहुत सरत्तण तथा प्रोत्साहन दिया। इसके बाद ६६६ ईमवी में शक्तियमन के सिहामनारुद्ध होने तक एक चौथाई शती का वाल अञ्चयस्या और प्रशासका से भरा हुआ भीता है। इस अराउकता रा चन्त उस समय हुआ जब गजराजा चीत ने अपनी राक्ति का भयोग किया और शक्तियमेंन की सिहासन पर बैठाने में सफलता प्राप्त

<sup>&</sup>quot; राष्ट्रवृष्ट सम्भवतः सर अनाहने बाले ममुख श्रीषसारी होते वे, जैसे साम के देशमुख होते थे। राष्ट्रकृष्ट वर्ग श्रामं सम्भवतः मान्त का मुख्या होता था। ( सी० बी० वेदा कृत ) 'हिस्सूरे आफ मेहीनिश्चल इन्हिशा' (भाग १, पृष्ठ ६०६—७ )

की। क्ष उसके माई विमलादिस्य ने चोल राजकुमारी से विवाह किया और १०२२ ईसवी तक शासन करता रहा। उसके धाद उसका पुत्र राजराजा नरेरा गही पर बेटा। पूर्वी चालुक्यों में वह बहुत ही शितमाशाली राजा था। उसके शासन काल में देश खुश श्री सम्पन रहा और भर्म का अक्छा अभ्युखान हुआ। तेलुगु महामारत के राचिता वालया अह जैसे महान विद्वातों को उसका संरल्ख गाप्त था। नालया को कविशानशेखर की उपाधि शाप्त थी। को हिमिड़ी के दान-पश्च में राजा की प्रशस्ति का रचिता चित्तन मह भी उसके शासन काल में हुआ था। शिकशाली चोलों से उसका मिनवा पूर्ण सम्बन्ध था। बोलों के राजा पाईकोन्दन ने अपनी कन्या का विवाह राजराजा नरेश से किया था। इस विवाह से राजेन्द्र उराज दुआ जितते, एक समर्थ के वाह, १००० में, चालुक्य और बोल राज्यों को मिलाने में सकलता माप्त की और कुलोचुंग उपाधि को धारण कर बहुत हो गील पूर्ण दन से शासन किया।

चोनों के प्रमुख काल में वेंगी के राज्य का लोप हो गया, किन्तु पूर्वी पालुक्यों के कुद्र उत्तराधिकारी पश्चिम में, तुंगभद्रा के दक्तिणी प्रदेश में, १२०२ ईसवी तक, शामन करते रहे।

वाकातियों का राज्य सामनती था। चोक और परवर्ती चालुक्यों के च्यंसावशेष से इसका जन्म हुआ था। उनके स्तादित्यों का च्यास और प्रारम्भिक विकास का खरयत्व उद्गम विवास का खरयत्व पात स्तादित्य है। ते किया पात स्तादित्य है। ते किया पात कर वांशालुक्य मिलता है। ते किया का का वंशालुक्य मिलता है। ते किया कि का वंशालुक्य मिलता है। ते किया का का वंशालुक्य मिलता के ते ते लिया ते ते लिया ते ते कर का व्यास कर कर है। ते किया ते ते कर का व्यास कर कर है। है। ते किया ते ते कर का वर लिया।

याकानिय नाम धनकी इष्टदेवी काकाति पर पड़ा था। इनके उद्गम

से सम्बन्धित अनेक कथाएँ प्रचलित हैं।

इनका प्रथम उल्लेखनीय राजा त्रिभुवन पहा बेल था। ११००

क्ष थे। यो। मृत्या सब ने 'हिस्से आफ शबदादी', ते। ए० एच० सार। एड॰, भाग ४, पृष्ठ हद-२०१, में इतका सदन किया है।

<sup>†</sup> देलिए हैम इन पहिरहीरिक लैन्डमानसँ आफ दि दक्षित, परिच्छेद ४।

दीवानी श्रीर फीजदारी के मभी मामलों में राजा का निर्णय श्रिनिम श्रीर सर्वोपिर होता था। न्यायधीशों के श्रीनिम श्रीर सर्वोपिर होता था। न्यायधीशों के श्रीनिम श्रीर सर्वोपिर होता था। न्यायधीशों के खिर वादी-प्रतिवादी को कुछ दर्ज नहीं करना पड़ता था। जेकिन दंड काफी कडोर होते थे—श्रीनभा वक की सजा दी जाती था। राजाझा की जोपणा डोलवजा कर की जाती था। परम्परागत नियमों का पालन किया जाता था। इन नियमों की परम्परागत नियमों का पालन करते थे, वही भाग्य होती थी। प्रजा की विभिन्न श्रीणयों श्रीर ।यतों के हितों और अधिकारों की राजा की विभन्न श्रीणयों श्रीर ।यतों के हितों और अधिकारों की राजा जाता था श्रीर डनका पूरा ध्यान रसता था।

द्विण भारत में शासन-स्वयस्था के विकास में पल्लवों का प्रांतिष्ठत योग माना जाता है। उत्तर मारत में 'पल्लवों की देन प्रचलित शासन-सम्बन्धी पार्णाओं को उन्होंने ही दक्षिण भारत में प्रचारित किया मामिदाबोल के दान-पत्र में १६ किया भारत में प्रचारित किया मामिदाबोल के दान-पत्र में १६ किये रक-दवर्मने ने जारी किया था, प्रान्यपियों राजहुमारों, पजेन्टों, जिलाधीशों, जूंगी के आधिवारियों, नगर के सुधियों जादि को सम्योधित किया गया है। इससे छु ३ आगास मिलता है कि तस्तालीन शासन-व्यवस्था कितनी थिकसित थी। यह नहीं मालूम कि परवर्धी चोलों ने इसे पल्लवों से प्रवृण किया था। मादम यहा होता है कि चोलों की शासन-प्रणाली वनके अपने देश की ही उपज है। इस शासन-प्रणाली की विशेषताओं का इम पिछले परिच्छेद में उल्लेख कर चुके हैं। धेसे, कहने की आवश्यकता नहीं कि इस शामन-प्रणाली पर, इसके मूलतः देशज होते हुए भी, वाहरी प्रभाव पड़ा है— यहत छुक छुवा याहर से लिया गया है।

कः देख्य महामहोताय्याय वी स्वामीनाम अरूरर द्वारा संगरित मंधि-मेखलाई १, १, १० । श्री बनवडनाई दिल्लाई के कपनानुभार राष्ट्राणि मूर्ग्गला राष्ट्रा कीर वर्षे महत्त्वमित्रों में निहित्त होती थी कीर यह सामन-प्रशाली सीन गहान् गरनों में प्रचलित भी देशिय दि ताजिल्ल १८०० है वर्षे दत्ती, पुत्र ११०)

एन्झिनिया इटिइंडा, भाग ६, पृष्ठ मध ।

धर्म प्रंथ कुराल के रचयिता ने, प्रत्यक्ततः, ऋर्थ शास्त्र जिसे ऋार्य ग्रंथ से बहुत से विचार महगा किए हैं। कि हुराल में १३३ परिच्छेद हैं। इनमें आधे से ऋषिक क्राल परिच्छेदों में राजनीति श्रीर श्रर्धनीति पर विचार किया गया है। राजतंत्रीय शासन-प्रणाली को इस मंथ में स्वीकार्य माना गया है, यद्यपि राजा के श्रिधकारों के साथ साथ मंत्रियों की परिषद् का भी नियंत्रण चलता है। राजतंत्र सिद्धान्ततः पैतृक माना गया है, किन्तु व्यवहारतः उत्तराधिकारी के चुनाव में मंत्री भी भाग लेते हैं थे। तामिल देश की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में इस प्रंथ का एक निश्चित स्थान है और यह विकास की एक अवस्था किरोप की सूचित करता है। इससे पता चलता है कि शासन काकम काफी फैला हुआ था। राजा की सहायता के लिए एक अधिकारी-वर्ग होता या और स्थानिक संस्थाएँ भी ज़िपने अधिकारों का पालन करती थीं। इससे पता चलता है कि राजसत्ता पक ऐसे शरीर के समान थी जिसके मात आ थे— मंत्री, किन्नेबन्दी, भूप्रदेश, मित्रशष्ट्र, सेना, कोप और सब से ऊपर खब राजा। 'महुराव कनी' के अनुसार मंत्रियों से खाशा की जाती थी कि वे सच बोलेंगे और अपने मत को निर्मय हो हर प्रकट करेंगे। पुरोहित और कर जमा करने वाले प्रजा के चनिष्ठ सम्पर्क में आते थे। राज्य का प्रमुख काम आक्रमण से रचा करना श्रीर भीतरी शान्ति को बनाये रखना था। प्रजा की उन्नति श्रीर श्री बृद्धि के लिए भी राज्य की श्रीर सं श्रनेक प्रकार की थीजनाएँ चालू की जाती थीं।

प्राचीन तामिल विदेशियों का यहुत आदर मतकार करते थे।

<sup>\*</sup> शक्टर एक कृष्ण स्थामी आयगर के क्रतुनार एक परिच्छेद को 'उपादो' (परिच्छेट ५१) से उपकृष्य खता है, इस यात की वह से अधिक, पुष्टि करता है। देलिए 'अम कर्दृब्स्युग्त आरु वाउप इरिव्यद इ ह्याव्यत कलचर' परिच्छेद ६, 'अन वोलिटिक्त कर इंडिपाश क्राफ कुराल' आई० एच॰ काटली में भाग ६, पुष्ठ २४४ भी देखिए। वी॰ झार० आर० दोव्यिक कृत 'स्टब्रंब इन तामिला लिटरेचर एयह हिस्सूं।' परिच्छेद ४ मी देखिए।

न वनके श्रांतिथि-सत्कार की यह भावना श्रांति की तामिलों के गुल सीमा तक पहुँची हुई थी। उनकी श्राचार नीति च्राश्रंती की थी। तामिल माताएँ श्रपने वच्चों के मस्तिष्क और हृदय में चीरत्व का संचार करने का प्रयत्न करती थीं।श्रु तामिल हिम्स के सम्मिलत होती थीं और नित्य मन्दिर जाती में वे उन्सुक्त रूप से सम्मिलत होती थीं और नित्य मन्दिर जाती थीं। युविक श्रीर गुवतियों के लिए यिवाइ से पूर्व थेन करने की सम्मावना रहती थी। श्राधिकांश तामिल काव्य का विषय प्रेम हैं। येम की कवितायें रचने के लिए युविन्तन माहित्यक नियम निर्धारित कर दिये गए थे। प्रेम विवाहों का श्रव्हा प्रचार था। कुछ हुट तक बहु विवाह भी प्रचलित था। प्रत्येक नगर में चेश्याओं का एक वाजार होता था। वहे नगरों में युश्वाहत राजनतीक्वयाँ होती थी। यचन देशों से मधुर सांदरा के जहाज श्राते थे और राजा महाराजा तथा सरहार बड़े प्रेम से उनका पान करते थे।

प्राचीन तामिल मांम खोर भात रगते थे। महिरा पान उनमें खूद प्रचितित था। धनेक प्रकार के मादक द्रव्यों राम-पान-ख्रादि का प्रयोग किया जाता था। बौद खौर जैन धर्म के प्रवेश के बाद मांम का प्रयोग बहुत कुछ वर हो गया। सैनिकों का ख्रयना एक खुता वर्ग यन गया था, इसलिए भी मांम-भक्ता सीमित हो गया।

महुरा खोर कायेरी पहिना जैसे बड़े-ब़े, नगर बन काल में थे। लेकिन अधिमांस जनना मार्गों में हो रहती था। ऊँची श्रेती के लोगें पक्के घरों में रहते थे। इन घरों के प्रवेश द्वार बहुत प्रमाव पूर्णे होते थे। चारजों और गुन्वदों से थे घर सुभक्तित रहते थे। धुर्गे-निर्माण और क्लिक्टी को फला भी काफी विकस्तित थी।

श्चादिम श्वनस्था में प्राचीन द्रविड ष्ट्चों श्रीर नार्गो की पूजा करते थे। उनके कितने ही श्चादि देवी-देवताओं धार्मिक स्थिति के नाम श्वाज भी मिल्तते हैं। उनकी उपासना

षांमका स्थात के नाम श्राज भा मिलत है। उनकी उपासना में मुत्यादि भी किये जाते थे। याद में, माझाणों से सम्पर्क होने के कारण, द्रविहों ने श्रायों के कितने ही देवताओं की आधाना लिया—जैसे इन्द्र, विष्णु, वरुण श्रादि। लेकिन सुरुग (सुमझस्य) द्रविद देवता ही प्रतीत होता है। कितरय विद्वानों की धारणा है कि द्रविद धर्म श्रीर दर्शन का ढोंचा मू जतः देशज ही है। हाँ, इस ढोंचे में श्रायों की धार्मिक मावनाओं का भी समावेश कर लिया गया है।

त्या पया ६। स्थापत्य में द्रविडों ने श्रच्छी उन्नति की थी।काव्य स्त्रीर मूर्ति-निर्माण के द्वेत्र में उन्होंने भौतिक प्रतिमाका

लित कलायें परिचय दिया था। आठ छेदों वाली बांधुरी का वे प्रयोग करते थे। अनेक प्रकार की नकीरियों

का उन्होंने खांवरकार किया था। प्राचीन हिंब हो ने कता के ह प्रकार निर्धारित किये थे। इनमें एक चित्र-कला थी। मनोरंजन के लिए पित्वों के युद्ध, नृत्य, नाटक, संगीत-मंडली खादि के आयोजन किए जाते थे। नृत्य-कला का उन्होंने खच्छा विकास किया था और संगीत उनकी शिल्ला का एक खंग बन गया था। खनेक प्रकार के वाद्ययंत्र पाये जाते थे। देवताओं और राजाओं की प्रशस्ति मे, उनकी विजयों और उपलब्धियों पर खाधारित नाटकों की रचना खौर उनका खभिनय किया जाता था।

तामिल साहित्य में समुद्री-यात्रा और न्यापार आदि का पर्याप्त

उल्लेख मिलता है। अति प्राचीन काल मे तामिल-

व्यापार क्रोर वासी चालडियनों से व्यापार करते थे। बाहर व्यवसाय जाने वाली सामग्री में टीक की लकड़ी भी होती थां। मिश्र की ममीज भारतीय मलुमल में लिपटी

हुई पाई गई हैं। बाइबिल में जो तुकिम राज्य श्राया है वह तामिल सब्द थोंकाई (मोर) का ही रूपान्तर है।

प्राचीन निश्न का द्विष्य मारत से न्यापारिक सम्बन्ध था। विश्वास किया जाता है कि ईसा पूर्व दूसरे मिलेनियम में निश्न का राजा द्विष्य भारत से मनमल, आयनूम, दारचीनी तथा अन्य वस्तुएँ मेंगाते थे। चीन से द्विष्य भारत मे रेराम और चोनी श्राती थी। फिलस्तीन के राजा सालीमन भारतीय सन्दत, वन मातुप श्रीर मोर, रुई, कपडा श्रीर श्रतीए लकदी मंगाते थे। निश्न से देखिय भारत के प्राचीन व्यापारिक सन्दर्भ कें एक विचित्र स्मृतिन्यिक सम्प्रमा ताला है। हाल हो में एक मिश्री श्रमितेय (PAPYRUS OF OAYINOHU-) मिला है जिसमे एक प्र्याची महिला का वर्शन है जिसमा जहांच कलद के किनारे पर दुर्घटना का विकार हो गया था। जेस्सकेनेड्राईड के श्रतुसार इन्मा पूर्व सातवीं श्रीर एकी शती के द्रविशें का एक उपनिवेश येवीलोन में भी था। शह श्रमित्र पर स्त्र से नहां जा सकता है कि यूनानी चावल श्रीर मिश्र द्रविशें से हो तोते थे—जैसा इनके नामों, श्रायंजा श्रीप्रणिक्त से पता चलवा। ईसाई सवृत् के उद्यक्ताल में दंखिय सारत श्रीर प्रभाव सारार केंद्री सुभाव सारार केंद्री सुभाव सारार केंद्री सुभाव सारार होता था। द्रविश्य मारत केंद्रि सुभाव सारार में वीच काफी व्यापार होता था। द्रविश्य मारत केंद्रि सुभाव सारार में वीच काफी व्यापार होता था। द्रविश्य मारत केंद्रिक सुभाव सारार में वीच काफी व्यापार होता था। द्रविश्य मारत के कितने ही स्थानों में रोम में सिक्क, काफी श्रम् इन्हीं रिधार्त में, पाने गए हैं।

तामिल के प्रमुख बन्दरगाह चेरा राज्य में मुखीरी (कारागेर)

प्राववकोद दियासत में चकाराई (वैकारी),

तामिलकम क ताम्रयारित के किनारे पर कोरकाई थींग कायेरी
बन्दरगाह के सुहाने पर पृहर (कानेरी पहिन्म) थे। शहर
जाने पाली प्रमुख सामग्री में शीर्ता, निर्णे, विना
बुना रेशा, गरानदार्त परश्च, होरे, लाल चीर निजुने पी थीठ-च्यादि
हाते थे। वाहर से मलाले, मुँगा, जममक, कीच पीजल, मीसा और
मिदरा आजी थी। रोमन सारत ने सुनी माल को उद्दार पसन्
करते थे और बहुत वहीं मात्र में मंगाते थे। लोदरे से सुद्ध, रेशों से जोड आवस्त उत्तत थे। तोंडों में लो
स्वर रामग्रद विका में हैं, आधिल, मरीन रेशम, छपूर, चीन्नी रेशम
और सन्दल, इन और नमक आदि गाम था।

<sup>•</sup> दिलए 'बनल आप दि रात परिवादिक कोक्षपदी,' १८६८ में प्रशासित लेल—'छनी कामर्थ छात्र वेशीलीन विद दिएडयां, ७००—६०० की छोत्, देशी वर्तल, ने १८०४ ने यक में घार० धीवेल कुत्र 'रोमन कामर्थ किताना', रात्रिकां, तेरिकां कुत्र दिल्ला एउ दि येरटां पे कहर्तें ( तृबदा प्रशर्दा) और वार्तिम्द कृत 'दि बामर्थ बीदुरेंत रोमन प्रवादर प्रकृत में दिल्ला में दिल्ला में दिल्ला में विद्वा पर कर्त्र दिल्ला में दिल्ला ।

'दिस्तिण भारत ख्रौर भू-मध्य सागर के बीच व्यापार पर परिचम के नये विद्वानों ने काफी प्रकाश हाला है जैसे (१) स्ट्रायों जो खागरटंस के काल में हुखा था, (२) साइनी जिसने ७० ईसवी में 'नेचरल हिस्ट्री' जैसे सन्दर्भ-मंथ की रचना की थी, (३) एक धन्य गुमनाम लेखक जिसकी पुरतक में भारतीय सागर का यात्रा-वर्णन है। इस.पुरतक में गुमनाम लेखक के नारत के पश्चिमी किनारे का खाने खाने पर खायीरित वर्णन किया है (४) तोलेमी (लगभग १४० ईमधी) जिसकी पुरतक 'गाइड हू व्यागरकी' में भारत के बन्दरगाहों थीर बनकी भौगोलिक स्थिति का खच्छा वर्णन मितता है।

भारतीय सागर के यात्रा चर्णन वाली पुस्तक (पैरिसस) में रोम के दिल्ला भारत से व्यापार का मिलस्तर वर्णन मिलता है। साइनी नें अपनी पुस्तक में इस बात का प्रवल विरोध किया है कि रोम का सारा सीना मारत की जेब में चला आवहा यात्री की उसके बदले में अनुत्यादक अच्याशी की चीजें मेंगाडें जा रही थीं। तामिल माहिर्य में और तस्कालीम साहित्यक वरम्पा में भी इन बन्दरगाहों और उनके द्वारा होने वाले व्यापार का प्रचुर मात्रा में बन्दरगाहों और उनके द्वारा होने वाले व्यापार का प्रचुर मात्रा में बन्देतर हुआ है।

इसमें सन्देह नहीं कि कपडे के ज्यवसाय में, प्राचीन द्रविडों ने काकी उन्नति की थी। तामिल साहित्य में ३६ कपडें का ज्यवसाय प्रकार के कपड़ों का उल्लेग्न मिलता है जो या तो तामिल नाड़ू में चनते थे या विभिन्न उत्पादन-

तामल नाडूम बनत थया ।४। स

केन्द्रों से मँगवाये जाते थे।क

विभिन्न नगरों और प्रामों का प्रमुख उत्पादन केन्द्रों से सडकों के द्वारा सम्बन्ध स्थापित था। ज्ञायात कर की व्यवस्था थी और इसके लिए उपयुक्त ज्राधिकारी नियुक्त थे।† यत्रन सीटागरों ने यहाँ

 खिल्लिमिक्सम्, पृष्ठ ३३६ श्रीर एम॰ रामव कृत 'दि एन्सेन्ट झाविडियन इन्डस्ट्रीज एन्ड कामवें' शीर्यक तामिल लेख देखिए जो 'तामिल एन्टोक्वेरी' के आठवें श्रक में छ्या है।

† संगम-काल के एक प्रथ पष्टिनरलाई में कहा गया है कि ये अधिकारी पैदा हुए गल्ले को, अगर उसका तुरन्त अनुमान नहीं लगा पाते ये तो एक चगह आँगन बगैरह में बमा कराकर उस पर सिंह मूर्ति वाली राज्य की मोदर लगा 358 द्याकर अपनी वस्तियाँ बना ती थीं। मानसून की हवाओं के श्चाविष्कारने उनकी यात्राश्चों को सुगम कर दिया था। लाल सागर में स्रव डाइच्चों का भी रुतरा नहीं था—ईसा की प्रथम शती में रोमनों ने उनका अन्त कर दिया था। आयात निर्यात कर के अलावा सङ्कों पर और राज्यों की सीमाओं पर भी चुंगी भर के ज्याचा उच्चा तर आर राज्या चा चाराजा र जिल्ला ती जाती थी। भूमिका नकद या वपज के रूप में तिया जाता था। उपज के एक छठे भाग पर राजा का अधिकार होता था। सिचाई की सरकारी ब्यवस्था से जो ताम बठाते थे, उनसे भी कर लिया जाता था।

महान चोलों के काल में तामिल का सुमात्रा, जावा और मलाया श्राकीपैलेगों के श्रन्य द्वीपों से विस्तृत न्यापार पूर्व से ध्यापारिक होता था। इतिहास के पूर्व काल में दक्षिण भारत के निवासियों के मलाया प्रायद्वीप में जाकर यस जाने के प्रमाण मिलते हैं। सम्भवतः परलव सम्बन्ध शासन के प्रारम्भ में ये लोग मलाया में जाकर यम गए थे।

समुद्र पार के प्रदेशों की देख-भाज न कर सकने के कार्ण कुलोत्तंग के शासन काल में ज्यापार बहुत कम हो गया स्त्रीर अन्ततः वह अरवों के हाथ में चला गया। प्रीच और डच विद्वानी ने इन्होचीन और मलाया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश और न राज्यान आर नवाया म भारताय सरकार के अपर आर विस्तार पर अरझा प्रकाश डाला है। दिख्य भारत से यह सांस्कृतिक प्रसार गुरू हुआ था। अपरवर्ती काल तक में दिल्या के वन्द्रसाई। से काफी ज्यापार देता रहा, लेकिन अप इम स्थापार के सूत्रघार अरस थे। सार्रापानों ने, जो तरहथी शर्ता में भारत आया था, क्तिया है कि बयान का बन्दरगाह ब्वापार से मरा-पूरा श्रीर वैभव-पूर्ण रहता था।

सारा देते ये शीर उस थक तह माल को मुक नहीं करते ये बद तह धर का दिसाव साप नहीं हो जाता या 1

😥 पूरे विशरण में लिए 'ग्रेटर इपिटवा छोशबटीड' नावर एक झीर तेन क पूर पर पर विश्व के स्वर्ध के दि इचिडयन बालोगी आफ चारा और दि िहरदू बालोनी चाक काबोदिना' भी देखिए।ए० बे० कुमारस्वामी हरा 'इटिडयन एट इन्होंने। हयन बार्ट' भी देखने योग्य है।

### [२] साहित्य

तामिल-एक प्राचीन भाषा

यह सहज मान्य है कि द्रविहों में तामिल ही ऐसे थे जिनके पास, सब से पहले, अपना साहित्य था। अनुश्रृति हैं कि अगस्य ऋषि ने, जिन्होंने इसा पूर्वे सातवीं शती में श्राह्मणों के एक दल के साथ मुद्द दिल्ला का अमियान किया था, भाषा को पूर्णे रूप दिया था। कहा जाता है कि अगस्य ने एक व्यावश्य स्पन्धमों में को रचना को थी। वह लुम हो चुका है। जो भी हो, यह निश्चित है कि तोलकं त्याय है जो भी हो, यह निश्चित है कि तोलकं त्याय के काल से पहले तामिलों ने अपने साहित्य का अव्हा विकाम कर लिया था। तोलकं त्याय ( वेयावर्य), विद्वानों के मत के अनुसार, ईमा पूर्वे तीसरी शर्ता से पहले मते ही हुआ हो, इसके वाद नहीं। तोलकं पियद से ममय से संस्कृत का प्रमाय पड़ना शुरू हुआ और उत्तरी संस्कृत का प्रमाय पड़ना शुरू हुआ और उत्तरी संस्कृत का प्रमाय पड़ना शुरू हुआ और उत्तरी संस्कृत का प्रमाय पड़ना शुरू हुए। ईसा की पहली और दूसरी शतियों में तिस्त्री हुई प्राचीन तामिलों की कुछ कविताएँ आज भी उत्तराव में मितनी हुई प्राचीन तामिलों की कुछ कविताएँ आज भी उत्तराव हैं। कु इस से हमें प्राचीन तीति रिवाज और आवार्यर व्यावर्य हैं। कु इस से हमें प्राचीन तीति रिवाज और आवार्यर विर्माण कर कि सार्वार की सार होती हैं।

हैंसा मवत् की प्रारम्भिक शतियों में महुरा में एक सुप्रसिद्ध विद्यापीठ था। तामिल सघम इसका नाम था।

अगस्य काल इनमें बहुत बड़े बड़े विद्वान् थे। सत्रहवीं शती की

फ्रेंच एकेडभी की भाँति इस सघम का प्रमुख उद्देश्य साहित्यक कृतियों का एक मान निर्धारित करना था—'संघम साहित्य' शेठता का सूचक वन गया श्रीर सम यहा चाहते थे कि शेटता के इस स्तर तक पहुँचें। जिस्- कृति पर संघम की छाप नहीं होती थी, उसकी श्रीर कोई भ्यान नहीं देता था। इसी प्रतिष्ठित नहीं होती थी, उसकी श्रीर कोई भ्यान नहीं देता था। इसी प्रतिष्ठित नेपम में कुराल का सुनसिद्ध लेखक िठतरल्लाय हुआ था। इस अंध (कुराल) में जीवन के चार विपयों का विवेचन किया गया है—धर्म, अर्थ, काम श्रीर मोच। तामिल साहित्य में इस अंध का

प्राचीन तामिल कविवाओं में दस टशक, व्यक्तियोकाई, प्रस्पाच और अहन्तुरु तथा प्राचानुरु नामक प्रधिद संक्लानों का उल्लेख किया वा सकता है। इनमें ऐसे गीत सर्वालत हैं जिन्हें दरशरी कवि और पर्यटनशील माट गाते थे।

बहुत ऊँचा, सूर्वश्रेष्ठ, स्थान है। चन्नकोटि के विशुद्धतम विचार इसमें संबद्दीत हैं। 🕸

संघम काल का एक और प्रसिद्ध कवि चेरा राजकुमार इलांगी श्रादिगल था। वह लाल चेरा संगुत्तुवान का भाई

सयम काल के कवि था। वह जैन था। उसने शिक्परियकरम नामक महाकाव्य की रचना की थी। तामिल काव्य में

उसका बहुत ऊँचा स्थान है। कोबलन छीर कल्रकी की कथा इसमें वर्गित है।

जिन पाँच महाकाव्यों का ऋब तक विद्वानों को पता चला है खनमे मिण्मेखलाई (हीरे की पेटी) को मर्बश्रेष्ठ माना जाता है। यह बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखना है। इसके रचिवता का नाम सत्तानर् था। वह इलांगा श्रादिगन वा समकालीन था। मणिमेल-लाई कोवलन की कन्या का नाम था। कोवलन जैसा हम धता चुके है, शिल्पित्थकरम का चरित नायक है।

महाकाव्यों में तामिल सर्वोपिर हैं। पाँच महाकाव्य स्त्रीर पाँच लघुफाव्य उनके स्नाज दिन भी उपलब्ध है। इनमें से वई जैन और बाद विद्वानों के रचे हुए द्यान्य काव्य

रेशेष सीन महादाव्य यलयपयी, चिन्तामिया और बुखडलयेशी है। बलवरमी एक बीन प्रथ है जो स्त्रमी तक स्त्रप्रकाशित है। इसमें जैन मुनियों का वर्णन है। बुगहलकेशी शैदों का दूशमा श्रेष्ट मंग है। वह प्रत्य सम्मयत: सुप्त हो चुका है। इनका कुछ परिचय हमें दो जैन मणीं से मिल है। इनमें एक वैश्य युवती—युगडलपेशी की कमा वर्णित है। यह कट बौद्ध थी।

<sup>(</sup>३) "इस ग्रथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसना लेखक जाति-धर्म श्रौर सम्प्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र को सम्वीधित करता है। उसने मानव कि निहित नैतिकता और उसकी सुद्धि को सभ्योधित किया है और स्त्य को तथा जीयन के शेष्ठ गुर्खों को उधने श्रापने सानने राता है। एक भाग में उसने मानव के पारिवारिक और समाजिक कर्तव्यों पर भी प्रकाश हाला है। विचार, माब, मापा खौर काव्य—सभी दृष्टियों से यह काव्य श्रेष्ट है। श्राध्यात्मिकता भी इस प्रथ में उधकोटि की है। हृदय के कोमलतम भावीं का उसने बहुत ही सपल दग से विश्लेशिया किया है - जी व्यू पोप की पुस्तक 'दि कुराल' के पृष्ठ १ पर दिये गए एम० एरिटल के उद्धरेगा से ।

श्रव तक तामिल साहित्य का जो संजित परिचय हम ने दिया है, उससे यह प्रत्यज्ञ है कि तामिल बौद्ध और जैन श्रोर तामिल जैन विद्वानों का कितना ऋषी है। क्ष ब्राह्मणों साहित्य के विरोध में उन्होंने देशज मापा को स्त्राम बदाया और दिल्ला भारत के श्रार्थों के विन्तन

िन्तामणि एक महान् जैन अंय है। इसकी रचना जैन मुनि तीक्ष्यक देवर में की थी। यह चील राजदराने भारत या और बानजी या करूर में रहता था। इस अंच में जैन राजा जीवकन भो कथा वर्षित है। उसके जीवन से सम्बन्धित स्वतेक घटनार्धे हता में दी गई है। प्रत्येक घटना नीति का उपदेश देती है। इस अप की जैन और हिन्दू सभी ने मर्था की है और तामिल साहिरप की चुनी हुई रचनाओं में इस्ता स्थान है। यह अंध हता कानिय था कि इस्तेक स्थान है। दे संध हता कानिय था कि इस्तेक स्थान है। दे संध हता कानिय था कि इस्तेक स्थान की ये सम्बन्धित की यो जिनमें शैन सन्तों की गाथा वर्षित है। (सेकिलर स्थारहर्वी सत्तों में हुआ था)

पांच लयुक्तव्य निम्म लिखित थे—नीलफेशो, युक्त कथा या पेदन्तकयाई, यशोदात कावन, नाग कुमार कावनम्, और चूलमिखा। इनमें से प्रथम जैन मंथ था छिकिर स्विरिता और उनके काल का पता नहीं चलता। दूपरे मंथ का स्विवता भी जैन या जो ईवा की पांचवीं या लुठों शवा में हुआ या। उनका नाम नम्मवतः भी जैन या जो ईवा की पांचवीं या लुठों शवा में हुआ या। उनका नाम नम्मवतः भीयका । वस्तदेश के रावा उदयनकुमार की कथा इनमें विधित है। दीलों श्रादि की दिन्त यह दिनतामिषा से भी श्रापे चढ़ हुआ है। योदारक्षव्यम का स्विवता, श्रवंदिग्ध रूप से, जैन या। युक्तों के युवार और जीवन में लो श्रापे चहुं हुए हैं उनके श्राचार विवाद श्रीर सिद्धानतों की पाट्य पुस्तक इन मंथ को हम कह नकते हैं। पथ प्रदर्शन के उद्देश से इन प्रथ की रचना श्री में महापुराय प्राचारित है। सवारिक सुत्तों का रशा श्रीर मोच की प्रांति इनका प्रमुख विवाद हो। पंडय द्राचारित है। सवारिक सुत्तों का रशा श्रीर मोच की प्रांति इनका प्रमुख विवाद है। पांच्य राजा सेवन के पिता श्रवन्ती चूलमिषा को प्रांत इन प्रथ विवाद है। पांच्य राजा सेवन के पिता श्रवन्ती चूलमिषा को प्रदेश स्व प्रथ विवाद है। पांच्य राजा सेवन के पिता श्रवन्ती चूलमिषा को प्रदेश स्व प्रथ विवाद है। पांच्य राजा सेवन के पिता श्रवन्ती चूलमिषा को प्रांत संय वसरित है। लाभम ६५० ईक्ती )। उन्हों के काल में पह रचा गला प्रा।।

१३ शुद्धिमत्र रचित बीरलेलियम तामिल व्याकरण पर एक १थवद निवन्य है। यह मय बीर राजेन्द्र चोल (१०६२ ईंग्वी) को समर्थित है। जैश इसके नाम से भी मकट होता है, इसका रचिता बीद या। तामिल जैनों को साहित्यक कृतियों का लेल और अधिक विस्तृत है। जिनका उल्लेख किया जा जुना है उनके सिवा चूझामीं निवयद नामक एक शब्द कीय मी मिलता है।

गमता है।

श्रीर झान का प्रसार किया। परिष्णाम स्वरूप द्रविद्धों के साहित्य में जामृति श्रीर चेतना की एक जहरू-सी दौड़ गई श्रीर उत्तर भारत से प्राप्त नयी भावनाओं को इन्होंने श्रपने साहित्य में प्रगट किया कि

पह्मचों के काल में जो साहित्य रचा गया वह व्यविकासतः
श्रुतिभाष्य था। यह वैष्णव श्रलवार श्रीर शैव
पद्मन-काल में नयनमारों का काल था। इन सन्तो ने जो मन श्रीर
साहित्य गीत श्रपने-श्रपने देवताश्रों की खुति में रचे,
हम्हें पवित्र निधि की वरह तामिनों ने सुरित्त

रखा। श्रागे चल कर बैंध्याय महीं खीर स्तुलियों को नलबीर प्रवचम में सम्मिलत कर लिया गया श्रीर शेव प्रदियारों की रचनाएँ जो इयर-उघर विखरी हुई यी उन्हें निम्बयान्टर नाम्यी ने (लगभग ६७४—१०३४ ईमची) ग्यारह विद्युरारियों में, संम्रहीत किया।

वामिल साहित्य के इतिहास में इसा की बाहरवी साती यहुत यहां और महत्यपूर्ण स्थान रखता है। इस मल परवर्ती जोलों के में तामिल के सब से बड़े मध्य कालीन कवि हुए बाल का साहित्य हैं। कुलोचुंग प्रथम का राज कि जयकोन्दन, जो कविचनवर्ती कहलाता था और जिसमें किलागुप्पिंग जैसे क्लासिक प्रथ की रचना की थी, इसी काल में हुआ था। सुप्तिसु भारतार अदिवारक्कृतकार मी लगमन इसी काल में हुआ था। कुलोचुन हिलीय के शासन काल में शैव सन्त सेकिलर ने पेरिपुराण्म की रचना की थी। रामायण का अनुवार

रचे ये और नलावेन्य का ल्याति प्राप्त रचियता प्राण्डोन—ये सय हल्ला निर्माण मण्डल पुरुद्दर ने ईवा ने दश्यों शती के मध्य में किया था। वरनारूगल कृति और करिवाई नेती बहै रशासरण सम्मणीरवन में भी मिलती हैं। ये दोनों उच नेटि को कृतियाँ मानी बाती हैं। यरहरी शती के गुणा बीर पण्डित लिलित नीनित्रम और भवनन्दी (तेरह्या शती) कृत नासूस भी उल्लेलनीय हैं। नीति सभी मंत्रीन विद्यानी द्वारा लिखे सभी—नलाहितार और पलामोली, प्रार्थनित्रम और विद्यत्वमलाई सा उल्लेख किया का

कर्ता श्रमर काम्बर श्रीर श्रीताकुत्तर जिसने तीन सुप्रसिद्ध खलास

रक्ष 'दि जर्नल प्रांप दि सपत पश्चिपाटिक कोलायडी' माग २२, पृष्ठ २४६ !

चोल दरबार को, १११८ से ११७८ ईसवी तक सुरोभित करते रहे। चौदहवीं शती में सुसलमानों के आगमन से तामिल साहित्य के इति-हास के क्लासिकल काल का खन्त हो जाता है।

तामिज्ञ के पश्चात् ककड़ साहित्य का, सम्पन्नता की दृष्टि से, उल्लेख किया जा मकता है। कन्नड़ की प्रारम्भिक कनड़ साहित्य साहित्यिक कृतियों में भीतिकता का खमाय दियाई देता है। अधिकांश कृतियों यो तो सरकत प्रयों का अनुवाद है या क्पान्तर मात्र हैं। कन्नड़ माहित्य को भीतिकता प्रवान करने में जैनियों का काफी दृष्य रहा है। वारह्वीं शति के मध्य तक कन्नड़ साहित्य पर प्रमुखताः जैनियों का ही एका-ियकार रहा, किन्तु उन्होंने केवल साम्प्रदायिक दृष्टि से ही साहित्य की रचना नहीं की वरन् विशुद्ध हान को भी खपनी ट्रिट के समुख रसा । दसवीं शती कनड़ साहित्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

होयसालों का शासन मैसूर में जम गया तब कियों स्त्रीर विद्वानों का उन्होंने काफी मरत्त्रख दिया था। उनके शासन-काल में बहुत से जैन, शेव और लिंगायत प्रथकार हुए। क्षेत्र तेरहवी शांती में उल्लेखनीय स्त्रीर उत्कृट जैन कवियों का एक इल दियार हो जाता है।

श्रांत्रों को इस बात का गर्व है कि बनकी मापा तेलुगु ससार की मधुरतम और वरक्रव्हतम भाषाओं में तेलुगु साहित्य से हैं। इसका साहित्य सुन्दर है, पर वहुत विस्तुत नहीं हैं। श्रीक्षंत्र तेलुगु साहित्य, वरन् समृपा तेलुगु साहित्य, श्राधुनिक काल की ही ने हैं। भाषा सस्कार का प्रथम प्रयत्न, एक तेलुगु विद्वान् नान्यासाट ते गगरहर्वी शती में किया था। महाभारत के प्रथम कीव पर्यो का भी

क्ष इैं पी राइस--- 'दि हिस्टू खाँन कनरीज लिटरेचर', पुछ १४, 'दि

उसने अनुवाद किया था।

लिटरेचर\*

इन्डियन एन्टी' क्येरी माग ४, पृष्ठ १५ † जी० श्रार० सुत्रगाह पुस्तलु कृत 'सन माहल स्टोन्स हमीलाग

जीर ज्ञान का प्रमार किया। परिखाम स्वरूप द्विडों के साहित्य में जायृति. श्रीर चेवना की एक सहर-मी दीड़ गई श्रीर उत्तर भारत से प्राप्त नवी भावनाओं को इन्होंने अपने साहित्य में प्रगट किया। 88

पस्नमें के कास में जो माहित्य रचा गया वह व्यविकासतः
श्रुतिभाष्य या। यह चैष्णव श्रुतवार छोर शैव
पद्धव-माल में नवनमारों का कास था। इन सन्तों ने जो मन और
साहित्य गीत श्रुपने श्रुपने देवताओं की सुति में रचे,
उन्हें पवित्र तिथि को तरह तामिलों ने सुरित्त
राता। थाने चन्न कर वैष्णुय मंत्री श्रीर सुतियों को नजयीर प्रवचम
में सम्मित्तित कर जिया गया और श्रीय श्रुदिवारों की रचनाएँ जो
इसर-उधर विदारी हुई थी उन्हें निम्मयान्दर नाम्बी ने (लगभग
१८५/—१०२५ ईमवी) ग्यारह तिक्सुरारियों में, संमहीत किया।

इसमा निर्माण मयजल पुरूरर ने ईसा भी रशको श्राती के मध्य में किया था। यन्नारुपाल नृति श्रीर करिमाई जैती महे व्याकरण सम्बर्ण एवन एँ भी मिलती हैं। ये रोनों उप भीट को इतियाँ माना बातों हैं। य रहनी शती थे गुर्ख थी। यिद्यत लिखित नेमिनदम श्रीर भरमन्या ( तेरहनी शती ) कुत नालूल मी उपलेपान हैं। मीति त्रयों में नैन निद्धानों द्वारा लिखे अधी-नलादियार श्रीर पलामीली, आंसीरियरम श्रीर विरस्वसनाई मा उल्लेस किया मनवाही

क्ष 'दि जर्मल ग्राँप दि समन प्रिपाटिक संसमधी' भाग २२, पृष्ट २४६ l

चोल दरबार को, १११८ में ११७८ ईसवी तक सुरोभित करते रहें। चौदहवीं शवी में सुसलमानों के श्रागमन से तामिल साहित्य के इति-हास के क्लासिकल काल का खन्त हो जाता है।

तामिज के पश्चात् कनड़ साहित्य का, सम्पन्नता की दृष्टि से, उल्लेख किया जा सकता है। कनड़ की प्रारम्भिक

कबड साहित्य साहित्यिक कृतियों मे मौतिकता का श्रमाव दिसाई देता है। श्रथिकांश कृतियाँ या तो सस्कृत

प्रशों का अनुपाट है या रूपानत मात्र हैं। कन्नड़ माहिस्य की मीलिकता प्रदान करने में जैनियों का काफी हाथ रहा है। वारहवें शती के मध्य तक कन्नड़ साहिस्य पर प्रमुख्यतः जैनियों का ही एका-धिकार रहा, किन्तु उन्होंने फेबल साध्यताय जैनियों का ही एका-धिकार रहा, किन्तु उन्होंने फेबल साध्यतायिक हिंछ से ही साहिस्य की रचना नहीं की वरन् विश्व हतान का भा अपनी टिंग्ट के सम्मुख रखा। दसमीं शती कन्नड साहिस्य के लिए महस्वपूर्ण स्थान रखती है।

होयसालों का शासन मैसूर मे जम गया तब कवियों खोर विद्वानों का उन्होंने काफी सरक्षण दिया था। उनके शासन-काल में बहुत से जैन, रीव और लिंगायत प्रथकार हुए। के तेरहवीं शती मे बल्लेसनीय और बस्कृष्ट जैन कवियों का एक दल तैयार हो जाता है।

श्रांत्रों को इस बात का गर्व है कि उनकी भाषा तेलुगु सलार की मधुरतम श्रीर उरक्रव्यतम भाषाओं में तेलुगु साहित्य सुन्दर है, पर बहुत विस्तृत नहीं है। श्रिषकांश तेलुगु साहित्य, वरन समृचा तेलुगु साहित्य, श्राधुनिक काल की ही देन है। भाषा सरकार का प्रथम प्रयत्न, एक तेलुगु विद्वान् नान्याभाट में ग्यारहवीं शती में किया था। महाभारत के प्रथम तीन पर्वों का भी उसने श्राह्वाह किया था। कि

क्ष इं० पी॰ राइस-'दि हिस्टू औँ न नगरीज लिटरेचर', पृत्र रे४, 'दि इन्डियन प्रन्टी' क्वेरी माग ४, पृत्र १५

<sup>†</sup> जी० श्रारण सुतस्याह पुन्तल् श्वन 'सम माइल स्टोग्स इतते चुतु लिटरेचर'

सदुरा के ज़ैनों के विकक्ष जब धारधान्दर इस प्रकार सफलता-वृत्तक प्रयत्न कर रहा था, तथ जीक उसके समान ही इसका समकालीन खण्यर जो तिकनाधुक्तसार नाम से प्रसिद्ध है, प्रह्राय देश में जैनों के विकक्ष प्रोची के रहा था। वसने गर्शेन्द्रवर्धन को शेव बना लिया था। शैव नवनमारों के प्रयत्नों के क्लावक्षय जैन-धर्म, का तासिन-देश से जीव हाँ गया। इस धर्म (जैन) को नह करने में बैच्छाव अलवारों का भी योग था। कितने ही वीनियों ने तो रीव मत को प्रह्म कर तिया, जो न कर सके वह भाग कर मैद्दर बते गए जहाँ उन्हें सुरिष्ठित सरण मिला गई। कनन देश में जैन पर्म के साथ खपेताकृत अच्छा नीति यरती गई। मैद्दर के गंग राजाओं ने (लगमन २००—१००० ईसवी) जैन पर्म की यहुत कुछ संस्वण दिया।

द्रविष्ट देश में बौद धमें का इतिहास कम रोपक है। अशोक के बात से गृहत पाति ही इस धमें के सिदानों गींद धर्म से यहाँ के तोग परिचित हो गए थे। कहा जाता है कि स्वयं भगवान खुद भी दिव्य भारत में नागदेश और सिंदल तक गए थे। यदाप अशोक वामिल देश में अपने घमें का प्रपाद करने में अधिक विष्याशीक नहीं रहा, किर भी व्यक्तिगत रूप से बौद मिछुओं ने मून-पून कर वामिल देश में भींद्र समें का चुण्डा प्रचार कर दिया था। इस संबत्त की प्रारम्भिक

<sup>•</sup> मुख्य और मुलर (रंख की हुडी स्वी) के बाल में बोद पर्म पायम के बात पा मा मंतरिस अविनीति (४२०-१६ देववी), मायब के बाद खुड़ा राजा, बुद कीन या। अविनीति का उत्तरायिकारी दुविनीति मुनरिस केन ने वाकरण कोर सुद पुरवाद का सित्य था। अपन मंत राजाओं में विकेश रूप के दे रुद्धनात शर्वावाद (८०७-१००) का उल्लोन किया जा क्षा में में के स्वाम में की के मुक्ते हुए तमाम में किर से बात साली भी। उनके साहत साम में दी माख्य बानुवाद पान में उनका मोत्री भी, मोत्रीवेश को मीम-बाद प्रतिमा रथावित की भी। निर्दा पर का होत्याली वा महार स्वानित हैं मान वह बीन पर्मावा की भी। निर्दा पर का होत्याली में कहान का काल इव वान के मुक्त दीना है अब विद्युत्तरीत में में की होड़ बर सेत मन की स्वस्ता वितय पर १४६ पर्म-शर्वादेश मुख्यीय के चुन सुनारक समाउंक मान के दूर पर्म। यह पर्म-शर्वादन मुख्यीय के चुन सुनारक समाउंक की समस के दूर मान

शितयों में चोल देश में नागपिट्टनम, तोन्द्रमाएडलम श्रीर काँजी बरम बीद्ध धर्म के ऋमुख केन्द्र थे। यह भी कहा जाता है कि नागपिट्टनम में श्रांक के छोटे भाई महेन्द्र ने एक बीद्ध धर्म प्रचार-संख्या का जन्म दिया था। मिश्योरकाई से भी इस बात की पृष्टि होती है कि पृह्र में बीद्ध धर्म का प्रचार निर्याय गति से होता था। नुद मिश्यमेरालाई का रचिता श्रीद्ध था। इसी श्रंय से यह भी पढ़ा चलता है कि काँजी बरम में भी कई बीद्ध मठ स्थापित थे।

बौद्ध धर्म को प्रतिद्वन्द्वी ब्राह्मण और जैन मतों, से गहरा संघर्ष परना पड़ा। उमके विरोध में श्रमेक सत बौद शोर अन्य और सम्प्रदाय संगठित हो गए थे। फिर भी, ६४० सम्प्रदाय ईमनी में जब हुएन्सांग कांजी-घरम गया तो उसने देखा कि वहाँ एक सी बौद्धं- मठ थे जिनमें दस इजार भिद्य रहते थे। पल्लबें की इस राजधानी में ही सुप्रसिद्ध वीद दार्शनिक स्पनाल, जो इस चीनी श्राह्मणों के बीच घहुंभा शासार्थ-प्रतियोगिता चलती रहती श्री। १९९

बौद्धों का दिल्ला मारत से अन्त में लोप हो गया। इसका प्रमुख कारण था कॉजीवरम के राालार्थ और प्रिविपोणिता बौद्ध धर्म का लोप में उनकी पराजय (७५६ ईसबी )। लेकिन, बौद्धों के वहिण्कृत हो जाने पर भी, बौद्ध धर्म का मभाव बना रहा। लीडत के दानपत्र से पता चलता है कि थोल देश में खारहर्षी शती के प्रारम्भ में दो बौद्ध मन्दिर से। खोगे चल कर, तेरहवी शती में भी, दिल्ली खकांट के जिले में बौद्धों के एक उपनिवंश का पता चलता है।

<sup>#</sup> शैव धन्त तिब-शान धाम्यन्दर का धौदों से तक्कोर जिला के तेलीच रिं नामक स्थान में शालार्थ हुआ था। उसने बौदों के नेता नन्दि को इस शाखार्थ में पराजित किया था ( सातश्री शती )। आठवी शती में वैम्पाव सन्त तिक्संगाई शलावार का भी बौदों से शाखार्थ हुआ था। कहा बाता कि उसने तैगायम की बौद्ध को स्वर्ण प्रतिमा को बौत लिया था और उसना उपयोग शीराम के मन्दिर की दीवारों के निर्माण में किया था। चिंदग्यरम में मिण्-क्षावधार और सिंद्श के बौदों के बीच शाखार्थ होने का भी उल्लेख निलता है।

जैन खीर बीद्ध और शिवन्त्रोही धर्मों का नाश करने में शैव मयनमारों और वैष्णुव कलवारों ने काकी माग भकिताग्रदाय विद्या था। इन्होंने एक नमे पंथ को जन्म दिया। इस भक्ति प्रयास-अपने इष्टेदेवता के प्रति अद्धर कौर गहरी भक्ति इस प्रय का खावार यो। इस प्रव के हो सम्प्रदाय हो—गीव भक्तों का सम्प्रदाय और वैष्णुव अक्तों का सम्प्रदाय।

रीय शिय को सर्वोपिर मानते हैं। शिय मंगलकारी भी हैं श्रीर प्रत्यकर भी। यैव सन्द्रदाव के संस्थापक नवननयनगर मार थे। नयनभारों का चरित्र सन्तों के समान 
या श्रीर शिव में उनकी मिल में माहीन थी। येव साहत्व के श्रवसार हैन नयनमार हुए हैं। इनमें सब से श्रीक 
सहत्वपूर्ण श्रीर उन्होंस्त भीय अपन्य, साम्यन्दर, सुन्दरार श्रीर 
में का प्रतामार थे। इन सन्तों के रचे हुए भक्ति के भजन अत्यन्व 
भावपूर्ण हैं। अपने साहित्य से इन सन्तों ने देश में जान सी डाल 
दी थी और अपने साहित्य से इन सन्तों के प्रेच में प्रताम माधनवर 
अपने सहत्वाही में को से नीज विगोध करते थे। अपना माधनवर 
श्रीर सुन्दरार के भक्ति सम्मधी भजन एक साथ सहत्वत हैं श्रीर 
धवरम कह्नाते हैं। मण्डिकावसागर के नीज विक्वायकम बहुलाते हैं। नयनमार, मीटे रूप में, पहलवों के काल में हुए थे। विश्व 
में निद्रर निर्माण-काल को विकसित करने में इन्होंने काणी योग 
दिया था।

विष्णुयं श्रालयारीं का काल २०० हे ८०० ईसवी तक माना जाता है। ये भारत सन्त ये १% विष्णु की श्रालवारों का मान चयाना से इन्होंने गीत कीर खुतियाँ रूपी भी। ये सुतियाँ विष्णु के विशेष श्रावतारी से

<sup>•</sup> चलवारों की तीन श्रीयार्थे श्री— एक प्रारम्भिक, दूसरी मन्यवती और तीसरी दरवतीं—( दावटर एड० के श्रायवर, सम बन्द्रीव्यूवान खाँद शदम इंग्डिया है रिडयन क्लबर, पृष्ठ देव )। इनसे ताम हैं—चीवार्वं प्रवायर, प्रयाववार और तिकमसी शैसपार; नम्मालवार, प्रमुख्य, कुलतेयर, पेरितालवार और उससे क्रम्य प्रयाव; तीन्द्रतिस्थादि तिक्यान सम्बर्ध और तिकमीताई कलवार;—इनके तिथि दात के तिस्य देखिए टी॰ ए०

सम्बन्ध रखती हैं। इन श्रत्ववारों द्वारा रचा हुआ भक्ति काव्य अधिकांशतः वैदिक साहित्य पर आधारित है। इन्होंने वेदों और वैदिक साहित्य से जितनी श्रीधक प्रेरणा प्राप्त की है, जतनी श्रीक श्रदिणा प्राप्त की है, जतनी श्रीक श्रदिणा मिन की ते नहीं । उपासता के समय वैद्याव मन्दिरों में इनके भजतों को हमेगा गाया जाता है। भक्ति के ये दोनों—शैव श्रीद वैण्याव सम्पदाय—श्रदीदिक मतों, जैन और वौद्ध धर्मों, का विरोध करने में एक हो गये थे। इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्राप्त में एक दूसरे का विरोध करना श्रुरू कर दिया—जैमा उनके विरोधी मजनों से स्वष्ट है।

इनके पश्चात् आचार्यों का उदय हुआ जिन्होंने अपने प्रगाद पंडित्य और धार्मिक ज्ञान से हिन्दू धर्म को नया

महान् श्राचार्य शङ्कर जीवन प्रदान किया। इन श्राचार्यों में सब से श्रमणी शकराचार्य थे। यह मालावार के नम्बूदरी

अपणी राकराचार्य ये । वह मालाधार के नम्बूदरी बाहरण ये और बाल्याबस्था में उन्होंने संन्यास महण कर लिया या। उन्होंने भारत-भर में विस्तृत भ्रमण किया था। बनारस में उनका अनेक परिष्ठतों और ज्ञानियों से सालारा हुआ। उनमें भंथों में स्व से अधिक महत्वपूर्ण उनके उपनिषदों, वेदान स्त्रों और मगवत् गीता के भाष्य थे। उन्होंने श्रद्धेत दर्शन का सखापन किया था। शंकर के प्रचार और शिला के फलस्वरूप बाह्मणों में एक नये सम्प्रदाय का उदय हुआ। इस सम्प्रदाय के बाह्मण अपने को समर्थ कहते थे।

शंकरा वार्य जगत् गुरु के रूप में प्रख्यात हुए। आध्यात्मिक झान के त्तेत्र मे ऐसा कोई न था जो उनके सन्मुख ठहर सके। उन्होंने अनेक मठों की स्थापना की थी। इनमें गृंगेरी का मठ सब से अधिक महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत में बीद्ध धर्मका हुस करने में उनका बहुत बहा हाथ था। चत्तीस वर्ष की अल्प अवस्था में ही उनका शरीरान हो गया था। उनका काल अभी तक विवाद का विषय चना हुआ है, लेकिन सन्भवतः वह ईसा की आठवीं शभी में हुए थे। हु

गोपीनाय राव कृत 'श्री केष्णवात्र' एस० के० त्रायगर कृत 'श्रली डेवलपॉट बाह दी केल्पिकन इन साउप इन्डिवा' श्रीर एम० रावव श्रायंगर कृत 'ऋतवार क्लाक्लिक्ष'।

देशिए इसी पुस्तक के नारहर्वे परिच्छेद में शहराचार्य का विवस्या ।

ग्यारह्वी शती में द्रविह भारत में एक श्रीर वहुत बहे विद्वान,
विशिष्टाहेत के संस्थापक, वैष्णवें द्वारा पूजित
रामानुज श्रीर सम्मानित खाचार्य रामानुज ने जन्म लिया।
रामानुज का शिक्षा-काल कॉजी-बरम में बीता और
शीघ ही विद्वानों का ध्यान उनकी और श्राइण्ट हो गया और, समय
जीतते-न-शीतते महान वैष्णव श्राचार्य खालान्दर को गही जा
उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। के त्रिज्ञान के निकट श्रीरंगम
उनका प्रधान केन्द्र था। उनक उद्देश्य वैष्णुकों का संस्थावद्व रूप में
स्वयन था। वैष्णुव मत के श्रमुसार उनहींने ब्रह्मसूजों की एक टीका

त्तिःखी थी। रामानुत्र का जीवन बहुमुरी था खीर उनका कार्य देन ज्वापक या। फिर भी खपने मत खीर प्रयों का प्रचार

उनका कृतित्व करने का उन्होंने स्थाई प्रमन्ध करने में सफलता प्राप्त की। बहुतवादियों से, जो सर्वसाघारण में

मायाचादी कहलाते थे, उनका निरतार वादियवाद श्रीर शास्त्राध्य चलता रहता था। जैनों श्रीर शेवों तक से उनका मताविरोध था। उनके सतत् प्रयस्तों के फलस्वरूप बैच्एव धर्म की नीव मजबूत हो गई श्रीर उसने स्थायी रूप धारण कर लिया।

रामानुज, एक जार्थ में, सुधारक थे। उनकी धारणा थी कि "समाज में पुरुष प्रथया स्त्री की चाहे जो भी स्थिति हो, परमात्मा के निकट सब समान हैं, रार्त यह है कि वे सत् जीवन का पालन करते हों।"

चीलों से प्रस्त होकर रामानुज को मैसूर में भाग कर शरण लेनी पहाँ के होयसाल राजा को उन्होंने वैद्याव धर्म में दीचित किया श्रीट इस प्रकार मैसूर में वैद्याव धर्म के विकास की भूमि तैयार कर दी।

<sup>•</sup> धो आचार्य रोते ये ने असवारों के सन्देश के अनुसार वार्य करते दे—बखत: उन्हों के कार्य को आगे बहाते ये। असवार देवता तो नहीं, होकिन साधारस माननो से बहुत ऊँचे प्रतिस्तित से। प्रथम वैष्णुव आचार्य शाधमुनि हुए। रामामुक सात्य आचार्य थे। उनके जीवन के विस्तृत विकस्प के लिए शां एस॰ के॰ आयंगर कृत 'प्रशेन्ट इष्टिया' के बारह्यं विस्तृत मे देखिए। एस॰ के॰ आयंगर और शे॰ राजगोपालाचार्यं लिखत औराम' मुखानार्यं मी देखिए।

तीसरे महान् श्राचार्यं जिन्होंने एक नये सम्प्रदाय को जन्म दिया माधवाचार्य थे। उन्होंने द्वैत दर्शन को

पुष्ट किया। दिच्या कन्नड़ के चिद्देशी नामक स्थान-माधव

के वे निवासी थे। ११६६ में उनका जन्म हुआ

था। वे केवल ब्राह्मणों को सम्बोधित करते ये और उनके अनुवायी माधव कहलाते हैं। रामानुज की भाँति उन्होंने भी ब्रह्मसूत्रों श्रीर

गीता की टीकाएँ लिखी थीं, लेकिन उनमें और रामानुज के भाष्यों

में अन्तर है। वे विष्णु के दपासक थे और शिव को कोई महत्व

नहीं देते थे।

# परिशिष्ट

## श्रनुक्रमणिका लगभग ३०००--२००० ईसा पूर्व सप्तसिन्धु सभ्यता का काल जिस

का सम्भावित प्रारम श्रायों के श्राक्रमण से माना जाता है।

बोधाजकोई श्रभिलेख । १४०० ईसा पूर्व ऋग्वेद का काल (निम्नतर सीमा)। १२०० ईसा पूर्व ८००-५००ईसा पूर्व उपनिषद् काल । घार्मिक उत्थान। ६०० ईसा पूर्व ४६६—४२७ ईसा पूर्व महावीर का जीवन-काल। मगवान् बुद्ध का निर्वाण-प्रथम ४८७(या४≍३ ईसोपूर्व

बौद्ध परिषद् । शिशुनाग और नन्दों की अप्रक्षाया लगभग ६००—३२१ ईसा पूर्व

मे मगध का उत्थान। ६०० —२०० ईसा पूर्व { ४१६ ईसा पूर्व र ४६१ ईसा पूर्व सूत्रों का रचना काल। निम्नसार का राज्यारोहण । ष्मजातश्चनु का राज्यारोह्ण (पाटलि-

पुत्र का निर्माख)। ४४८—४३६ ईसा पूर्व ४२२—४-६ ईसा पूर्व फारस का साइरस महान्। कारस पर दारा का शासन, उसकी पजाब विजय छोर ईसा पूर्व ५१= के लगभग सिंध की घोटी पर

प्रभुत्व । पाणिनिका सम्भावित काल। सगभग ३४० ईसा पूर्व

हिन्दू कुश और परोपनी दाई पर ३२८—३२७ ईसा पूर्व सिकन्दर के आक्रमण।

| श्राचीन भारत | Ť |
|--------------|---|
|--------------|---|

४१०

३२६ ईसा पूर्व जुलाई (?)--हाइदसपेस का युद्ध। सितम्बर-व्यास से सिकन्दर का पीछे हटना । ३२४ ईसा पूर्व सिकन्दर की भारत से वावसी ३२३ ईसा पूर्व सिकन्दर की मृत्यु। ३२३-३२१ ईसा पूर्व नन्दों का अन्त और चन्द्रगुप्त मौर्य राज्यारोहण — मौर्यवंश प्रारम्भ । ३१७ ईसा पूर्व मैसीडोनियन शासन का भारत में पूर्णान्त । सेल्युक्स निकेटर पर चन्द्रगुप्त की लगभग ३०३ ईसा पूर्व विजय-भारत-पार फे प्रान्ती का मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित होना । ३०२ ईसा पूर्व मैगस्थनीज पाटलिपुत्र में । ३०० ईसा पूर्व श्चर्यशास्त्र की रचना का संभात्रित फाल । चन्द्रगुप्त के शासन का अन्त । भद्रवाद्र ,, २६⊏ ईसापूर्व के साथ इसका मैसूर की श्रोर अभियान । २६५—२७३ ईसा पूर्व विन्दुमार का शासन-काल। २७४—२७३ ईसा पूर्व श्रशोक का राज्यारोहण । २७०--- २६६ ईसा पूर्व च्यशोक का राज्याभियेक। २६२ ईमा पूर्व कलिंग-चिजय । २६० ईमा पूर्व प्रथम शिलालेग का प्रज्ञापित । (?) चौदहवाँ शिलालेख प्रज्ञापित। २४५—२४७ ईसा पर्य २४३ ईमा पर्य (?) बौद्ध संघों की पहली महासमिति का आयोजन—पाली में धर्म प्रयों का रचना कार्य सम्पूर्ण । सगभग २४० ईसा पूर्व २३७—२३६ ईसा पूर्व थीद स्थापत्य का प्राहम्मिक काल । भशोककी गृत्यु। ्सगभग २४०—२४८ ईसा पूर्व संस्थिक के विरुद्ध चैपिट्रवा और पार्थिया का विद्रोद ।

निर्माण-काल।

का उत्थान।

विजय !

भारत पर श्राक्रमए।

शुंग का शासन-काल।

सीरिया के अन्तियोक महान् का

देमित्रियस (वैक्ट्रियावासी) की पंजाव श्रीर सिंध के भागों पर विजय।

मौर्योका श्रन्त और पुष्यमित्र शुङ्ग

युकेतिद की काबुल की घाटी पर

मिनान्दर का भारत पर आक्रमण (?) कावल की घाटी और पंजाब में प्रति-द्वन्द्वी राज्यों की स्थापना। कलिंग के खापवेल का शासनारम्भ ।

वैक्ट्रिया पर शकों का श्राधिपत्य । खारवेल का हाथी गुम्फ श्रमिलेख।

व्याकरणाचार्य पतंजलि का काल ।

हेरात श्रौर सीस्तान पर शकों का

शकों द्वारा पार्थियनों का प्रभुत्व

सम्राट् भागमद्र के दरबार में हैलियो-

२०८ ईसा पूर्व त्तगभग १६० ईसा पूर्व

ः , १⊏४ ईसापूर्व

१८४-७२ ईसा पूर्व लगभग १७४---१६१ ईसा पूर्व

१६६ ईसापूर्व १६४ ईसा पूर्व १४६ ईसा पूर्व १४० ईसा पूर्व ,,

१४०-१२० ईसा पूर्व ,,

,, १०० ईसापूर्व ,, ६० ईसापूर्व

"७५ ईसापूर्व

दोरस के राजदूत का श्रागमन।

सिंध की घाटी के निचले माग (शक डीप) पर साइथियनों का ष्ट्राधिपत्य ।

श्चाधिपत्य ।

स्वीकार करना।

विजय।

महाराजाधिराज योगा की तत्त्रशिला

श्रीर पंजाब पर, यूनानियों के विरुद्ध. शक सत्रपों श्रीर पहला का पंजाब में प्रारम्भ ।

| 13 | v  |    |  |
|----|----|----|--|
| Б  | ۲. | ٦. |  |

७२ ईसा पूर्व ७२-२७ ईसा पूर्व ४८ ईसा पूर्व

त्तगभग ४० ईसा पूर्व

४०-४० ईसा पूर्व ४० ईसा पूर्व

,, १५ ईसवी

11

१६-४५ ईसवी ५०-४०० ईसवी

" ४२ ७६ ईसवी ,, ७६ ईसवी

७८-१२४ ईसवी लगभग ६० र्इसवी

६१-११० ईसवी 800 ईसवी

" १-३०० ईसवी " १०६-४⊏ ईमवी

र्धमनी १२४ 71 ईमवी १२५

> **१**२८-२६ ईसवी ईसवी 0E3

प्राचीन भारत

शुंगों का अन्त । करवों का शासन। विक्रम संवत की स्थापना-साइ-

यियनों का बहिष्कार। शागल और युनानी शासन

पूर्णान्त । ष्ट्राजेज प्रथम का शासन युनानी शासन के श्रन्तिम अवशेषीं

काधन्त। ह्यएचि जाति का कुपास साम्राज्य में पाँव जमाना।

गोन्दाफनीस का शासन-सन्त थामस के मिशन का भारत व्याना।

भारतीय प्लास्टिक कला का अभ्युद्य । क्षज्ञज्ञकदिकस का शासन शक संवत की स्थापना-कदिकस दिसीय

का राज्यारोहरा। नहपास (शक) का शासन। 'पेरीपस आफ दि इन्डियन औशन'

लिखी गई। चीनियों से कुपाणों का युद्ध । प्रारम्भिक चोलों का उदय (करिकाल

कायग)। तृतीन तामिल संघम काल। गीवनो पुत्र और वशिष्टि पुत्रका

शासन-धांध्र सातबाहन मत्ता का पुन:श्रम्यस्थान । वनिष्क का राज्यारोहरा।

वशिष्टि पुत्र श्री पुलमायी का राज्या-रोहण ।

फनिएक संवन् की स्थापना। रुद्रवसन का राज्यारोहरा।

|                                                     | परिशिप्ट ४१३                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लगभग १४० ईसवी<br>" १४० ईसवी                         | चष्टन दश्यात ।<br>महान् चृत्रप रुद्रदमन का सुप्रसिद्ध<br>निरनार श्रमिक्तेख—गोंघार कला का<br>अभ्युद्य ।                             |
| १४१-४२ ईसर्वा<br>१४६-४७ ईसवी<br>१६⊏ ईसवी            | किंदिक की मृत्यु ।<br>बाराष्ट्रक की मृत्यु ।<br>हुविष्क के छत्रपारी शासन का<br>प्रारम्भ ।                                          |
| त्तगभग १७३-२०२ ईसवी<br>१६६७ इसबी<br>त्तगभग २०० ईसबी | यद्मश्री सातवादन का शासन।<br>वासुदेव का शासनारम्भ।<br>सतवादनों के दाथ से महाराष्ट्र का<br>निकत्त जाना।                             |
| ,                                                   | त्रजन्ता के प्रारम्भिक भित्ति-चित्रीं<br>का काल।                                                                                   |
| " २००-३०० ईसवी                                      | नागार्जुन का श्रम्युदय-काल ।<br>श्राभारों, प्रारम्भिक पह्नवीं खादि का<br>श्रम्युत्यान ।                                            |
| " २२७ ईसवी<br>" २३० ईसवी                            | बाद्धदेव कुपाय का शासनान्त ।<br>सातवाहनों का श्ववसान—कुपायों<br>श्रोर पार्थियनों का भी साथ ही<br>साथ श्रवसान ।                     |
| " २४८-८४ ईसवी                                       | ् बाकाटक वश के संस्थापक विध्य-<br>श्रीक का शासन।                                                                                   |
| " २४० ईसवी<br>" २८४-३४४ ईसवी                        | काँची में पक्षव शक्ति का छाम्युत्थान ।<br>प्रवरसेन प्रथम, बाकाटक, का<br>शासन ।                                                     |
| " ३०० ईसवी<br>" ३००-४४० ईसवी<br>३१६-२० ईसवी         | भारशिव वंश मावनाग का शासन ।<br>प्राक्षणस्य का पुनर्जागरण ।<br>गुप्त संवत् की स्वापना ।<br>पन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य |
| •                                                   | की स्यापना।                                                                                                                        |

| ४१४                      |                   | प्राचीन भारत ·                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लगभग ३३०                 | ईसवी              | समुद्र गुप्त का राज्यारोहण ।<br>वसुबन्धु का अभ्युद्य-काल ।                                                           |
| ्रं' ३४०                 | ईसवी<br>१६ ईमवी ४ | समुद्रगुप्त की पूर्ण समाप्ति।                                                                                        |
| " <i>३४२.</i> ч          | ∘६ इमया∕          | सिंहल के राजा मेववर्षों का काल<br>जिन्होंने लगभग ३६० ईसवी में<br>समुद्र गुप्त के दरवार में खपना राज-<br>दूत भेजा था। |
| " ३७४-४                  | १३ ईसवी           | चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का<br>शासन ।                                                                        |
| " <b>३</b> ७ <u>४</u> -६ | ५ ईसवी            | रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक का शासन ।                                                                                    |
| " ३८५-५                  | ६ ईसवी            | पश्चिमी चत्रपों पर चन्द्रगुप्त की<br>अन्तिम रूप से विजय।                                                             |
| ४०४-१                    | रं ईसवी           | चीनी यात्री फाहियान भारत में।                                                                                        |
|                          |                   |                                                                                                                      |

कुमार गुप्त का शासन-कालिदास ४१४-४४, इसवी का फाल। ईसवी

हुए श्राक्सस नदी को पार करते हैं। लगभग ४२० ईसवी गुप्तों का पुष्यमित्र से युद्ध । 880 ईसवी बलमी में जैन महासमिति। 878 ४४४-४७७ ईसवी स्कन्दगुप्त का शासन।

लगभग ४४⊏ ईसवी प्रथम हुण स्नातमण । ४६७-६३ ईसवी पुर गुप्त चौर नरसिंह गुप्तका शासन । ईमवी सुत्रसिद्ध व्योतियी चार्यभट्ट का जन्म । १७५ ४७६-७ ईसवी कुमार गुप्त की मृत्यु।

गुप्त साम्राज्य का ब्रिम्न-भिन्न होना सगभग ४=०६० इसवी प्रारम्भ । ईमयी ४२४ फारम के राजा फीरोज की हुवीं द्वारा पराजय । ईमगी नोरमाण के नेगृत्व में हुलों का किर लगभग ४६० से श्राक्रमण श्रास्मा।

यतभा में मैगुकों के राजयंश का प्राप्त ।

|       |               |              | परिशिष्ट ४१४                           |
|-------|---------------|--------------|----------------------------------------|
| लगभग  |               | ईसवी         | श्रमर्रासंह (कोपकार) ।                 |
| सम्बन | ५१०           | इसया<br>ईसवी | तोरमाण का उत्तराधिकारी मिहिर           |
|       | 250           | इसमा         | क्षत्ताय का उत्तरायकारा कार्य<br>कृता। |
|       |               |              | पुरवर्ती गुप्तों का शासनारम्भ ।        |
| ,,    | ha.           | ईसवी         | चीनी यात्री शुद्धायुन का भारत          |
|       | ४२०           | इसपा         | श्रागमन ।                              |
| 11    | ×ঽঽ৾          | ईसवी         | जापना<br>यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल की   |
|       | 224           | इसामा        | पराजय ।                                |
| ,,    | ४३३-४२        | ईसवी         | मिहिर कुल काश्मीर में।                 |
| 11    | ४३४ ७३०       |              | मालवा के परवर्ती गुप्त राजा।           |
| "     | 440           | इसवी         | बादामी के प्रारम्भिक चालुक्यों         |
|       | 44.           | 2011         | (पुलकेशी प्रथम) का उत्थान।             |
| , 29  | <b>x</b> x8   | ईसवी         | ईपान वर्भन मौखरी का अभ्यदय-            |
|       | 77.0          | <b></b>      | काल ।                                  |
| 12    | <b>ধ</b> হঽ ৩ | ईसवी         | आक्सस की घाटी में हुए शक्ति का         |
|       |               | •            | सर्वाशतः नाश ।                         |
| 33    | ধ্হ্          | ईसवी         | धनवासी के कदम्य राज्य का               |
|       |               | • •          | श्रवसार ।                              |
|       | ४६७           | ईसवी         | कीर्तिवर्मन चालुक्य का राज्यरोहरा।     |
| लगभ   | ग ४७४         | ईसवी         | कत्रीत के मौखरियों का अभ्युदय-         |
|       |               | 5            | काल—वाराहमिहिर का काल।                 |
|       | ४६२           | ईसवी         | सिंहविष्णु के नेतृत्व में महाबै पल्सव  |
|       |               |              | यंश का चत्थान ।                        |
| 7)    | Ęoo           | ईसवी         | हुपनसांग का जन्म ।                     |
| "     | ६००-३०        | इसवी         | महेद्रवर्मन (दिज्या भारत में गुफा-     |
|       |               | _            | मन्दिरों का काल)                       |
|       | Éoß           | इसवी         | थानेरवर के प्रभाकरवर्षन की मृत्यु।     |
|       | ६०६           | ईसवी         | थानेश्वर के राज्यवर्धन; हर्षवर्धन      |
|       |               |              | का राज्यारोहरा (हर्प-संवत्)—कन्नीज     |
|       |               | • •          | श्रीर थानेश्वरका सम्मिलन ।             |
|       | ६०६-१२        | ईसवी         | हर्षकी दिग्विजय।                       |
|       | ६०५           | ईसवी         | पुलकेशी द्वितीय चालुक्य का             |
|       |               |              | राज्यारोण्ह ।                          |

| <sup>,</sup> ४१६ |              |        | प्राचीन भारत <sup>े</sup>                                                                                                        |
|------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ६१०          | इंसवी  | पुलकेशी द्वितीयं द्वारा चेंगी पर<br>विजय।                                                                                        |
| लगभग             | । ६६४        | ईसवी . | वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के स्वतंत्र<br>राज्य की स्थापना जो १०७० ईसवी<br>तक चला।                                                |
| 27               | ६२०          | ईसवी   | पूलकेशी द्वितीय द्वारा हर्पका पीछे<br>हटने के लिए बाध्य होना।                                                                    |
|                  | ६२०-४०       | ईसवी   | वलमी के ध्रुवसेन का शासन।                                                                                                        |
|                  | ६२४          | इसवी   | फारस के राजदूत की पुलकेशी के<br>दरवार में आने की तिथि।                                                                           |
|                  | ६२१-४४       | ईसवी   | हुएनसांग का भारत में अमण-काल।                                                                                                    |
| स्राभः           | <b>१६३</b> ० | ईसवी   | नरसिंहवर्मन पल्तव का राज्यारोद्दण ।                                                                                              |
| 27               | ६३४          | ईसवी   | वलभी पर इर्ष की विजय-अप्पर<br>आदि के नेतृत्व में रीव मत का<br>पुनकत्थान।                                                         |
| 1)               | ६४१          | ईसवी   | हर्षके राजदूत काचीन गमन।                                                                                                         |
| 21               | ६४२          | इंसवी  | पुलकेशी द्विनीय की मृत्यु—उसके<br>राज्य में तेरह नर्गों का रिफ,—<br>शून्य काल, नेवाल के श्रशुवर्मन की<br>मृत्यु।                 |
|                  |              | ईमवी   | हर्ष की मृत्यु                                                                                                                   |
| "                | έ8∞⊏         | ईसवी   | कतीज के खर्जुन के राज्य का उसके<br>हाथ से दिन जाना, चीनी शादि द्वारा<br>उसकी पराजय, हुए सांग के यात्रा-<br>वर्णनों का प्रकारान । |
| लगभ              | ባ ξሂሂ        | ईसयी   | विक्रमादित्य प्रथम के नेतृत्व में<br>चालुक्य सत्ता की पुनरर्थापना।                                                               |
| 11               | ६४० ७४०      |        | गजपूर्वी का उत्थान ।                                                                                                             |
| "                | ६६८ .        | इंसदी  | नरसिंहयर्गन परलय की मृत्यु ।<br>मामरुजपुरम के शिला-मन्दिरी (रथीं)<br>का काल ।                                                    |

| लगभग   | ६७४                                         | ईसर्वो                               | पल्ज्ञवों पर विक्रमादित्य की भिज्ञय-<br>, कॉचो पर उसका ऋाधिपत्य।                                                          |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "      | ६६० ७१४                                     | ईसवी '                               | , कार्या वर ठक्का आवरत्य ।<br>नर्रमिह वर्मन द्वितीय पल्लब का<br>ग्शासन ।                                                  |
| लगभग   | ७१२<br>1७१४.८०                              | ईमयी<br>ईसवी<br>ईसवी<br>ईसवी<br>ईमवी | क्रमारित भट्ट।<br>क्रम्यों की सिध विजय।<br>निद्द वर्मन पल्लवसल्ल का शासन।<br>कन्नीज के राजा यशोवर्मन, भव-                 |
| "      | <b>৩</b> ३০ ४०                              | ई नवा                                | भूति का काल, न्यया रायल का<br>उत्थान।<br>यगात्त के पाल-गोपाल-का श्रम्यु-<br>त्यान।                                        |
|        | ৬৪१                                         | ईमवी                                 | विक्रमादिस्य द्वितीय चालुक्य के<br>हाथों नन्दि}वर्मन पल्नव की                                                             |
| सगम    | ग७४६                                        | ईसवी                                 | पराजय । धनराज द्वारा श्रन्टिलवाङ्<br>शक्तिकी स्थापना ।                                                                    |
|        | <b>७</b> ४३                                 | . ईसवी                               | प्रार्टामक 'चालुक्यों का श्रवसान,<br>मालखेद के राष्ट्रकूटों का श्रध्यु-                                                   |
| त्तग : | स्य ६४३ ७१                                  | ( ईमेवं।                             | त्थात । दिनतदुर्ग श्रीर कृष्ण प्रथम<br>राष्ट्रहृट का शासन, एतीरा के<br>कैतारा-मन्दिर का निर्माण ।                         |
| 21     | * <b>4</b> 25                               | ईसर्भा                               | · गुतरात के छत्रदास द्वारा अन्दिल-<br>बाद की स्थापना।                                                                     |
| स्रग   | ৬୬५<br>৬ <b>୬</b> ६ =:<br>মণ ৬১ <b>২</b> -= | १४ ईसवी                              | संग र(तः श्री पुरुष का शासनास्त ।<br>नगराजा शिवसार का शासनः ।<br>राष्ट्रकृट यंग्रा के प्राय खीर गोविष्ट<br>सतीय का शासन । |
| ,      | " उद्द                                      | ई सबी                                | शंकराचार्य की पराम्परा-सम्प्रम्, जन्म<br>े तिथि ।                                                                         |
| त्तर   | ≒१×                                         | ईसपी<br>ईसची<br>=१४ ईसबो             | यंगाल के धर्म पाल ।<br>राष्ट्रझूट ऋगोषवर्ष का राज्यारोह्ल ।<br>यंगात के देवपात का शासन-काल।                               |

| ४१५    |               | я         | चिंन भारत                                                                   |
|--------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| लगमर   | म१६<br>म      | ईसवी      | कन्नीज में गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता<br>स्थापित । . ।                      |
| त्रासा | । ८२४         | ईसवी      | वारागुण पांड्य द्वारा पल्लव प्रदेश<br>पर आक्रमण।                            |
| "      | #30-X         | ४ ईसवी    | पल्लय राजा तेलारु के नन्दी का                                               |
| ,,     | 960·€         | ० ईसबी    | वन्नौज के मिहिर भोज।                                                        |
| . ",   | ಷ%∘.€<br>ಪ%ಂ  | ईसवी      | श्रानाम श्रीर कर्तिग पर देवपाल<br>की विजय।                                  |
|        | ⊏#c-£8        | १ ईसवी    | राष्ट्रकृट राजा कृष्ण द्वितीय का<br>शासना                                   |
| लगमग   | <b>5€0-€0</b> | ८ ईसवी    | कन्नीज के महेन्द्रयाल का शासन।                                              |
| **     | 805           | ईसवी      | - श्र दित्य चोल द्वारा श्रपराजित का                                         |
| •      |               |           | पराजित होना—पल्लवों का पतन                                                  |
|        |               |           | तथा विजयालय ( तंजीर के चोल                                                  |
|        | •             |           | वंश)का उत्थान।                                                              |
|        | 08.083        | ईसवी      | कत्नौज के महीपाल का शासन।                                                   |
|        | શ્રુ ક        | ईसवी      | कन्नीज पर राष्ट्रकृटों का आधिपत्य ।                                         |
|        | ६०६.७,६       | ४२-४३ ईसव | िपरान्तक चोल का शासन।                                                       |
|        | £ 7.4.40      | ईसवी      | यशोवर्मन चन्देल।                                                            |
|        | FRF           | ईसवी      | तकोलम का युद्ध—काँची पर<br>राष्ट्रकूटों का अभियान।                          |
|        | 33.048        | ईसवी      | चन्द्रेल नरेश धांगा का शासन ।                                               |
|        | ६६१           | ईसबी      | गुतरात के मोलंकी वंश की मूल-                                                |
|        |               |           | राज द्वारा स्थापना ।                                                        |
|        | દહરૂ          | ईसवी<br>- | राष्ट्रकृटों का श्रन्तः; क्ल्याणी के<br>परवर्नी चालुक्यों का श्रभ्युत्थान । |
|        | <i>03-803</i> |           | . भुंज राजा; घार के परमान ।                                                 |
|        | ६७५ १०        |           | वंगाल के महीपाल का शासन काल।                                                |
| :      | ६८३           | ईसवी      | श्रावण येलगोला में गीतम की<br>भस्तर मूर्तिकी स्थापना।                       |
|        | ६≒४           | ईसयो      | धील राजराजा महान का राज्याः<br>नेहास ।                                      |

|                  |         | सिरिशप्ट ४१६                                                                           |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| . ६६१ ई.         | स्बी    | सुमलनानी के विरुद्ध राजपूर्ती का<br>प्रथम राज्य संघ ।                                  |
| हह७-१००≒         | ईसर्था  | कल्याणी के चालुक्य राजा सत्या-<br>श्रयकाशासन।                                          |
| १८६-१०२४         | ईसवी    | चन्देल राजा गण्ड का शासन।                                                              |
| लगभग १०००        | ईसवी    | तंजीर में शृहदेश्वर के मन्दिर का<br>निर्माण - मेंसूर के गंग राज्य पर<br>चोलों की विजय। |
| १००२             | ईसर्वा  | सुलतान गजनी के विरुद्ध राजपूर्तों<br>का दूसरा संघ-राज्य।                               |
| १००४             | ईसर्वी  | गग-शक्ति का श्रवसान।                                                                   |
| लगभग १००७-८      | ईसवी    | राजराजा चोल द्वारा चालुक्य प्रदेश<br>कारीदा जाना।                                      |
| १०१३             | ईसवी    | राजेन्द्र चोल का शासनारम्भ । .                                                         |
| १०१४-४० ।        | ईसवी    | र्गागेयदेव कलचुरी का शासन ।                                                            |
| १०१=६० १         | ईसवी    | मानवाके भोजकाशासन ।                                                                    |
| १०१६             | ईसवी    | महमूद राजनी द्वारा कन्त्रीज पर<br>श्राक्रमण्।                                          |
| लगभग १०२६-२४     | ईसधी    | गंगा के तट तक चोलों का उत्तरी<br>अभियान।                                               |
| " १०२२-६४        | ईसवी    | गुजरात का भीमदेव सोलंकी ।                                                              |
| " <b>१०४०-५०</b> | ईसवी    | कर्णदेव कलचुरीका शासन।                                                                 |
| " १०४६ ११०       | ॰ ईमबी  | कीर्तिवर्मन चन्देत । प्रतीध चन्द्रोदय<br>का रचना काल ( लगभग १०६४<br>ईसवी)।             |
| लगभग १०४०        | ईसवी    | पश्चिमी वगाल में सामन्तसेन द्वारा<br>सेन शक्ति की स्थापना।                             |
| १०४२             | ईसबी    | कोप्पम का युद्ध—चोलों पर चालुक्यों<br>की विजय।                                         |
| १०६६             | ईसवी    | सोमेश्वर श्राहमल्त चालुक्य की<br>मृत्यु।                                               |
| 9000-99          | १⊏ ईसवी | कुलोत्तुंगचोल काशासन।                                                                  |

| ४२०                      | प्राचीन भारत                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ृ१०६६-११२६ ईसवी          | विक्रमादित्य / देव चालुक्य का<br>शासन—विल्ह्या और विज्ञानेश्वर<br>का श्रभ्युदय-काल । |
| त्तमभग १०६० ईसवी<br>:    | कन्नीज के गुर्जर-प्रतिहार राज वंश<br>का अवसान — गहड़वाली का<br>अभ्युत्थान।           |
| ·१०६ <b>६ ११४३ ईस</b> वी | गुजरात के सिद्धराज का शासन<br>काल । हेमचन्द्र का ख्रम्युदय।                          |
| १०६४-६६ ईमबी             | कर्लिंग पर प्रथम चील आक्रमण।                                                         |
| १०६७-११४६ ईसवा           | वगाल के विजयसेन का शासन-<br>फाल।                                                     |
| स्तराभग ११०० ईमवी        | बल्लालसेन-जगदेव का श्रभ्युदय।                                                        |
| " ११००-४१ ईसवी           | विद्वीदेव होयसाल, विद्युवधनः—                                                        |
| 110001 5001              | राम। जुज का श्रभ्युदय; — चेल्र<br>हर्ताशद के मन्दिरों का निर्माण।                    |
| ," १११२ ईसवी             | कलिंग पर दूसरा चोल आक्रमण।                                                           |
| सगभगं १११४-ky ईसवी       | करनोज के गोबिस्ट चस्द्र का                                                           |
|                          | शासन-काल।                                                                            |
| ११४३ ७३ ईसवी             | गुजरात के कुशारपाल का शासन।                                                          |
| ११५१-८२ ई.मबी            | चालुक्य राज पर क्लचुरियों का<br>श्राधिपत्य—विज्जल श्रीर वासव                         |
|                          | का शामन—लिगायतों का श्रभ्यु-                                                         |
| लगभग ११६२ ईसवी           | स्थान । यारंगल के प्रतापरुद्र<br>काकातीय का काल ।                                    |
| ११७३ ईमधी                | शुज्ञात के कुमारपाल की मृत्यु ।                                                      |
| संग्रभग १६८० इसवी        | पाल मधा पा होप।                                                                      |

लगभग १६८० इसवा पल सत्ता वा हाय।

११८५ ईसवी यक्लाल सेन वी ग्रस्यु।

११८५-६१ ईसवी सिल्लान द्वारा यादयो के प्रभुत्य की

स्थापना।

११८५-६९ ईमधी देवीगिर के भिल्लम यादय का

गामन-काल।

११६६-६२१० ईसवी जिनुगा बादय का गामन-४

|        |                    |        | •                                                                             |
|--------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    |        | परिशिष्ट ४२१                                                                  |
|        | ११६२-३             | ईसवी   | ृथ्वीराज का पतन—दिह्मी पर मुसल<br>मानों का स्त्राधिपस्य ।                     |
|        | ११६४               | ईसवी   | जयचन्द्रकापतर्न                                                               |
| -      | 88E@ EE            | ईसवी   | मुसलमानों द्वारा पाल -श्रीर सेन<br>सत्ताका विनाश।                             |
|        | ११२००              | ईसवी   | चालुक्य सत्ता का श्रवसान।                                                     |
| "      | १२०४               | ईसवी   | मुसलमानों द्वारा लद्दमण सेन की<br>पराजय।                                      |
|        | .१२१६.४ <b>¤</b> ई | सवी    | राजराजा तृतीय का काल-चोर्लो<br>काह्यसः।                                       |
|        | १२१०-४७ ई          | मवी    | सिंघन याद्व का शासन ।                                                         |
|        | १२२०-५४ ई          |        | नरसिंह द्वितीय और सोमेश्वर के<br>नेतृत्व में होयसालीं की महानता-<br>प्राप्ति। |
|        | १२१६ ३६ ई          | सर्वा  | सुन्दर पांड्य प्रथम के द्वारा पांड्यों<br>का पुनकत्थान।                       |
|        | १२२०-३४ ई          |        | नरसिंह द्वितीय होयसाल।                                                        |
|        | १२३३ ४४ ई          | सवी    | सोमेश्वर होयसाल का शासन<br>काल।                                               |
|        | १२३६ ४४ ई          | सबी    | मारवर्मन सुन्दर पांड्य द्वितीय का<br>शासनकात।                                 |
|        | १२४१-६= ई          | मबी    | जातवर्मन सुन्दर पांड्य का शासन।                                               |
|        | १२३=-१३१           | र्डमची | मारवर्मन कुत्तरोस्पर पांड्य का<br>शासन।                                       |
| . लगभग | ग १२७५             | ईसवी   | वारगल की रानी रुद्रम्बा—मार्की<br>पोलोका तट पर स्नाकर लगना।                   |
|        | १२६४               | ईसवी   | देविगिरि पर खलाउद्दीन का<br>अभियान।                                           |
|        | १२७१-१३०           |        | रामचन्द्र यादव—हेमादि काल ।                                                   |
|        | १३०म-११            | ईसवी   | मिलक काफूर का दिवाणी श्रभियान—<br>द्वारसमुद्र श्रीर महुरा की स्ट्राट र        |
|        | १३१८               | ईसवो   | याद्व वंश का अवसान।                                                           |

प्राचीन भारत ४२२

लगभग १३३४ ७८ ईसवी मदुरा मे स्त्रतत्र सुलतानी की स्थापना । लगभग १३४६ े ईसवी होयसालों का श्रवसान ।

१३३६ ईसवी विजय नगर की स्थापना।

लगभग १३४० ईसवी माधव और सयान का अभ्युदय काल ।